SSSSS 5 5 5 5 S S S S S S 卐 S 卐 :i: STICOLES :i: S बलदव उपाध्याय : 卐 i Caerta et a : i : Caerta : i S 卐 S 

523118 2627

0231;9 153 K3

| 88 | सम्ब    | भव दे | वेदाङ्  | पुस्तकालय |
|----|---------|-------|---------|-----------|
|    | त्व व्ह |       | या स्तर |           |

कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

| 4-4-240 |                      |  |
|---------|----------------------|--|
|         |                      |  |
|         |                      |  |
|         |                      |  |
|         |                      |  |
|         |                      |  |
| 7 9     |                      |  |
|         |                      |  |
|         |                      |  |
|         | 1                    |  |
|         |                      |  |
|         |                      |  |
|         | न वेद वेदाङ्ग पुस्तक |  |



## श्री शङ्कराचार्य

[ श्री शङ्कराचायं के जीवनचरित तथा उपदेशों का प्रामाणिक विवरण ]

श्री बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य प्रोफेसर, संस्कृत-पाली विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

> शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् । भाष्यसूत्रकृतो बन्दो भगवन्तो पुनः पुनः॥

हिन्दुस्तानी एकेडेमी

प्रकाशक : हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

1 52 K3

Large Section 2 12

प्रथम संस्करण : १६५०

द्वितीय संस्करण: १६६३

मूल्य २५ रुपये

अग्रत क्षमक 2627

मुद्रक-सरम् प्रसाद पांडेयः नागरी प्रेस, इलाहाबाद

विकास विवासित



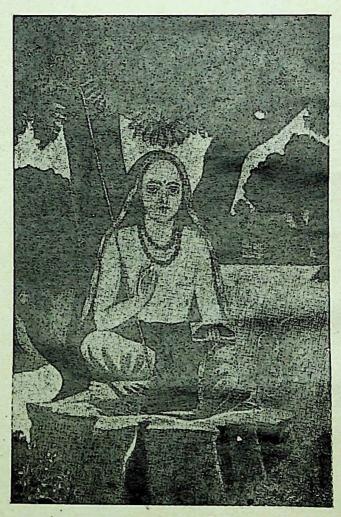

श्री शंकराचार्य

## श्रीशङ्करस्तुतिः

?

श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं कदणाकरम् । नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ॥

?

वेदान्तार्थं-तदाभास-क्षीरनीरविवेकिनम् । नमामि भगवत्पादं परहंसघुरन्धरम् ।।

- प्रमलानन्द सरस्वती

3

अज्ञोऽप्यश्रुतशास्त्राण्याशु किल व्याकरोति यत् कृपया । निखिलकलाधिपमनिशं तमहं प्रग्रमामि शङ्कराचार्यम् ।।

-सिच्चदानन्द स्वामिनः

8

भद्रेतामृतविषिभिः परगुरुव्याहारघाराघरैः, कान्तेहेन्त समन्ततः प्रस्मरेरुकुत्ततापत्रयेः । दुर्भिक्षं स्वपरैकताफलगतं दुर्भिक्षुसम्पादितं, शान्तं सम्प्रति खण्डिताश्च निविद्याः पाखण्डचण्डातपाः ॥

—माषवाचार्यस्य

## समर्पणस्

इतिहासपरां रीतिमवलम्ब्य धिया स्वया। विचार्य 'विजयानां' च वृत्तं निरवशेषत: ॥१॥ भक्तिपूतेन बलदेवेन शर्मगा। मनसा विषयानां समग्रागां सन्निवेश इहाहतः ॥२॥ गम्भीरं कार्यंचरितं क चाल्पविषया मतिः। वृत्ताम्बुधिस्तु संतीर्गो विश्वनाथप्रसादतः ॥३॥ 'नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितमुच्यते'। इति प्रतिज्ञा-निर्वाहः कृतो मतिपुरःसरः ॥४॥ शङ्कराचार्य-चरितं श्रीशङ्कर-कराम्बुजे। परया श्रद्धया प्रेम्गा समर्प्यंत इदं मया ॥ १॥।। सुधियो इतिहासकथास्वादरसिकाः ग्रालोचयन्तु चरितमित्येषाऽभ्यर्थना मम।।६।।

#### प्रकाशकीय

अनेक वर्ष पूर्व, हिन्दुस्तानी एकेडेमी के संस्थापक स्वर्गीय राय राजेश्वर वली की प्रेरणा से नये प्रन्थों की रचना में सहायता देने के खिये कितपय रुचि-सम्पन्न व्यक्तियों से धन प्राप्त हुआ था। गर्णेश प्लावर मिल, के श्री महानारायण जी ने शङ्कराचार्य की साँगोपांग जीवनी के लिये १२०० रुपये का अनुदान दिया था। हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अनुरोध पर श्री वखदेव उपाध्याय ने जगद्गुरु शङ्कराचार्य की जीवनी तथा उनकी रचनाओं पर विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ तैयार किया था। ग्रन्थ का प्रथम संस्करण सन् १९५० में प्रकाशित हुआ था।

'शङ्कराचार्यं' का यह संशोधित और परिवृद्धित द्वितीय संस्करण है।
एकेडेमी के इस प्रन्थ का अनुवाद दक्षिण की भाषाओं में भी हो रहा है।
स्पष्ट है कि इस प्रन्थ की प्रामाणिकता को समस्त भारत में स्वीकार किया जा
रहा है। कारण सम्भवतः यह है कि जगद्गुर शङ्कराचार्यं सम्बन्धी प्रायः सम्पूर्णं
सामग्री इसी एक प्रन्थ में उपलब्ध हो जाती है। श्री बलदेव उपाध्याय ममंज्ञ
विद्वान हैं। उन्होंने ही परिश्रम से इस बहुमूल्य प्रन्थ के नये संस्करण को संशोधित
और परिवृद्धित किया है।

शोध-प्रेमी विद्वानों तथा उन मध्येताम्रों के लिए, जो भारतीय इतिहास के तमसाच्छल काल में जगद्गुरु शक्कराचार्य के माविभीव को एक मितस्मरणीय घटना मानते हैं, यह ग्रन्थ पठनीय एवं संग्रहणीय है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जगद्गुर शक्कराचार के जीवन भीर कत्तंव्व से, तेजस्वी प्रतिभा और अद्भुत एवं भलौकिक नेतृत्व शक्ति से समस्त भारतीय जीवन प्रकाशमान् हो उठा था और वही प्रकाश भाज भी उसको मार्ग दिखला रहा है।

हमें आशा है, कि इस पुस्तक का समस्त देश में यथोचित आदर होगा। एकेडेमी इसके मावी संस्करण को और भी पूर्ण तथा दोष-रहित बनाने में देश के हर क्षेत्र और वर्ग के सहयोग की अपेक्षा करता है।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद

विद्या भास्कर सचिव



#### नवीन संस्करण का वक्तव्य

'श्राचार्यं शङ्कर' का यह नवीन, संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत करते समय मुक्ते विशेष हवं हो रहा है। यह उपयोगी ग्रन्य कई वर्षों से दुष्प्राप्य था जिससे जिज्ञासुजनों की जिज्ञासा पूर्णं नहीं होती थी। ग्रानन्द का विषय है कि ग्रब एकेडेमी के उत्साही मन्त्री श्री विद्या भास्कर जी की कृपा से यह पुनः प्रकाशित होकर ग्रध्ययन तथा श्रनुशीलन के लिए सुलम हो रहा है।

'आचार्य शक्कर' भारतवर्ष के अध्यात्मतत्त्वविद् मनीियों में अप्रगएय थे, महेत मत के प्रतिष्ठापक थे तथा समस्त भारतवर्ष में वैदिक धमं में नवीन प्राण, तूतन स्फूर्ति तथा अभिनव प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय आचार्य थे। ऐसे महनीय आचार्य के जीवन चरित्र और उपदेश से परिचय पाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हवं का विषय है कि इघर शोधकर्ता विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। ग्रन्थ के सुलभ होने से ऐसे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा की पूर्ति भली-भौति हो सकेगी। इस ग्रन्थ की उपयोगिता का सक्कृत इसी घटना से हो सकता है कि इसका कन्नड भाषा में अनुवाद हो गया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। द्वारिकापीठ के शक्कृत पाया में अनुवाद हो गया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। द्वारिकापीठ के शक्कृताचार्य ने ग्रन्थ की प्रामाणिकता से प्रसन्ध होकर इसका गुजराती भाषा में अनुवाद कराने का विचार किया है। यह इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता तथा उपादेयता का स्पष्ट परिचायक है। तथ्य तो यह है कि यह अभी तक अपने विषय का एक अद्वितीय ग्रन्थ है जिसमें आचार्य के जीवन चरित्र आदि से सम्बद्ध विषयों का गम्भीर अनुशीलन शस्तुत किया गया है।

इस नवीन संस्करण में पूरे प्रन्य का संशोधन मली-मौति किया गया है। प्रतीयमान बृदियों को यथासाध्य दूर करने की पूरी चेष्टा की गई है। इस पर भी यदि बृदियों तथा दोप दृष्टिगोचर हों, तो विद्वज्जन उन्हें बतलाने की कृपा करेंगे जिससे उनका मार्जन उचित समय पर उचित रीति से किया जा सके। लेखक को इस बात से सन्तोष है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रन्य का प्रण्यन किया गया था, वह उद्देश्य थोड़ी मात्रा में प्रवस्य ही पूर्ण दोख पड़ता है। तथास्तु।

वाराणसी गीता जयन्ती संवत् २०२० बलदेव उपाध्याय प्रम्यस, पुराखेतिहास विभाग, वाराखसेय संस्कृत विश्वविद्यालय

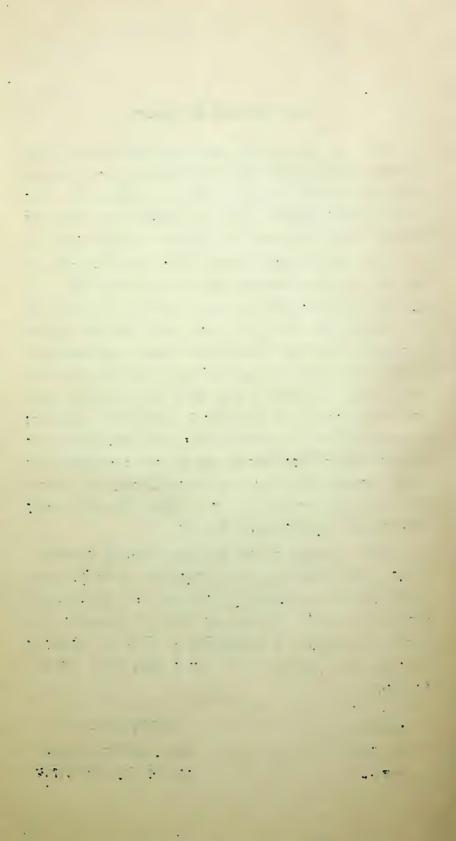

#### प्रथम संस्करण की प्रस्तावना

आज शङ्कराचार्यं का जीवनचरित हिन्दी पाठकों के सामने प्रस्तुत करते समय मुक्ते अपार आनन्द हो रहा है। राजनैतिक आन्दोलन के इस युग में हम अपने धर्म के संरक्षकों तथा प्रतिष्ठापकों को एक तरह से भूलते चले जा रहे हैं। परन्तु आचार्यं शङ्कर का पावन-चरित भुलाने की वस्तु नहीं है। यह तो हमारे निरन्तर मनन का प्रधान विषय है। आचार्यं का हमारे ऊपर इतना अधिक उपकार है कि उसका स्मरण न करना हमारे लिये घोर अपराध है। शङ्कर की जयन्ती हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। उनका चरित्र परमार्थ-पथ के पथिकों के लिये एक वहुमूल्य सम्बल है। आचार्यं के जीवन-चरित के सम्बन्ध में यद्यपि बहुत से प्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध होते हैं, तथापि आवश्यकता इस बात की थी कि उनके वृत्तों को सर्व साधारण तक पहुँचाने के लिये उक्त प्रन्थों का उहापोह कर हिन्दी में एक प्रामाणिक जीवन-चरित प्रस्तुत किया जाय। इसी प्रभाव का पूर्ति करने के लिए यह प्रन्थ रचा गया है।

ग्रत्य में चार खण्ड हैं — प्रवेश खएड (२) चिरत खएड (३) रचना खण्ड (४) दर्शन खण्ड । प्रवेश-खराड में हमने आचार्य के जीवनचिरत को ठीक-ठीक समम्भने के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं, उनका वर्णन किया हैं । पहले परिच्छेद में मेंने इस जीवन-चिरत के लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर विशेष विचार किया है । द्वितीय परिच्छेद में उपलब्ध उपकरणों की समीक्षा की गयी है । तीसरे परिच्छेद में शङ्कर पूर्व भारत की एक मत्य मांकी है, जिसके देखने से इनके जीवन चिरत का महत्व मली-मौति सममा जा सकता है । चौथे परिच्छेद में शङ्कराचार्य के आविर्माव काल का पूरा विवेचन किया गया है ।

'चिरत-खराड' में ६ परिच्छेद हैं जिनमें शक्कर का जीवनचरित क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है । इस खराड के लिखने में हमारा यही ग्रिभिप्राय नहीं है कि केवल शक्कर का ही जीवनचरित दिया जाय, प्रत्युत् उनके समसामित्रक महापुरुषों का, विशेषतः कुमारिलमट्ट का, जीवनवृत्त भी साथ-साथ निबद्ध किया गया है। रचना-खण्ड में शक्कर के रचनात्मक कार्यों का विवरण है। इसके पहले परिच्छेद में शक्कर के प्रत्यों का विशेष रूप से विवरण दिया गया है ग्रीर यथाशक्ति उनके असली प्रत्यों की खानबीन युक्तियों के सहारे की गई है। इसके दूसरे परिच्छेद में शिष्यों का विस्तृत परिचय है। शक्कर के प्रधान शिष्य सुरेश्वराचार्यं के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। मण्डन और सुरेश्वर की एकता को लेकर आधुनिक विद्वानों ने बहुत कुछ शोध किया है। हमने यह सप्रमाण दिखलाया है कि दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। इसके तीसरे परिच्छेद में आचार्यं द्वारा स्थापित मठों के विवरण के साथ वहाँ के विशिष्ट आचार्यों का भी आवश्यक परिचय छानवीन के साथ दिया गया है। मैंने मठाम्नाय के उस मूल ग्रंश को भी अन्यत्र परिशिष्ट के रूप में दे दिया है जिसमें शङ्कर ने इन मठों के सज्ञालन के नियम निर्धारित किये हैं। दश्चनामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति, विकास, उसके उद्देश्य तथा वर्तमान स्थिति का वर्णन भी इस परिच्छेद के अन्त में किया गया है।

अन्तिम खण्ड-दर्शन खराड--ग्राचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित तथा उपवृंहित ग्रहैत वेदान्त का ऐतिहासिक तथा दार्शनिक परिचय प्रस्तुत करता है । इसके पहले परिच्छेद में ग्रायं वेदान्त का विशिष्ट परिचय है। ग्राचार्य के पहले भी जिन वेदान्ताचार्यों ने वेदान्त की भूयसी प्रतिष्ठा की थी ग्रीर जिनके नाम भी हम भूलते जाते हैं, उनका विस्तृत ऊहापोह किया गया है । ग्रनन्तर शङ्कर के पश्चाद्वर्ती वेदान्ताचार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस प्रकार इस परिच्छेद में प्राचीन वेदान्त और महैतवेदान्त का ऐतिहासिक विवरण विशेष खोज के ग्रनन्तर प्रस्तुत किया गया है। इस खण्ड के दूसरे परिच्छेद में ग्रहैत-वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है, पाठकों के सौन्दर्य के लिये स्थान-स्थान पर मूल ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये हैं। वर्णन संक्षिप्त ही है। केवल तत्वज्ञान और ग्राचारमीमांसा का ही वर्णन हैं। प्रमाणमीमांसा का वर्णन स्थानाभाव के कारण छोड़ दिया गया है। ग्रन्तिम परिच्छेद ग्राचार्य के उदात्त-चरित्र का विशिष्ट समीक्षण है जिसमें उनकी बहुमुखी श्रलौकिक प्रतिभा तथा व्यापक व्यक्तित्व की विशेषताएँ समक्तायी गयी है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में शङ्कर के समय, समकालीन व्यक्ति, जीवनचरित, ग्रन्थ, शिष्य, मठ तथा उनकी व्यवस्था, उनके विचार ग्रादि समस्त ग्रावश्यक विषयों का संक्षिप्त ग्रथवा प्राणामिक वर्णन किया गया है।

इस ग्रन्थ को प्रामाणिक वनाने के लिए मैंने यथाशक्ति खूव परिश्रम किया है। शङ्कर के जीवनचिरत के ऊपर संस्कृत, ग्रंग्रेजी, हिन्दी, वेंगला, मराठी भाषाओं में लिखे गये उपलब्ध ग्रन्थों का यथाविधि तुलनात्मक ग्रध्ययन करने के पश्चात् यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है। 'नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितमुच्यते' इस मिल्लिनाथी प्रतिज्ञा के निवाहने का मैंने भरसक प्रयत्न किया है। जो कुछ लिखा गया है, वह प्रमाण पुरःसर लिखा गया है। बहुत से प्रमाण यथास्थान दे दिये गये हैं। जहाँ नहीं दिये गये हैं, वहाँ भी प्रमाण विद्यमान है। इसकी भाषा भी ऐसी रक्खी गयी है जिसे सबंसाधारण समक्त सकें। दार्शनिक विवेचन में भी भाषा-सम्बन्धी दुष्हता भरसक नहीं ग्राने पायी है। इस प्रकार ग्रन्थ को सरल, सुबोध तथा उपयोगी बनाने के लिये मैंने यथासाध्य यत्न किया है। ग्रन्त में उन सज्जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सत्परामशें तथा सहायता से यह कार्य सुचाद रूप से सम्पन्न हुग्रा है। सबंप्रथम में पूज्यपाद महामहोपाध्याय पिंखत गोपीनाथ कविराज जी को धन्यवाद देना ग्रपना कर्त्तंव्य समक्ता हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ में ग्रावश्यक परामशें देकर हमें ग्रनुगृहीत किया है। ग्रन्थ को लिपिवढ करने तथा शीध्र तैयार करने में तीन व्यक्तियों ने मेरी पर्याप्त सहायता की है—एक तो हैं मेरे ग्रनुज पं० कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्यशान्नी, साहित्यरत्न; दूसरे हैं मेरे सुयोग्य छात्र बंधदेव मिश्र एम० ए० तथा तीसरे हैं मेरे चिरक्षीवी पुत्र गौरीशक्कर उपाध्याय एम० ए०। इन तीनों सज्जनों ने यदि मेरे लिए लेखक बनना स्वीकार नहीं किया होता तो यह कार्य इतनी जल्दी सम्पन्न नहीं होता। इस लिये ये मेरे ग्राशीवांद के भाजन हैं।

अन्त में, पाठकों को यह बता देना चाहता हूँ कि काशी में जिस स्थान पर निवास करते हुए आचार्य शङ्कर ने अपने अमर प्रन्थों की तथा अपनी आध्यात्मिक साधना को फलवती बनाया, उस स्थान के पास ही शङ्कर के इस चरित की रचना की गयी है। जिनकी पावन नगरी में निवास कर इस प्रन्य का प्रण्यान किया है, उन आधुतोष बाबा विश्वनाथ से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि शङ्कराचार्य का यह चरित-प्रन्थ अपने उद्देशों में सफल हो और भारत के प्रत्येक घर में आचार्य का अमृतमय उपदेश पहुँचाता रहे।

आज लगभग पाँच वर्षों के अनन्तर आचार श्रीशक्कर का यह चार-चरित प्रकाशित हो रहा है। दो वर्षों तक तो कागज की कमी के कारण यह यों ही यड़ा रहा और उतने ही दिनों तक यह प्रेस के गमें में सोता था। सौमाग्यवश आज यह विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। छपाई की व्यवस्था के दूर पर होने के कारण इस शोमन ग्रन्थ में अनेक अशोमन अशुद्धियों की सत्ता बेतरह खटक रही है। विज्ञ-पाठकों से प्रार्थना है कि वे इन्हें शुद्ध कर लेने की कृपा करें।

एक वात । इस ग्रन्थ के सप्तम परिच्छेद में कुमारिल भट्ट के विषय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विशेष मीमांसा की गई है । उनकी जन्मभूमि का प्रश्न अब भी विवादास्पद ही है, परन्तु मुक्ते तो यह निश्चित रूप से प्रतीत हो रहा है कि वे बिहार-प्रान्त के ही निवासी थे । मिथिला की प्रसिद्धि उन्हें मिथिला-निवासी मएडन मिश्र का बहनोई बतलाती है । आनन्दिगिरि उन्हें उदक् देश ( उत्तर देश ) से आकर जैनों तथा बौद्धों के परास्त करने की बात कहते हैं, जिनसे उनका

उत्तरभारतीय होना तो नि:सन्देह सिद्ध होता है। उनकी शिक्षा मगघ के प्रमुख विद्यापीठ नालन्दा में होती है। उनके पास घान के विशाल खेत होने का उल्लेख तिब्बती अनुश्रुतियों में स्पष्ट किया गया है। इन सब प्रमाणों का सामूहिक निष्कर्ष यही है कि वे मगघ के ही निवासी थे जहाँ आज भी घान की विशेष खेती होती है। दरभंगा जिले का 'मटपुरा' गाँव आज भी मिथिला में कुमारिलमट्ट की जन्मभूमि के नाते प्रसिद्ध है। आज भी लोकप्रसिद्धि यही बतलाती हैं।

ग्रन्थ के अन्त में दो नवीन अनुक्रमणी जोड़ दी गई हैं। पहिली में अद्वैत-वेदान्त के ग्रन्थकारों का और दूसरी में अद्वैत वेदान्त के ग्रन्थों का निर्देश एकत्र कर दिया गया है। यह सूची पूर्ण होने का दावा नहीं करती, परन्तु विख्यात आचार्य तथा उनकी रचनाओं की सूचिका होने का गौरव उससे छीना भी नहीं जा सकता।

पौषी पूर्शिमा, सम्बत् २००६ ३—१—५० काशी

बलदेव उपाध्याय

#### विषय-सूची

श्री शङ्करस्तुतिः समर्पेग्गम् प्रस्तावना प्रकाशकीय वक्तव्य

#### १-प्रवेश खंड

पृ०.

प्रथम परिच्छेद : विषय-प्रवेश

3-8

चरित लिखने में कठिनाई—३; मठाम्नाय —४; ग्रद्दमुत घटनाएँ—५; ग्रन्य श्रद्धा—६; ग्रद्दमुत घटना की समीक्षा—६; तिब्बत के कुछ चमत्कार—७; शक्कर का महान् व्यक्तित्व—६

#### द्वितीय परिच्छेद : चरित-सामग्री १०-२४

पद्मपाद का ग्रन्थ—१०; शक्कर दिग्विजय का स्वरूप—१०; शक्कर विजयों की सूची—११; ग्रानन्दज्ञान का शक्करविजय—१२; ग्रानन्द गिरि—१३; चिद्विलास यित—१३; राजचूड़ामिंग दौक्षित—१४; माघव—१४; सदानन्द व्यास—१६; कामकोटि के ग्रनुसार शक्कर-प्रत्य—१७; मालावार प्रान्त में ग्राचार्य के ग्रन्थ—१८; ग्रुष्वंश-काव्य—१८; पुराग में शक्कर-चरित - १६; परिशिष्ट—१६

### तृतीय परिच्छेद: शङ्करपूर्व भारत २५-३४

मौर्यकाल—२५; शुङ्गकाल में वैदिक धर्म—२६; कुपाएकाल—२६; गुप्तग्रुग—२७; वैदिक ग्रोर बोद्धधर्म का सङ्घर्ष—२८; तन्त्रों का ग्रुग—२६; पाञ्चरात्र—३०; पाशुपत—३१; कापालिक—३२; शाक्तमत—३३; गाए।पत्य—३३

चतुर्थं परिच्छेद : ग्राविर्भाव-काल ३४-४६

प्रवेश—३५; कामकोटि की परम्परा—३६; द्वारिका मठ की परम्परा—३७; केरल परम्परा—३६; मत की समीक्षा—३६; शक्कुर और दिङ्नाग—३६; शक्कुर और धर्मकीर्ति—३६; प्रचलित मत—४२; शक्कुर और कुमारिल—४५; श्रंकुरी मठ से पुष्टि—४६

#### २--चरित खंड

पञ्चम परिच्छेद: जन्म ख़ौर बाल्यकाल ५१-५६ जन्म-स्थान का निर्णय—५४; जाति-परिचय—५४; माता-पिता का परिचय—५५; मातुभक्ति—५८; संन्यास—५८

षड्ठ परिच्छेद : साधना ६०-६६

श्रङ्गेरी की विचित्र घटना—६०; गोविन्द मुनि—६१; काशी में शङ्कर—६२; वदरीनाथ का उद्घार—६४; भाष्य-रचना—६६; सनन्दन की 'गुरु-भक्ति—६७; व्यास दर्शन—६二

सप्तम परिच्छेद : कुमारिल प्रसङ्ग ७०-८५

कुमारिल की जन्मभूमि—७०; कुमारिल ग्रौर धर्मकीर्ति—७१; कुमारिल की वौद्धधर्म-दीक्षा—७२; धर्मपाल ग्रौर कुमारिल—७३; भट्ट कुमारिल ग्रौर राजा सुधन्वा—७५: कुमारिल के ग्रन्थ—७६; कुमारिल का भाषाज्ञान—७७; कुमारिल का दार्शनिक पाण्डित्य—७८; कुमारिल के शिष्य—८०; कुमारिल ग्रौर शङ्कराचार्यं की भेंट—८३

अव्टम परिच्छेद : मण्डन मिश्र ८६-६७

मएडन मिश्र का जीवनवृत्त—६६; भारती—मएडन की विदुषी स्त्री—६७; मण्डन के ग्रन्थ—६८; शङ्कर ग्रीर मण्डन का शास्त्रार्थ—६०; शङ्कर की प्रतिज्ञा— ६१; मण्डन की प्रतिज्ञा—६१; कर्ममीमांसा की यथार्थता—१९६; मीमांसा में ईश्वर—६७

नवम परिच्छेद: शारदा-शङ्कर शास्त्रार्थ ६७-१०५ शङ्कर का परकाय प्रवेश—१००; सनन्दन का विरोध—१००; शङ्कर का विरोध-परिहार—१०१; शङ्कर का उत्तर—१०४; शङ्कर ग्रौर मण्डन के शास्त्रार्थ की ऐतिहासिकता—१०५

दशम परिच्छेद : दक्षिएा-यात्रा १०६-११७

श्री पवंत-१०६; कापालिकों का परिचय-१०७; गोकर्एं की यात्रा-१०६; हरिशङ्कर की यात्रा-११०; मूकाम्बिका की यात्रा-१११; हस्तामलक शिष्य की प्राप्ति-१११; श्रङ्कोरी-११३; श्रङ्कोरी की स्थिति-११३; तोटकाचार्य की प्राप्ति-११४; वार्तिक की रचना-११४; सुरेश्वर के द्वारा आक्षेप खण्डन-११६; पद्मपाद की रचना-११७

एकादश परिच्छेंद : पद्मपाद का तीर्थाटन ११८-१२४ गाईस्थधमं की प्रशंसा —११६; पञ्चपादिका का जलाया जाना—१२०;

शङ्कर को केरल यात्रा—१२०; माता : मृत्युशय्या पर—१२१; माता का दाह-संस्कार—१२२; पञ्चपादिका का उद्धार—१२२; राजा राजशेखर से मॅट—१२३

#### द्वादश परिच्छेद : दिग्विजय यात्रा १२४-१३६

स्रनन्तवायन,—१२६; स्रयोध्या, स्रहोवल, इन्द्रप्रस्थपुर, उज्जैनी,—१२७; कर्नाटक, काञ्ची—१२८; कामरूप,—१२६; काशी, कुरु, केदार, गणवर—१३०; गया, गोकर्ण, चिदम्बर, जगन्नाय—१३१; द्वारिका, नैमिष, पण्डरपुर, प्रयाग, पाञ्चाल, बदरी, वाह्लिक, भवानीनगर—१३२; मणुरा, मध्यार्जुन, मरुन्धपुर—१३३; मगधपुर, मागधपुर, मायापुरी, मृडपुरी, यमप्रस्थपुर, रामेश्वर, वक्रतुण्ड-पुरी वासुकिक्षेत्र—१३४; विञ्जलविद्द, विदर्भनगर, बेङ्कटाचल; बैकल्यगिरि, रुढपुर, श्रीपर्वत, सुब्रह्मण्य—१३६

#### त्रयोदश परिच्छेद : तिरोधान १३७-१४५

शारदापीठ में शङ्कर—१३७; नैपाल में शङ्कर—१३६; म्राचार्यं का तिरोधान; श्रङ्गेरी की परम्परा—१४०, केरल दिश की मान्यता—१४२; काज्जी में देहपात—१४२, पाँच प्रसिद्ध लिङ्ग—१४३; परम्परा की समीक्षा—१४४

#### ३-रचना खंड

## चतुर्दश परिच्छेद : शङ्कराचार्य के ग्रन्थ १४६-१७२

शक्कराचार्यं के ग्रन्थ—१४६; भाष्य-ग्रन्थ—१५०; प्रस्थानत्रयी—१५१; गीता भाष्य—१५१; उपनिषद् भाष्य—१५२; इतर ग्रन्थों पर भाष्य—१५५; स्तोत्र-ग्रन्थ—१५७; प्रकरण ग्रन्थ—१६२; तन्त्र ग्रन्थ—१६६

## पञ्चदश परिच्छेद : शिष्य-परिचय १७३-१६०

सुरेश्वराचार्यं—१७३; विश्वरूपाचार्यं—१७४; सुरेश्वर तथा मण्डन— १७५; पड्मपाद—१७६; हस्तामलक—१८०; तोटकाचार्यं—१८३; शक्कुर की गुरुपरम्परा—१८४; शिष्यपरम्परा—१८६; म्राचार्यं के गृहस्य शिष्य—१८८

## षोडरा परिच्छेद : मठों का विवरण १९१-२५३

मठों के आदि आचार्यं—१६१; (१) शृङ्गेरीमठ—१६३; शृङ्गेरीमठ की गुरुपरम्परा—१६५; विद्यारण्य—१६६; माधव मन्त्री—२०१; विद्यारण्य के प्रत्य —२०२; (२) शारदापीठ—२०३; शारदापीठ की गुरुपरम्परा—२०३; (३)

गोवर्द्धनमठ—२०६; गोवर्द्धनमठ की ग्राचार्यं-परम्परा—२०६; (४) ज्योतिमंठ
—२०८; ज्योतिमंठ के ग्राधकार —२०६; (५) सुमेरमठ—२१३; (६)
कामकोटिपीठ—२१५; कामकोटिपीठ का इतिहास—२१६; काम्बोटिपीठ ग्रौर
शङ्कराचार्यं—२१७; कामकोटिपीठ के ग्राचार्यं—२१६; काञ्चोपीठ के
शङ्कराचार्यं का संक्षिप्त इतिहास—२२२; मठाम्नाय की तालिका—२३३; उपपीठ
—२३५; मठाष्यक्षों को उपदेश—२३६; महानुशासन—२३८; दशनामी
सम्प्रदाय—२३६; दशनामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति—२४१; गोसाइयों का इतिहास
—२४२; दशनामी के ग्रखाड़े—२४३ श्रीमुख ग्रौर श्रीमुद्राएँ—२४४

## ४—उपदेश खंड

#### सप्तदश परिच्छेद : अद्वैत वेदान्त का इतिहास २५७-२८६

ब्रह्मसूत्र—२५८; ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार—२५८; विवरण—२५६; यार्षं वेदान्त—२६१; यात्रयं—२६१; याद्रमरथ्य-२६२; य्रौडुलोमि, काष्णांजिनि, काशकृत्स्न—२६३; जैमिनि, वादरि—२६४; शङ्करपूर्वं वेदान्ताचार्यं—२६६; मर्तृप्रपञ्च—२६६; मर्तृप्रपञ्च—२६६; मर्तृप्रपञ्च—२६६; मर्तृप्रपञ्च—२६६; मर्तृप्रपञ्च—२६६; मर्तृप्रपञ्च—२७०; कपर्दी ग्रौर गुहदेव, द्रविडाचार्यं—२७१; मुन्दरपाड्य -- २७२; उपवर्षं—२७३; ब्रह्मदत्त -- २७४; गौडपाद—२७७; गौडपाद के दार्शनिक सिद्धान्त—२७६; गोविन्दपाद—२८१; शङ्कर, पश्चात् ग्राचार्यं—२८१; सर्वज्ञात्म मृनि—२८१; वाचस्पति मिश्र, विमुक्तात्मा, प्रकाशात्म यति —२८२; श्रीहर्षं, रामाद्वय, ग्रानन्दवोध भट्टारक, चित्सुखाचार्यं,—२८३; अमलानन्द, श्रखण्डानन्द, विद्यारएय, शङ्करानन्द, ग्रानन्दिगिरि—२६४; प्रकाशानन्द, मधुसूदन सरस्वती, नृसिहाश्रम, ग्रप्य दीक्षित—२५५; धर्मराजा-व्वरीन्द्र, नारायएतीर्थं, ब्रह्मानन्द सरस्वती, सदानन्द, गोविन्दानन्द—२८६

#### अष्टादश परिच्छेद : अद्वैतवाद २५३-३२४

आत्मा की स्वयंसिद्धता—२८७; आत्मा की ज्ञानरूपता—२८६; ब्रह्म—
२६१; शङ्कर-रामानुज ब्रह्मभेद—२६३; माया की शक्तियाँ—२६४; ईश्वर—
उपादान कारणा—२६६; जपास्य ब्रह्म—२६७; जीव—२६७; जीव और
ईश्वर—२६६; जगत्—३०१; सत्ता—३०५; अध्यास—३०७; विवर्तवाद—
३०६; आचार-मीमांसा—३१०; ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया—३१४; मुक्ति—३१७;
अद्वैतमत की मौलिकता—३१७; अद्वैतवाद और विज्ञानवाद—३१६; अद्वैतवाद
का शून्यवाद से भेद—-३२१; भर्तृहरि—३२३; मण्डन—३२३; शाक्त अद्वैत—३२३;

## उन्नीसवाँ परिच्छेद : विशिष्ट समीक्षा

३२४-३३७

श्रादर्शं गुराा—३२५; कर्मंठजीवन—३२६; श्रद्धेत साहित्य के प्रतिष्ठापक— ३२७; संन्यासी सङ्घ की स्थापना—३२८; मठस्थापन—३२६; पाण्डित्य—३२६; कवित्व—३३१; तान्त्रिक उपासना—३३५; बहुमुखी प्रतिभा—३३६

#### परिशिष्ट

| ( ? ) | ) सहायक-ग्रन्थ              | *** |   | ₹₹5 |
|-------|-----------------------------|-----|---|-----|
| (2)   | शङ्कर-दिग्विजय              |     |   | 385 |
| (३)   | अद्वेतवेदान्त के ग्रन्थका   | ₹   |   | 380 |
| (8)   | ग्रद्वैतवेदान्त के ग्रन्थ   | ••• |   | ३४७ |
|       | <b>ग्रन्थकारानुक्रमिएका</b> | *** |   | ३५६ |
|       | ग्रन्थानुकमिएका             | *** | • | 340 |



# प्रथम ख्राड प्रवेश खरड

(१) विषय-प्रवेश (२) चरित-सामग्री (३) शंकर-पूर्वभारत (४) ग्राविभविकाल



### प्रथम परिच्छेद

#### विषय-प्रवेश

स्रोमितिदिविषत्त्रवरा: शोर्षे कुर्वन्ति शासनं यस्य । स्रोंकारपद्मभृङ्गं तमहं प्रगुमामि शङ्कराचार्यम् ॥

श्री परमहंस परिवाजकाचार्य शङ्कराचार्य भारतवर्ष की एक दिव्य-विभृति हैं। उनकी प्रभा आज भी दिग्दिगन्त को आलोकित कर रही है। उनका आविर्माव हुए एक सहस्र वर्ष से प्रधिक हुआ, फिर भी उनकी कीर्ति-कौमुदी उसी प्रश्नुएए रूप में आज भी भारत के नभोमंडल को उद्मासित कर रही है। वैदिक-धर्म के इतिहास में शंकर का ग्राविर्माव एक नवीन युग के ग्रवतार का सूचक है। जिस समय यह पवित्र भारतवर्ष ग्रवैदिकता के पंक में घँसा जा रहा था, जब ग्रनाचार ग्रीर कदाचार के काले-काले राक्षस इसे चारों ग्रीर से घेरे हुए थे, जब एक छोर से दूसरे छोर तक यह सारा देश भालस्य भीर अकर्मस्यता के चंग्रल में फैसा हुआ था, तब आचार्य शंकर का मंगलमय उदय इस देश में हुआ। घार्मिकता की जो ज्योति दम्भ की आँघी के सामने बुक्तने के किनारे आकर अंतिम घड़ियाँ गिन रही थी, उस ज्योति को इन्होंने बुक्तने से बचाया, जिससे देश मर में घमं की स्निग्ध आभा फैल गयी। वैदिक घमं का शंखनाद ऊँचे स्वर से सर्वत्र होने लगा। उपनिषदों की दिव्यवागी देश भर में गूँजने लगी, गीता का ज्ञान अपने विशुद्ध रूप में जनता के सामने आया, लोगों को ज्ञान की गरिमा का परिचय मिला, घार्मिक म्रालस्य का युग बीता, घार्मिक उत्साह से देश का वायु-मंडल व्याप्त हो गया, घमं के इतिहास में नवीन युग का आरम्भ हुमा । यह युगान्तर उपस्थित करने वाले घमें-प्रतिष्ठापक श्री माचार्य शंकर किस भारतीय के वन्दनीय नहीं हैं ?

श्री शंकराचार्यं का प्रामाणिक जीवनचरित लिखना हमारा उद्देश्य है। परन्तु इस चरित के लिखने में नाना प्रकार की किठनाइयाँ मार्ग रोके खड़ी हैं। सबसे बड़ी किठनाई समसामियक प्रन्यं का प्रभाव है। प्राचार्यं के विषय में न तो कोई प्रामाणिक शिलालेख ही प्राप्त हुमा है न कोई ताझ-पत्र ही, न कोई सच्चा चरितप्रन्य ही, जिसमें शंकर का मौखों देसा वर्णन किया गया हो, जिससे कि उनके रहन-सहन, प्रध्ययन-प्रध्यापन, उपदेश तथा प्रचार की बातें ठीक तौर से हम जान सकें। 'श्रुक्करदिख्याय' के नाम से

कतिपय ग्रन्थ ग्रवश्य उपलब्ध हैं जिनमें ग्राचार्य का जीवनवृत्त गद्य में वा पद्य में निवद्ध किया गया है, परन्तु ये सब शङ्कर के भ्राविभीव के बहुत पीछे लिखे गये थे। कहा जाता है कि उनके साक्षात् शिष्य पद्मपादाचार्य ने अपने गुरु के दिग्विजय का वृत्तान्त लिपिवद्ध किया था। यदि यह ग्रन्थ कहीं उपलब्ध होता तो यह हमारे बड़े काम का होता । पद्मपाद भ्राचायं के केवल प्रथम शिष्य ही न थे, प्रत्युत उनके दिग्विजयों में सदा उनके सहचर भी थे। म्रादि से लेकर भ्रन्त तक वे म्राचार्य के साथ में ही थे, वे उनके नितान्त अन्तर इस थे। वे उनके उद्देश तथा प्रचार-कार्य से भली-भौति परिचित थे। ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया चरित अवस्य ही प्रामाि्एक तथा उपादेय होता परन्तु हम उस कराल काल को क्या कहें जिसने इस मूल्यवान् ग्रन्थ को कवलित कर ग्राचार्य के चरित को ग्रन्धकारमय बनाने में विशेष योग दिया । अपरोक्ष सामग्री का ग्रमाव चरित लिखने में बड़ा भारो वाधक होता है। इस वाधा को दूर करने के साधन-ग्रन्थ ग्रवश्य विद्यमान हैं जिन्हें हम शङ्कर-दिग्विजय के नाम से ग्रिभिहित करते हैं, परतु इनमें से कोई भी ग्रन्थ ग्राचार्य का समसामियक नहीं है। ये अनेक शताब्दियों के अनन्तर निबद्ध हुए थे। इनके स्वरूप की समीक्षा हम ग्रागे चल कर करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ग्राजकल ग्राचार्य के विषय में हमारी जो कुछ भी जानकारी है, वह इन्हीं ग्रन्थों पर अवलम्बित है।

भ्राचार्य शङ्कर ने ग्रपने धर्मोद्धारक कार्य को ग्रक्षुएए बनाये रखने के लिए भारतवर्षं के चारों सुप्रसिद्ध घामों में अपने चार प्रधान पीठों की स्थापना की है। दक्षिण में मैसूर रियासत में शृंगेरीमठ है जिसे याचार्य के द्वारा स्थापित पीठों में प्रथम पीठ होने का गीरव प्राप्त है। अन्य धामों में स्थापित मठों के नाम ये हैं-गोवधनमठ (जगन्नाथ-पुरी), शारदामठ (द्वारिका), ज्योतिमंठ (वदरिकाश्रम, जो भ्राजकल 'ओशीमठ' नाम से प्रसिद्ध है) । मठों की स्थापना कर शङ्कराचार्य ने अपने पट्ट-शिष्यों को इनका अध्यक्ष बना दिया । ज्योतिमंठ की आचार्य-परम्परा तो बीच में उच्छिन्न हो गयी थी पर अन्य तीनों मठों के अध्यक्षों की परम्परा ग्राज भी ग्रक्षुएए। रूप से विद्यमान है । काञ्ची का कामकोटिपीठ अपने को आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित होने की घोषगा करता है । इन मठों में शङ्क राचायं का जीवन-चरित परम्परागत उपलब्ध जिसका अनुसरण विभिन्न दिग्विजयों में किया गया है, परन्तु यह कुछ कम भारचयं की बात नहीं है कि इन सब मठों में एक ही परम्परा श्रक्षुएए। रूप से प्रचलित नहीं मिलती यदि मिलती, तो किसी प्रकार का सङ्कट ही नहीं होता । पार्यंक्य यहाँ तक है कि ग्राचार्यं के माता-पिता, जन्मस्थान, तिरोघान मादि महत्त्वपूर्णं विषयों में भी हम एकरूपता नहीं पाते। इसीलिए बाध्य होकर हमें कहना पड़ता है कि शङ्कर के विषय में भिन्न-भिन्न मठों में भिन्न-भिन्न परम्पराएँ प्रचलित थीं। दिग्विजयों में पार्यक्य का यही कारए है। माजकल माधवाचार्यं के नाम से उपलब्ध शङ्करदिग्विजय शृंगेरीमठ की परम्परा का मनुसरए करता है, तो मानन्दगिरि-रिचत दिग्विजय काञ्ची परम्परा का पक्षपाती प्रतीत होता है। कितपय बातों में भिन्न होने पर भी ये दिग्विजय किन्हीं बातों में पर्याप्त समता रखते हैं, जिनका पता इन प्रन्थों के तुलनात्मक प्रध्ययन से भलीभौति लग सकता है। इस प्रन्थ में मैंने उपलब्ध शङ्कर-दिग्विज्यों का तुलनात्मक मध्ययन कर ग्राचार्य-चिरत के लिखने का यथाशिक प्रयत्न किया है।

इस विषय में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ग्रोर हम पाठकों का ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहते हैं। इन शङ्कर-दिग्विजयों में ऐसी ग्रनेक घटनाएँ विणित हैं जो साधारणतया ग्रजीकिक तथा ग्रद्भुत कही जा सकती हैं। ग्रद्भुत घटनाएँ उदाहरण के लिए एक-दो घटनाग्रों का उल्लेख करना पर्याप्त

होगा। शङ्कर ने अपनी वृद्धा माता के लिए चूर्णी नदी के जलप्रवाह को बदल दिया, जिससे वह नदी उनके गाँव के पास ही आकर बहने लगी। कामशास्त्र के रहस्यों को जानने के लिए शङ्कर ने राजा ग्रमर के शव में प्रवेश किया । प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में लेखक की कैसी घारणा होनी चाहिए ? इसके उत्तर में दो पक्ष दो न्यारी-न्यारी बातें कहते हैं। एक पक्ष उन ऐतिहासिक मालोचकों का है जो ऐसी मसम्माव्य घटनामों को निकाल कर बाहर कर देने का पक्षपाती है। उनका कहना है कि आचार्य का जो चरित-कीर्तन इन घटनाओं से विरहित होगा वही वास्तव मानवोचित जीवनवृत्त होगा। इन अविश्वसनीय घटनाओं के समावेश का यह विषम परिणाम होगा कि पूरे जीवन-चरित पर ही पाठकों की ग्रनास्था हो जायगी—उस माग को भी वे भ्रनादर की हिंक्ट से देखने लगेंगे जो यथायं कोटि के भीतर ही है। दूसरा पक्ष उन आलोचकों का है जो ग्रन्थों में आयी हुई सब प्रकार की घटनाओं के समावेश के पक्षपाती हैं। यह प्रश्न बड़ा व्यापक है। यह केवल प्राचार्य शङ्कर के जीवन-चरित से ही सम्बद्ध नहीं है प्रत्युत धार्मिक संसार की महनीय विभूतियों के जीवन-चरित के विषय में यही प्रश्न सदा जागरूक रहता है। कतिपय पाश्चात्य चरित-लेखक इन मद्मुत घटनामों को एकदम निकाल देने के पक्ष में हैं। वे किसी भी धार्मिक नेता के चरित्र को काट-छाँट कर उसे जन-साधारण की जीवनी की सतह तक लाने के पक्षपाती हैं। वे किसी प्रलोकिक घटना का सिन्नवेश कर अपने ग्रन्थ को इतिहास-विरुद्ध बनाना नहीं चाहते।

उघर मक्त लोगों का एक दल मलग है जो महात्मामों के चरित को ऊँचा

दिखलाने का पक्षपाती है। वे ऐसी घटनाओं का भी वर्एंन किया करते हैं जो कभी सम्पन्न नहीं हुई, जिन्हें उनके चरित-नायक ने कभी नहीं किया। समय के प्रवाह के साथ-साथ अनेक अद्भुत घटनाएँ धार्मिक श्रन्ध-श्रद्धा नेता के जीवन से संश्लिष्ट होती चली आती हैं जिन्हें ग्रन्धविश्वासी मक्तों की ग्रतिशय भक्तिभावना कल्पित कर लेती है। ऐसी घटनाग्रों को निकाल बाहर करना प्रत्येक जीवन-चरित लेखक का पवित्र कर्तव्य है। परन्तु इन्हें यह कह कर हटा देना न्यायसंगत नहीं है कि ऐसी घटनाएँ कभी भौतिक जगत् में घटित नहीं हो सकतीं। शङ्कराचार्य के परकाय-प्रवेश की घटना को उनकी जीवनी से इस कारए। निकाल देना कथमपि उचित नहीं है कि ऐसी घटना अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, लोक में घटित होने वाली घटनाओं से नितान्त विलक्षरा तथा विभिन्न है। ईसा मसीह के जीवन-चरित के लेखकों के सामने भी यही विषय-समस्या थी-बायविल में उनके विषय में जो म्रद्भुत बातें विंगत हैं, उन्हें ग्रहण करना या नहीं। हम उन लोगों की बात नहीं कहते जो ईसा के ऐतिहासिक व्यक्ति होने में ही सन्देह करते हैं। हम उन चरित-लेखकों की बात कहते हैं जो उनकी ऐतिहासिकता में विश्वास करते हैं और इतिहास की कसौटी पर उनके जीवन की घटनाओं को कसते हैं। उन लोगों ने इन अलीकिक घटनाओं का वर्णन करना ऐतिहासिक चरित की सीमा के भीतर माना है।

मूल कथा यह है कि अद्भुत घटना और अप्राकृतिक घटना एक ही वस्तु नहीं है। प्रकृति-विरुद्ध घटनाओं में हम विश्वास नहीं कर सकते। जो घटना प्रकृति के नियमों का तिरस्कार करती है वह हमारे विश्वास का भाजन नहीं बन सकती, परन्तु जिसे हम अद्भुत घटना कहने के अम्यासी हैं, वह अप्राकृतिक घटना नहीं होती। दिन-प्रतिदिन होने वाली साधारण घटना से जहाँ कहीं थोड़ी भी भिन्नता दीख पड़ी, वहाँ हम 'अप्राकृतिक' कह कर चिल्ला उठते हैं, परन्तु बात कुछ दूसरी है। विज्ञान के सन्तत उद्योग और अनुशीलन से प्रकृति के जो नियम उद्घाटित हुए हैं या हो रहे हैं, वे तो साधारण अंशमात्र हैं। प्रकृति का साम्राज्य विशाल है। उसके नियमों की भी इयत्ता नहीं है। जिसे हम आज अप्राकृतिक कह कर तिरस्कार करते हैं, उसे ही कल विज्ञान प्रकृति के नियमों का वशीभूत

बतलाता है। ग्राज की ग्रलौिक घटना कल ही लोकानुगत बन श्रद्भुत घटना की जाती है। जिसका स्वप्न में भी ख्याल नहीं करते हमें वही समीक्षा घटना नये अनुशीलन, श्रध्ययन, खोज तथा नेत्रों की सहायता से श्राज साधारण श्रम्यस्त बन जाती है। ऐसी विषम दशाओं में श्राधुनिक विज्ञान के द्वारा श्रभी तक श्रमान्य घटनाओं को श्रप्राकृतिक कह कर हम उनका ग्रनादर नहीं कर सकते, क्योंकि इस नानारूपात्मक जगत् के जिन नियमों की अभिव्यक्ति अभी तक हो पाई है वह तो समुद्र में एक बूँद के समान है। उदाहरण के लिये हम मनुष्य के सद्य: पत्थर बन जाने को अप्राकृतिक कहते हैं। अहिल्या के पत्थर होने में हमारा इसी कारण विश्वास नहीं है। परन्तु हम लन्दन की प्रधान सड़क पर कुछ वर्ष पूर्व होने वाली उस घटना को भूल नहीं सकते, जिसमें अपने घर से कोट पैन्ट पहन कर आफिस में जाने वाला भला-चंगा अंग्रेज सड़क पर गिरा और गिरते ही प्रस्तरमय हो गया!! हम साधारणतः नींद लेने को जीवन के लिये आवश्यक समऋते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं, जिन्हें न तो किसी ने भोजन करते देखा और न किसी ने सदा पास रहने पर भी पलक गिराते देखा। प्रकृति के विशाल नियमों के अज्ञान के कारण ही हम उन्हें अद्भुत, विचित्र और विश्वास के अयोग्य समऋते हैं।

मैं अपने सिद्धान्त की पुष्टि में एक अंग्रेज विद्वान के द्वारा अनुभूत अय च विचित्र तथा साधारण रीति से अविश्वसनीय घटनाओं का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक समभता हूँ। इन सज्जन का नाम बी॰ डी॰ अवरने है जो कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल के अध्यक्ष हैं। तिब्बत जाकर इन्होंने इन घटनाओं का स्वयं अनुभव किया। इनका वर्णन इन्होंने पटना की एक विद्वत्सभा के सामने किया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं स्थानीय गवनंर थे। पाश्चात्य विज्ञान इन घटनाओं से अपरिचित है, उसे इसका अनुसन्धान करना आवश्यक है। उनके अनुभव की कुछ बातें ये हैं:—

(१) बड़े-बड़े भारी पत्थरों को, जिनका बिना यंत्र की सहायता से उठाना मुश्किल है, तिब्बत के लोग सहज में उठा खेते हैं। एक बीस सेर का पत्थर पड़ा हुआ था, एक लामा ने अपने कटोरी से कुछ गाड़ा तेल उस पर ताम्बे की तार की बनी हुई एक कूची से छिड़का। पाँच मिनट बाद जब अंग्रेजी

तिब्बत के कुछ सज्जन ने उठाया तब उसका वजन एक सेर के लगभग रह चमत्कार गया। उन्हें प्राष्ट्वयं चिकत देख कर लामा ने कहा कि दो घन्टे के बाद फिर उस पत्थर का वजन उतना ही हो जायगा।

कारण पूछने पर उसने बतलाया कि कुछ काल के लिए इसमें पृथ्वी को सुला दिया गया था, प्रथीत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को निश्चेष्ट बना दिया गया था। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण विज्ञान-सिद्ध है उसी प्रकार उसका कुछ काल के लिए नियंत्रण भी सत्य है। वह भी किसी मंत्र-शक्ति के बल पर नहीं किया गया था। यह तो कुछ द्रव्यों का रासायनिक प्रभावमात्र था। परन्तु हम साधारण्त्या गुरुत्वाकर्षण

<sup>े</sup> पूरे विवरण के लिए द्रष्टुक्य—'बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनेल', १९४०, में प्रकाशित लेख।

विषय-प्रवेश

के सिद्धान्त को इतना अकाट्य मानते हैं कि इसके विरुद्ध होने वाली प्रत्येक घटना को अप्राकृतिक कहने से कभी संकोच नहीं करते।

(२) एक विचित्र खतानिर्मित सेतु की रचना वहाँ देखी गई । किसी वृक्ष की जड़ का गेंद के वरावर एक गोल कुछ रासायनिक पदार्थों में २४ घंटे तक भिगो दिया गया था। फिर वह गोला एक नाले के किनारे, जिसका पाट लगभग ३० फीट का था, गाड़ दिया गया। दो दिनों के भीतर ही उसमें से अंकुर फूट निकले — लम्बी-लम्बी लताएँ बढ़ने लगीं जो पहले रक्खी हुई रिस्सयों के सहारे इस पार से उस पार तक फैल गईं, और खूब मोटी हो गईं। एक सप्ताह के भीतर ४ फीट चौड़ा भूले का एक मजबूत पुल तैयार हो गया। यह भी मालूम हुआ कि थोड़े दिनों में ये लतायें रिस्सयों को खाकर केवल अपने ही सहारे स्थित रहती हैं, और तब तक नष्ट नहीं होतीं जब तक उनकी मूल सुरक्षित रहती हैं। यदि पुल को शीघ्र नष्ट करना हो, तो एक तार को एकोनाइट में भिगो कर जड़ में कोंच देने के २० मिनिट में ही सारी लताएँ सूख कर गिर पर्डेगी। यह लता तिब्बत में 'सावा' कहलाती है।

वाल्मीकि रामायण में जिन लता-सेतुओं का वर्णंन है, वे भी इसी प्रकार के होगें। रामायण में लिखा है कि सीता की खोज में गये हुये बन्दरों ने लता के बने सेतुओं से निदयों को पार किया। प्रव तक इस पर विश्वास जमाना किन था। पर तिब्बत के इस वर्णंन से रामायण के वर्णंन की विशद व्याख्या हो जाती है।

(३) एक स्थान पर गन्धक के चश्मों का वर्णन है। वहाँ बड़ी गहराई में एक भील थी, जहाँ लस्वी-लस्वी ग्रॅंघेरी ग्रुफाओं से होकर जाना था। इन ग्रुफाओं के बीच १०० फुट के हाल थे, जिनकी छतें काफ़ी ऊँची थीं पर प्रकाश का कहीं नाम न था। ग्रुफा में घुसते ही उनके साथी ने द इंच की गोल एक घड़ियाल उठाई जिसके साथ लकड़ी की एक मुंगरी वँघी थी। घड़ियाल ताँबे की थी और चमक रही थी। उसके चारों ओर चाँदी के तार की एक बड़ी सुन्दर मालर लगी हुई थी। घड़ियाल को मुंगरी से मारते ही शब्द के साथ ही ६ स्थानों पर हल्के हरे रंग की रोशनी हो गई। मिनिट भर तक वह घीमी रही पर एक स्थान से ५०० मोमबत्तियों के बराबर प्रकाश हो गया। दीवाल में खूंटियों के सहारे यह प्रकाश हो रहा था। प्रकाश के घीमा होने पर उस घड़ियाल पर फिर आवाज किया जाता था। अन्ततः जब वे भील के पास पहुँचे तब घड़ियाल पर दो बार आवाज की गई तथा शब्द के साथ ही पचास स्थानों पर प्रकाश जगमगा उठा। देखने से पता लगा कि यह प्रकाश चार इंच के एक चमकीले पत्थर के दुकड़े से हो रहा था जो ताँबे-सो किसी भूरी रङ्ग की घातु की ग्राघ इंच मोटी ग्रीर एक फुट गोल थाली में जड़ा हुआ था। यह ताँबे के

तार से लकड़ी के खम्मे पर टैंगा हुआ था। पता चला कि घड़ियाल का शब्द थाली में प्रवेश करता है, जिससे वायु में स्पन्दन-शक्ति उत्पन्न होती है, और उससे चमकीले पत्थर में प्रकाश होता है।

शब्द से प्रकाश होने की बात इतनी विलक्षण है कि सहसा कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन घटना है बिलकुल सत्य। विज्ञान के उपासक एक पाष्चात्य विज्ञान के द्वारा अनुभूत होने से हम उसकी सचाई में सन्देह नहीं कर सकते। ये घटनायें वर्तमान विज्ञान के द्वारा भले न सिद्ध हों, किन्तु इन्हें 'अप्राकृतिक' कह कर हम टाल नहीं सकते। आचायें के जीवन की घटनाएँ इसी कोटि की हैं।

शंकराचार्य एक महान् पुरुष थे। वे साधारण प्राणियों की कक्षा से बहुत ऊपर उठे हुये थे। ३२ साल के छोटे जीवन में उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखलाये जो उनसे चौगुनी उम्र वाला भी व्यक्ति सम्पन्न नहीं कर सकता। वे प्रलौकिक शक्तियों से सम्पन्न ग्रवश्य थे। उनकी महापुरुषता की ग्रिमिव्यक्ति इन्हीं घटनाग्रों में है। यदि इतिहास की भ्रान्त धारणा के ग्रनुसार इन्हें काट-छाँट कर साधारण 'जायस्व म्रियस्व' की कोटि में ला दिया जाय तो क्या उनके

शंकर का महान् साथ घोर अन्याय न होगा ? इतिहास की सच्ची मावना हमसे व्यक्तित्व यही चाहती है कि हम उन घटनाओं में विश्वास रक्खें तथा जीवन-वृत्त में अवश्य उल्लेखित करें, जिनकी सचाई के विषय में आधार-प्रंथों का प्रवल प्रमाण उपस्थित हो। महापुरुषों की महनीयता इसी विषय में हैं। यदि वे भी पृथक्-जन जैसे उत्पन्न हों, किसी प्रकार अपना पेट पालें और इस संसार से अन्त में बिदाई ले लें तो चरित में महत्त्व ही क्या रहा ? इसी दृष्टि को सामने रक्ष कर मैंने शंकराचार्य के जीवन की उन घटनाओं को प्रामाणिक मान कर निविष्ट किया है, जिनके विषय में सब दिग्वजयों का प्रमाण एक-रूप से मिलता है। ऐसा न करना ऐतिहासिक पद्धित का निराकरण होता। ऐतिहासिक दृष्टि से यही मार्ग अनुकरणीय है, समस्त विचारशील विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य है।

## द्वितीय परिच्छेद

#### चरित-सामग्री

किसी महापुरुष के प्रति जनता का आकर्षण साधारण-सी घटना है। किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि होते ही जनसाधारण उसकी जीवन-घटनाओं से परिचय पाने का इच्छुक बन जाता है। इस इच्छा की पूर्ति समय-समय पर चिरत-ग्रंथों के द्वारा होती रहती है। ऐसे चिरत-ग्रंथों में सबसे उपादेय तथा प्रामाणिक वे ग्रंथ होते हैं, जिनकी रचना चिरत-नायक के संगी-साथी अथवा शिष्यों के द्वारा की जाती है। समसामयिक ग्रंथ का मूल्य बहुत ही अधिक है। वे प्रामाणिक ही नहीं होते, प्रत्युत उनके वर्णंनों में सरजता तथा अकृत्रिमता का पुट बड़ा ही रोचक हुआ करता है।

दु:ख के साथ लिखना पड़ता है कि शङ्कराचार्य जैसे महान् पुरुष के जीवन-चिरत के विषय में समसामियक ग्रंथों का एकदम अभाव है। आचार्य के जीवन-चिरत निवद्ध करने की ओर विद्वानों की हिष्ट बहुत पद्मपाद का ग्रन्थ पहले ही आकृष्ट हुई। सुनते हैं कि पद्मपाद—शंकर के साक्षात् पट्टिशिष्य—ने आचार्य के दिग्विजय का वर्णन बड़े विस्तार के साथ अपने 'विजयिडिरिडम' नामक ग्रन्थ में किया था परन्तु दैवदुविपाक से वह ग्रन्थ सदा के लिये नष्ट हो गया। आजकल आचार्य के अनेक चरित-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, जिन्हें 'शंकरदिग्विजय' के नाम से पुकारते हैं। इस नामकरण का रहस्य यही है कि इनमें शङ्कर के दिग्विजय करने का विशेष वर्णन रहता है। इसी विशिष्टता के कारण इनका यह नामकरण हुआ था, परन्तु कोई 'दिग्विजय' समसामियक नहीं है। सब ग्रंथ अवान्तर शताब्दियों की रचनाय है जिनमें शङ्कराचार्य के विषय में सुनी-सुनाई बातों का उल्लेख बहुत अधिक है।

श्राचायं की जीवनी के विषय में कुछ बातें तथा घटनाएँ प्राचीन काल से
परम्परागत चली श्राती हैं, जिनका वर्णन प्रायः इन सभी ग्रंथों
शङ्कर विग्विजय में है। भिन्न-भिन्न पीठों की श्रपनी महत्ता प्रदिशत करने की
का स्वरूप लालसा भी भनेक दिग्विजयों की रचना के लिए उत्तरदायी
है। श्रुंगेरी मठ तथा कामकोटि मठ का संघर्ष नया नहीं
प्रतीत होता। किन्हीं ग्रंथों में श्रुंगेरी की प्रधानता स्वीकृत है, तो किन्हीं में
कामकोटि की। माधवकृत 'शंकर-दिग्विजय' तथा लक्ष्मणाचार्यं विरचित 'ग्रुठवंश-

काव्य' में शृंगेरी मठानुसारिएी परम्परा का पालन है, तो अनन्तानन्द गिरि-रिचित 'शक्दुरिवजय' में कामकोटि मठ की परम्परा का सम्यक् अनुसरए है। ऐसी परिस्थिति में चिरत-लेखक अपने आप को बढ़े संकट में पाता है। वह दोनों का समन्वय कर ही चिरत लिखने में समयं हो सकता है। इसी नियम का पालन प्रस्तुत लेखक ने भी किया है। शक्दुराचायं के जीवन-वृत्त के परिचायक जितने प्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन कर ही यह ग्रंथ प्रस्तुत किया गया है। पूर्वोक्त दो परम्पराओं में माधव के दिग्विजय में निर्दिष्ट परम्परा-विशेष प्रसिद्ध, विद्वज्जनमान्य तथा व्यापक है। ग्रतः उसी का अनुकरए मूल-ग्रंथ में है। पाद-टिप्पिएयों में दूसरी परम्पराओं की विशिष्ट वार्ते स्थान-स्थान पर दे दो गई हैं।

डाक्टर ग्रोफेक्ट की बृहत् हस्तिलिखित ग्रंथसूची (कैतेलोगोरुस कैते-लोगारुम्) शङ्करिवजयों तथा भ्रन्य सूची देखने से 'शंकरिवजय' या 'शङ्करिदिग्वजय' की सूची के नाम से निर्दिष्ट ग्रंथ निम्निलिखित हैं:—

| ग्रंथ                    | <b>चेखक</b>         |  |  |
|--------------------------|---------------------|--|--|
| (१) शङ्कर दिग्विजय       | माघवाचार्यं         |  |  |
| (२) शङ्करविजय            | म्रानन्दगिरि        |  |  |
| (\$) ,,                  | चिद्विलास यति       |  |  |
| (8) "                    | व्यासगिरि           |  |  |
| (५) शङ्कर विजयसार        | सदानन्द व्यास       |  |  |
| (६) ग्राचार्यं चरित      | गोविन्दानन्द यति    |  |  |
| (७) शङ्कराम्युदय         | राजचूडामणिदीक्षित   |  |  |
| (८) शंकरविजयविलासकाव्य   | शङ्क रदेशिकेन्द्र   |  |  |
| (द) शङ्करविजयकथा         |                     |  |  |
| (१०) शङ्कराचार्यचरित     |                     |  |  |
| (११) शङ्कराचार्यावतारकया | <b>धानन्दतीर्थं</b> |  |  |
| (१२) शङ्करविलास चम्पू    | जगन्नाय             |  |  |
| (१३) शङ्कराम्युदयकाव्य   | रामकृष्ण            |  |  |
| (१४) शङ्करदिग्विजयसार    | व्रजराज             |  |  |
| (१५) प्राचीन शङ्करविजय   | मूकशङ्कर            |  |  |
| (१६) बृहत् शङ्करविजय     | सवंज्ञ चित्सुख      |  |  |
| (१७) शङ्कराचार्योत्पत्ति |                     |  |  |
| (१८) गुरुवंशकाव्य        | स्रमणाचार्य         |  |  |

(१६) शङ्कराचायंचरित

(२०) शङ्करविलास

(२१) म्राचार्यदिग्विजय

(२२) शङ्करानन्द चम्पू

गोविन्दनाथ

विद्यारएय र

वल्लीसहाय कवि<sup>3</sup>

गुरु स्वयंभूनाथ ४

उपशुंक्त सूची के अनेक ग्रंथ अभी तक हस्तिलिखित रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कितपय ग्रंथ छप कर प्रकाशित भी हुए हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन करने पर भी इनके रचना-काल का ठीक ठीक पता नहीं चलता, जिससे इनके पौर्वापयं का निर्णय भली भाँति किया जा सके। इसी से इदिमत्थं रूप से इन दिग्विजयों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जिस परिग्णाम पर पहुँचे हैं उनका उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा।

(१) म्रानन्दज्ञान (म्रानन्दिगिरि)—बृहत् शङ्करविजय—हमारी दृष्टि में यही 'शङ्करविजय' सब विजयों में सबसे म्रविक प्राचीन है। इस ग्रंथ के म्रस्तित्व का पता हमें माधवकृत शङ्करदिग्विजय के टीकाकर्त्ता म्रानन्द-ज्ञान धनपति सूरि के इस कथन से लगता है—एतत् कथाजालं

श्रानन्द-ज्ञान धनपति सूरि शङ्करविजय 'वृहच्छंकरविज

'बृहच्छंकरविजय' एव श्रीमदानन्द ज्ञानाख्यानन्दिगिरिए। रिचते द्रष्टव्यमिति दिक्भ। ग्रर्थात् ये कथासमूह श्रानंदज्ञान श्रानन्द-

गिरि रिचत 'बृहत् शङ्करिवजय' में उपलब्ब होते हैं। धनपित सूरि ने अपनी टीका में लगभग १३५० श्लोकों को दिग्विजय के वर्णन के समय किसी ग्रंथ से उद्भुत किया है जिसका नाम उन्होंने कहीं भी निर्दिष्ट नहीं किया। इसमें १५ सगं २ श्लोक की व्याख्या में ५०२ श्लोक तथा २ व्हें श्लोक की व्याख्या में ५०२ श्लोक तथा २ व्हें श्लोक की व्याख्या में ३५१ श्लोक उद्भुत किये गये हैं। हमारा हद अनुमान है कि ये श्लोक आनन्दज्ञान के 'बृहत्-शंकरिवजय' से ही हैं जिसका उल्लेख १६ वें सगं के १०३ श्लोक की टीका में उन्होंने किया है। 'आनन्दज्ञान' का ही प्रसिद्ध नाम आनन्दिगिर है, जिन्होंने शंकराचार्य के भाष्यों के ऊपर बड़ी ही सुबोध तथा लोकप्रिय टीकार्ये रची हैं। शारीरक भाष्य की टीका 'तात्पर्य-निर्णाय' इनकी ही

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> केंटलाग ब्राफ़ संस्कृत मैन्युस्कृत्ट्स इन दि इग्डिया ब्राफ़िस लायब्रेरी, जिल्द २, भाग २, संख्या ५९६४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, सं० ६९५७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गवर्नमेंट ग्रोरियंटल लायब्रेरी, मद्रास, सं० २०८७२

४ वही, संख्या २०५७५

भ माधव-शङ्करदिग्विजय, १६।१०३ की टीका (म्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पृ०ं६०१)।

अनमोल कृति है। इन्होंने शङ्कराचार्यं की गद्दी सुशोभित की थी। ये किसी मठ के अध्यक्ष थे। कामकोटि पीठ वाले इन्हें अपने मठ का अध्यक्ष बतलाते हैं, द्वारिका-पीठ वाले अपने मठ का। जो कुछ भी हो, इनका समय निश्चितप्राय है कि विक्रम की १२वीं शताब्दी में ये अवश्य विद्यमान थे। यह अन्य आजकल कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। कालक्रम के अनुसार यह अन्य सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक प्रतीत होता है।

(२) ग्रानन्द गिरि-शंकर विजय - इस ग्रंथ को जीवानन्द विद्यासागर ने कलकंत्रे से १८८१ ई० में प्रकाशित किया, जिसमें ग्रंथकर्त्ता का नाम

'आनन्दिगिरि' मान लिया गया है, परन्तु ग्रन्य की पुष्पिका में आनन्दिगिरि सर्वेत्र ग्रंथकार का नाम 'अनन्तानन्द गिरि' दिया गया है। इसमें शङ्करविजय ७४ प्रकरण हैं। आचार्य का कामकोटि पीठ से विशेष सम्बन्ध दिखलाया गया है। अतः अनेक विद्वानों की सम्मति

है कि श्रुंगेरी पीठ की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर कामकोटि के अनुयायी किसी संन्यासी ने इस ग्रंथ का निर्माण अपने पीठ के गौरव तथा महत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया। अतः प्रसिद्ध भ्रानन्दिगिरि को इसका कर्त्ता मानना नितान्त भ्रमपूर्ण है । यह ग्रन्थ ग्राचार्य के जीवनवृत्त के सांगोपांग वर्णन करने के लिए उतना उपादेय नहीं है जितना विभिन्न घार्मिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों के विवरण प्रस्तुत करने में महत्त्वशाली है। इसके अनुशीलन से भारतीय विभिन्न घामिक विचारघाराओं के रहस्य और पारस्परिक पार्यक्य का परिचय मलीर्माति हो सकता है। ग्रानन्दज्ञान के 'बृहत् शंकरविजय' का ग्राशय लेकर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है। धनपति सूरि के द्वारा उद्भत क्लोकों से इस ग्रंथ के वर्णन की तुलना से स्पष्ट है कि जो कुछ वहाँ संक्षिप्त रूप है, वही यहाँ बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। ग्रानन्दज्ञान ने प्रमाण के तौर पर जिन वैदिक मन्त्रों को उद्भृत-मात्र किया है, उनका विस्तृत व्याख्यान तथा विशेष प्रपञ्चन इस ग्रन्थ में उपलब्ध है। ग्रन्थकार का भोगोलिक ज्ञान बहुत ही साघारण है, अन्यथा केदारनाय के दर्शनानन्तर बदरीनारायण जाने के लिए कुक्क्षेत्र के मार्ग का उल्लेख नहीं होता। ग्रन्य के ग्रन्तिम प्रकरण में ग्रनन्तानन्दिगिरि ने भाचायं शंकर के द्वारा वैष्णवमत तथा कापालिकमत, सीरमत तथा गाणपत्यमत के स्थापन की बात लिखी है!!!

(३) चिद्विलास यति—शङ्करविजय-विलास—यह प्रन्य गुरु-शिष्य के संवादरूप में लिखा गया है। गुरु का नाम है—चिद्विलास यति भौर शिष्य का विज्ञानकन्द। शिष्य ने गुरु से शंकराचार्य के जीवनवृत्त के विषय में जिज्ञासा की। उसी की निवृत्ति के लिए इस प्रन्य का प्रण्यन हुआ। धनन्तानन्द गिरि

ने अपने शंकरिवजय में चिद्विलास तथा विज्ञानकन्द को आचाय का साक्षात् शिष्य बतलाया है। इस अन्य तथा पूर्ण अन्य में अनेक बातों में चिद्विलासयित: साम्य है— घटनाओं में तथा भौगोलिक स्थानों के नाम में भी। शंकरिवजय इस अन्य में ३२ अध्याय हैं। इसके आरम्भ में नारद जी के विलास भूमण्डल की दशा देखते-देखते केरल गमन का तथा धामिंक दुरवस्था का विशेष वर्णन है। यह तैलङ्गाक्षरों में मद्रास से बहुत पहले ही प्रकाशित हुआ है। अब नागरी में काशी से प्रकाशित हो रहा है।

(४) राजचूडामिंग दीक्षित—शङ्कराम्युदय—दीक्षित जी दक्षिण मारत के प्रसिद्ध कियों में अन्यतम थे। इनके पिता का नाम था रत्नखेट श्रीनिवास तथा माता का कामाक्षी। वह तक्षोर के राजा 'रघुनाथ' के आश्रय शंकराम्युदय में रहते थे, जिनकी प्रशंसा उन्होंने 'रघुनाथभूपविजय' काव्य में की है। ये दार्शनिक भी थे तथा साहित्यिक भी। जैमिनि सूत्रों की 'तन्त्र शिखामिंग्ग' नामक व्याख्या की रचना १६३६ ई० में हुई 'रुक्मिग्गी कल्याण' काव्य में रुक्मिग्गी के विवाह की कथा विस्तार के साथ लिखी गई है। इन्हों का लिखा हुआ 'शंकराम्युदय' नामक काव्य भी है जिसके आदि के ६ सगं प्रकाशित हुए हैं।

(५) माधव — शङ्करिदिग्विजय — आचार्यं शंकर के विषय में यही ग्रन्थ सबसे अधिक लोकप्रिय श्रीर प्रसिद्ध है। हमारा आचार्यं-विषयक विशेष ज्ञान इस ग्रन्थरत्न के ऊपर अवलम्बित है। ग्रन्थकार दर्शन के विशिष्ट विद्वान् प्रतीत होते

हैं, क्योंकि इस ग्रंथ पर उनकी विद्वत्ता की गहरी छाप पड़ी हुई माधव— है। मंडन मिश्र तथा भट्टभास्कर के साथ शंकराचार्य के शास्त्रायं के जो प्रसङ्ग नवम तथा पद्मदश सगें में क्रमश: विर्णित हैं, वे माधव के दर्शनज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

प्रकृत यह है कि इसके रचियता 'माघव' कौन हैं ? परम्परा से विद्यारण्य स्वामी जिनके गृहस्थाश्रम का प्रसिद्धनाम माधवाचार्य था, इसके कर्त्ता माने जाते हैं। परन्तु विशेष अनुशीलन करने पर यह मत उचित नहीं प्रतीत होता। इस निर्णय पर पहुँचने के अनेक कारण हैं :—

(क) विद्यारएय स्वामी शृंगेरीमठ के प्रध्यक्ष थे, ग्रतः उनके ग्रन्थ में उसी मठ की परम्परा तथा मान्यता का उल्लेख होना न्यायसंगत प्रतीत होता है, परन्तु

<sup>े</sup> इस राङ्करविजय का टिप्पाणी तथा ऐतिहासिक भूमिका के साथ लेखक ने अनुवाद किया है जिसका प्रकार न श्रद्य नाथ ज्ञानमन्दिर (हरिद्वार) से हुआ है, सं० २०००।

बात ऐसी नहीं है। श्रृ'गेरीमठ ने 'गुरुवंश-महाकाव्य' अपनी ओर से प्रकाशित किया है। इस काव्य में वर्षित शंकराचार्य का वृत्त माधव-वर्षित चरित से मूलतः पृथक् है।

(ख) शंकरिंदिग्वजय का रचियता अपने आप को 'नवकालिदास' कहता है— वागेषा नवकालिदासविदुषो दोषोज्भिता दुष्कवि-व्यतिनिष्करुगै: क्रियेत विकृता घेनुस्तुरुष्कैरिव । १।१०

माघवाचार के ग्रन्थ में इस उपाधि का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ग्रतः स्पष्टतः यह काव्य 'नवकालिदास' उपाधिघारी किसी माधव भट्ट की रचना होगी।

- (ग) माधव (विद्यारएय) के ग्रन्थों की सूची में इस ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता।
- (घ) इस ग्रन्थ के पचीस क्लोक (सर्ग १२।१-२४ क्लोक) राजचूड़ामिए दीक्षित के शंकराम्युदय (सर्ग ४, क्लोक २-६, ७।१४-२३) से ज्यों के त्यों उद्दृत किये गये हैं। ग्रतः इसकी रचना १७ वीं शताब्दी के ग्रनन्तर होनी चाहिए। माधव विद्यारएय का समय १४ वीं शताब्दी है।
- (ङ) माघव विद्यारएय की प्रसन्न शैली से इस काव्य की शैली भिन्न पड़ती है। पदमैत्री उतनी अच्छी नहीं है। जान पड़ता है, कोई काव्यकला का अनम्यासी व्यक्ति पद्य लिख रहा हो।
- (च) इस काव्य में अनेक इतिहास-विरुद्ध बातें दीख पड़ती हैं जिनका उल्लेख विद्यारएय जैसा माननीय आचार्य कभी नहीं करता। शैवसम्प्रदाय के आचार्य अभिनवगुमाचार्य का शास्त्रार्थ शंकर के साथ दिखलाना इतिहास तथा कालगणना दोनों के विरुद्ध है। अभिनव गुप्त काश्मीर के निवासी थे, कामरूप के नहीं। वे शंकर से तीन सो वर्ष बाद अवतीएं हुए थे। उसी प्रकार शंकर का शास्त्रार्थ बाण, दण्डी, मयूर, विरुद्धनकार (खएडनखएडखाद्य के रचिता कविवर श्रीहर्ष), भट्ट मास्कर , उदयनाचार (१० शतक) के साथ इस प्रन्थ में

<sup>े</sup> तदनन्तरमेष कामरूपानिधगत्याभिनवोपशब्दगुप्तम् । भ्रजयत् किल शाक्तभाष्यकारं स च भग्नो मनसेदमालुलोचे ॥—१५।१५८

२ स कथाभिरवन्तीषु प्रसिद्धान् विबुधान् बाएामयूरविएडमुख्यान् । शिथिलीकृतवुर्मताभिमानान् निजभाष्यश्रवएोत्सुकांचकार ॥ —शं० वि० १४।१४१

उ पहुयुक्ति-निकृत्त-सर्वशास्त्रं गुरुभट्टोदयनादिकैरजय्यम् । स हि खरडनकारमृददपं बहुधा ध्युख वर्शवदं चकार ॥ — शं०वि० १५।१५७

४ द्रष्टस्य शं० दि० १५।६०-१४० तक भट्टभास्कर के साथ शासायं।

दिखलाया गया है। इनमें प्रथम तीन ग्रन्थकार शंकर से प्राचीन हैं तथा भ्रन्तिम तीन ग्राचार्य शंकर से पश्चात्वर्ती हैं। इन छहों की समसामयिकता प्रदर्शित करना नितान्त ग्रनुपयुक्त है।

इन्हों कारणों से वाध्य होकर हमें कहना पड़ता है कि माधव-विद्यारण्य इसके कर्त्ता नहीं हैं। 'नवकालिदास' की उपाधि वाले, 'भारतचम्पू' के रचियता माधव भट्ट के नाम से प्रख्यात हैं। वे ही इस दिग्विजय के भी रचियता हैं। ये दक्षिण के निवासी थे और राजचूडामिण दीक्षित (१६ शतक) से भी अर्वाचीन हैं। 'भारतचम्पू' तथा इस विजय की काव्यशैली में नितान्त साम्य है।

इस काव्य के ऊपर दो टीकार्ये उपलब्ध होती हैं-

(क) वेदान्त डिण्डिम — इसकी रचना काशी में सारस्वत पिएडत रामकुमार के पुत्र घनपित सूरि ने १८५५ विक्रमी में की। (ख) दोकार्ये अद्वैतराज्यलक्ष्मी — इसके लेखक, अनेक ग्रन्थों के निर्माता अच्युतराय मोडक ।

(६) सदानन्द व्यास-शङ्करदिग्विजयसार-सदानन्द पंजाब के रावलिंपड़ी के पास रहनेवाले थे। वालकपन में ही अशेष विद्याओं में प्रौढ़ता प्राप्त कर वे पीराणिक वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। वे नानकपन्थी सदानन्द— साधु बाबा रामदयाल जी के साथ काशी आये और रामघाट के शङ्करदिग्विजय पास 'बालूजीका फर्शं' नामक मुहल्ले में पुराणों की कथा कहा सार करते थे। किसी घनाट्य व्यक्ति ने साधुजी को बड़ी सम्पत्ति दी। साधुजी थे विरक्त। उन्होंने उसमें से एक कौड़ी भी नहीं छुई और सम्पूर्ण घन व्यासजी को ही दे डाला। इसी रुपये से व्यासजी ने एक शिव-मन्दिर मिणुकिणिका घाट पर बनवाया जो आज भी इनकी विमल-कीति की कहानी सुनाता हुआ खड़ा है। पिएडत रामकुमारजी नामक सारस्वत बाह्मण के पुत्र घनपित सूरि को इन्होंने विद्या ही का दान नहीं दिया, प्रत्युत अपनी गुणुवती कन्या का भी विवाह उन्हों के साथ कर दिया। ये धनपित सूरि वे ही हैं जिन्होंने माधवकृत शङ्करदिग्विजय की 'डिएडम' नामक टीका का प्रणयन किया है। सदानन्द व्यास ने ग्रन्थों के निर्माण-काल का भी उल्लेख किया है। शङ्करदिग्विजयसार

का प्रण्यन<sup>२</sup> १८३६ विक्रमी (= १७८० ई०) में तथा 'गीताभाव प्रकाश'

<sup>े</sup> पहली ध्याख्या का समग्र भाग तथा दूसरे का सारांश मूलग्रन्थ के साथ ग्रानन्दाश्रम ग्रन्थाविल में प्रकाशित हुन्ना है।

रसगुग्गवसुचन्द्रे विक्रमादित्यराज्यात् समफलवित वर्षे चाश्विने मासि शुद्धे ।
 श्रवग्गयुतदशम्यां भौमवारेऽलिलग्ने प्रथित इति निबन्धः सिद्ध ईशप्रसादात् ।।

का निर्माण १८३७ विक्रमी (= १७८१ ई०) में किया गया। मिण्किंगिका-घाट पर शिव मन्दिर का निर्माण १८५३ विक्रमी में इन्होंने किया। म्रतः लगभग डेढ़-सौ वर्षं हुए इसी काशीपुरी में इनका निवास था।

इनके प्रन्थों की संख्या अधिक है। इनके प्रन्थों में कतिपय प्रकाशित हुए हैं भीर कतिपय अभी तक हस्तिलिखित रूप में ही उपलब्ब हैं:—(१) अद्देत-

सिद्धि-सिद्धान्त सार सटीक, (२) गीताभावप्रकाश (भगवद्-प्रत्य गीता की पद्ममयी टीका), (३) प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि सटीक (खन्दोबद्ध वेदान्त का सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ), (४) स्वरूप-

निग्रंय, (५) महाभारत-तात्वयंप्रकाश, (६) रामायण-तात्वयंप्रकाश, (७) महाभारत-सारोद्धार सटीक (६) दशोपनिषत्सार, (६) शङ्करदिग्विजयसार—यह प्रन्थ माघव के दिग्विजय ग्रन्थ का सारांश है। कहीं-कहीं तो माघव के क्लोक ज्यों के त्यों रख लिए गये हैं। उदाहरणार्थं, पद्माद का ग्राध्यात्मिक गायन (८।२१-६१) माघव के ग्रन्थ से ही ग्रक्षरशः गृहीत हुम्रा है। इसे पढ़ कर माघव के बृह्त् ग्रंथ का संक्षेत्र मलीमीति जाना जा सकता है।

- (७) कामकोटि पीठ के सम्प्रदायानुसार ग्राचाय का चिरत कई बातों में भिन्न है। यह पीठ माधव के दिग्विजय में श्रद्धा नहीं रखता, प्रत्युत निम्नलिखित कामकोटिपीठ के ग्रन्थों को ही प्रामाणिक मानता है जिनका निर्माण इस पीठ के ग्रध्यक्षों के ग्रनुसार ग्रन्थ में समय-समय पर किया :—
- (क) पुण्यश्लोक मञ्जरी शङ्कर से ५४ वें पीठाध्यक्ष सर्वंज्ञ सदाशिव-बोघ (१५२३-१५२ ई०) के द्वारा रचित यह ग्रन्थ गौरवशाली माना जाता है। इसमें १० ई ब्लोक हैं, जिनमें पीठ के ग्राचार्यों का जीवनवृत्त संसेप में दिया गया है।

( ख ) गुरुरत्नमाला—काञ्ची के ५५ वें ग्रध्यक्ष परम शिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य सदाशिव ब्रह्मेन्द्र की यह कृति है जिसमें वहाँ के पीठाधीशों का वृत्त ६६ आर्याग्रों में निबद्ध किया गया है।

(ग) परिशिष्ट तथा सुषमा—काञ्ची के ६१ वें ग्रध्यक्ष महादेवेन्द्र सरस्वती के शिष्य, ग्रात्मबोध की ये दोनों रचनायें हैं। परिशिष्ट में केवल १३ इलोक हैं जो मक्षरी की रचना के ग्रनन्तर होने वाले पीठाष्यक्षों (५४वें—६०वें) का

<sup>े</sup> मुनिगुरावमुचन्द्रे विक्रमादित्यराज्यात् शुभफलवित वर्षे माधमासे सिर्तेऽशे । पशुपतितिथिसन्धौ चन्द्रवारे सुलग्ने विवृत इति निबन्धः सिद्ध ईशप्रसावात् ।।

र इन प्रन्यों के लिए ब्रह्मध्य एन्० के० वेङ्क्टेशनकृत: 'श्रीशङ्कराचार्य ऐंड हिख कामकोटि पीठ'।

वर्णन करते हैं। 'सुषमा' गुहरत्नमाला की टीका है जिसका निर्माण १६४२

शके (= १७२० ई०) में किया गया।

पीछे का प्रतीत नहीं होता ।

(द) मालावार प्रान्त में ग्राचार्य के जीवनचरित के विषय में ग्रानेक प्रवाद तथा किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं जो ग्रन्यत्र उपलब्ध वृत्त से ग्रनेकांश में विभिन्न हैं। इन केरलीय प्रवादों से ग्रुक्त ग्राचार्य का जीवन-चरित 'शंकराचार्य-चरित' में मिलता है। इसके रचियता का नाम गोविन्दनाथ यित मालावार प्रान्त में है जो संभवतः संन्यासी थे, परन्तु निश्चयतः केरलीय थे। ग्राचार्य के ग्रन्थ यमक-काव्य 'गीरीकल्याण' के रचियता, राम वारियर के शिष्य, करिकाटग्रामन के निवासी गोविन्दनाथ से ये यित महोदय भिन्न प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ की विशिष्टता गम्भीर उदात्त-शैली है। न तो इस में कल्पना की ऊँची उड़ान है ग्रीर न ग्रातिशयोक्ति का ग्रतिशय प्रदर्शन। स्वाभाविकता इसकी महती विशेषता है। इस ग्रन्थ के केवल ६ ग्रध्याय हैं जिनमें ग्राचार्य का संक्षिप्त चरित उपलब्ध है। ग्रन्थ ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुग्रा है। इसके रचनाकाल का पता नहीं चलता परन्तु यह ग्रन्थ १७ वीं शताब्दी के

(क) इघर भ्रं गेरीमठ के प्राचीन ग्रन्थागार से उपलब्ध ग्रन्थ प्रकाशित हुग्रा है जिसका नाम गुरुवंदा काव्य है। इसका केवल प्रथम भाग (१ सर्ग - ७ सर्ग) श्री वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हुन्ना है। इसकी रचना हुए सी-वर्ष से कूछ ही अधिक बीता होगा । इसके रचयिता का गुरुवंशकाच्य नाम काशी ल मए। शास्त्री है जो आजकल के शृंगेरी मठाध्यक्ष से पूर्व चतुर्थं अध्यक्ष श्री सिच्चदानन्द भारती स्वामी के सभा-पंडित थे। लक्ष्मण-शास्त्री नृसिंह स्वामी के शिष्य थे, जिनकी कृपा से वे विद्यापारगामी हुए थे। ग्रन्थकार के शुंगेरीमठ के पंडित होने से तथा हस्त्रलिखित । प्रति के शुंगेरी में उपलब्ध होने के कारण यह अनुमान असंगत न होगा कि इस ग्रन्थ में प्रदत्त चरित र्प्टंगेरी की परम्परा के अनुकूल है। ग्रन्थ की पुष्पिका में 'सिच्चदानन्दभारती मुनीन्द्र निर्मापिते' पद से इसकी पृष्टि भी होती है। इस ग्रन्थ के केवल प्रथम तीन सर्गों में ही ग्राचार्य का जीवन-चरित संक्षेप में उपस्थित किया गया है। ग्रन्थ सर्गों में शुंगेरी गुरुपरम्परा का साधारण उल्लेख कर श्री विद्यारणय स्वामी का चरित ही कुछ ग्रधिकता से वर्णित है। इस 'शंकरचरित' में भी ग्रनेक विलक्षण तथा नवीन वातें हैं।

इन ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त पुराएों में भी स्थान-स्थान पर शंकराचार्य के जीवन की ग्रीर संकेत मिलते हैं। मार्कएडेय पुराए, स्कन्दपुराए, कू मेंपुराए तथा सीर-पुराए। में तीर्थों के वर्एन के श्रवसर पर ग्राचार्य का चरित संकेतित है ग्रथवा

विशित है। 'शिवरहस्य' के नवम ग्रंश के १६ वें ग्रंघ्याय में पुराश में शंकर की अवतारकथा का विशिष्ट वर्शन है जो यहाँ परिशिष्ट शंकर-चरित रूप में दिया जाता है। 'शिवरहस्य, ग्रंभी तक अमुद्रित ही है। यह एक प्रकाण्ड विपुलकाय ग्रन्थ है जिसका मुख्य विषय

शिवोपासना है। इसके अनेक खंड हैं जिन्हें 'अंश' कहते हैं। यदि उपरि निर्दिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित हो जाय तो वड़ा ही अच्छा हो। इस समीक्षण से स्पष्ट है कि आचार्य के जीवनवृत्त लिखने की ओर प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही है। क्यों न हो, आचार्य शंकर दिव्य विभूति हैं जिनके चरित्र तथा उपदेश का चिन्तन और अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य है। महत्त्व के कारण ही तो वे शंकर के अवतार माने जाते हैं।

# परिशिष्ट

# शङ्कराचार्यावतारकथा।

स्कन्द उवाच

तवा गिरिजया पृष्टस्त्रिकालज्ञस्त्रिलोचनः।
मिविष्यिच्छिवभक्तानां मिक्तं संवीक्ष्य विस्मयन्।। १।।
मौलिमान्दोलयन् देवो बभाषे वचनं मुने।
म्युणुष्वमेभिगगुपैमुंनीशैक्व सुरैस्तया ।। २।।

े कली रुद्रो महादेवो लोकानामीश्वर: पर: तदेव साधयेन्युणां देवतानां च देवतम् ॥ करिष्यत्यवतारं स्वं शङ्करो नीललोहित: श्रौतस्मार्तप्रतिष्ठार्यं भक्तानां हितकाम्यया॥ उपदेश्यति तज्ज्ञानं शिष्यानां ब्रह्मसम्मितम् सर्ववेदान्तसारंहि धर्मान् वेदान्तदशंनात्॥ ये तं प्रीत्या निसेवन्ते येन केनोपचारतः विजित्य कलिजान् वोषान् यान्ति ते परमं पदम्॥ —कूमंपुराण, ३० ग्र०, श्लोक ३२-३५

विज्ञानिः सह शिष्येश्व शङ्करोऽवतरिष्यति । व्याकुर्वन् व्याससूत्राणि श्रुतेरर्थं यथोचितम् । स एवार्थः श्रुतेग्रह्माः शङ्करः सविताननः ।—सौरपुराण

#### ईश्वर उवाच

प्रभावं शिवभक्तानां भविष्याणां कलावपि। श्रुगु देवी भविष्याणां भक्तानां चरितं कलौ ॥ ३ ॥ वदामि सङ्ग्रहेणाहं श्रुण्वतां भक्तिवर्धनम् । गोपनीयं प्रयत्नेन नारुयेयं यस्य कस्यचित्।। ४।! पापध्नं पुर्यमायुष्यं श्रोत्ट्रगां मङ्गलावहम् । विरतान् सर्वंकर्मसु ॥ ५ ॥ पापकर्मैकनिरतान् वर्गाश्रमपरिभ्रष्टानधर्मप्रवर्णान् जनान्। कल्यव्यी मज्जमानांस्तान् दृष्टवाऽनुक्रोशतोऽम्बिके।। ६ ॥ मदंशजातं देवेशि कलावपि तपोधनम् । जनयामि महेश्वरि ॥ ७ ॥ केरलेषु तदा विप्रं तस्यैव चरितं तेऽद्य वक्ष्यामि श्रुगु शैलजे । क्ल्यादिमे महादेवि सहस्रद्वितयात् परम् ॥ ८ ॥ सारस्वतास्तथा गौडा मिश्राः कर्णाजिना द्विजाः। भ्राममीनाशना देवि ह्यार्यावर्तंनिवासिनः ॥ ६ ॥ श्रीत्तरा विन्व्यनिलया भविष्यन्ति महीतले। षाब्दार्थंज्ञानकुशलास्तकंककंशबुद्धयः 11 00 11 जैना बौद्धा बुद्धियुक्ता मीमांसानिरताः कलो। वेदबोधदवाक्यानामन्यथैव प्ररोचकाः ॥ ११ ॥ प्रत्यक्षवादकुशलाः शल्यभूताः कली शिवे। मिश्राः शास्त्रमहाशस्त्रैरद्वैतोच्छेदिनोऽम्बिके ॥ १२ ॥ कर्मेंव परमं श्रेयो नैवेश: फलदायक:। इति युक्तिपरामुख्टवाक्यैरुद्रबोधयन्ति च ॥ १३ ॥ तेन घोरकूलाचाराः कर्मसारा भवन्ति च। तेषामुत्पाटनार्थाय सुजामीशे मदंशतः ।। १४।। े कालटयाख्ये ग्रामवर्ये केरलालङ्कतीकृते। विद्याधिराजतनयः प्राज्ञिशवगुरुर्वभौ ॥ ततस्सदाशिवदशम्भुलीकानुप्रहतत्परः तपोमहिस्रा तत्पत्न्यां प्रविवेश स्वतेजसा ॥

सा • दघार सती गर्भमादित्य समतेजसम् । ध्यजायत शुभे काले पञ्चोचग्रहसंयुते।। म्रानन्दन् बान्धवास्सर्वे पुष्पववै विवश्च्युतै: । शम्भोर्वरमनुस्मृत्य पिता शिवगुरु: किल ।।

केरले शशलग्रामे विप्रपत्यां मदंशतः। भविष्यति महादेवि शङ्कराख्यो द्विजोत्तमः ॥ १५ ॥ उपनीततदा मात्रा वेदान् साङ्गान् ग्रहिष्यित । म्रब्दाविष ततः शब्दे विहृत्य ।स तु तकंजाम् ॥ १६ ॥ मर्ति मीमांसमानोऽसौ कृत्वा शास्त्रेषु निश्चयम् । बादिमत्तद्विपवरान् शक्दुरोत्तमकेसरी ॥ १७ ॥ भिनत्त्येव तदा बुद्धान् सिद्धविद्यानिप द्रतम्। जैनान् विजिग्ये तरसा तथाऽन्यान् कुमतानुगान् ।। १८ ॥ तदा मातरमामन्त्र्य परिव्राट् स भविष्यति । परिव्राजकरूपेरा मिश्रानाश्रमदूषकान् ॥ १६ ॥ दएडहस्तस्तया कुएडी काषायवसनोज्ज्वलः। भस्मदिव्यत्रिपुरह्राङ्को रुद्राक्षाभरगोज्ज्वलः ॥ २० ॥ तारम्द्रार्थेपारीगाः शिवलिङ्गाचैनप्रियः। स्विशिष्येस्ताहवेर्षुष्यन् भाष्यवाक्यानि सोऽस्विके ।। २१ ।। मदत्तविद्यया भिक्षुविराजित शशाङ्कवत्। सोऽद्वैतोच्छेदकान् पापानुच्छिद्याक्षिप्य तक्तः ॥ २२ ॥ स्वमतानुगतान् देवि करोत्येव निरगंलम्। तथापि प्रत्ययस्तेषां नैवासीत् श्रुतिदर्शन ।। २३ ।। शास्त्रार्थंकुशलास्तकंककंशवुद्धयः तेषामुद्रोघनार्थाय विषये भाष्यं करिष्यवि ॥ २४ ॥ भाष्यपुष्यमहावाक्यैस्तिष्यजातान् हनिष्यति । व्यासोपदिष्टसूत्राणां द्वैतवाक्यात्मनां शिवे ॥ २५ ॥ श्रद्वैतमेव सूत्रार्थ प्रामाएयेन करिष्यति। श्रविमुक्ते समासीनं ध्यासं वाक्यैविजित्य च ॥ शक्दुरं स्तौति हृष्टात्मा शक्दुराख्योऽय मस्करी ।। २६ ॥

श्रायुषो ह्रस्वतां जानस्रिप नोवाच किञ्चन ।
सर्वज्ञत्वाविसुगुणान् शम्भूकांस्तस्य संस्मरन् ॥
तेजसा तस्य च शिशोस्मूतिगेहोदरस्थितः ।
नैशं तमो निवचृते तद्भुतमिवाभवत् ॥—श्रानन्दिपिरिये
े ॐव्यासदत्तायुरुत्कृष्टतेजः पूर्णकलेवरः ।
वभौ श्रीशङ्कराचार्यो ब्रह्मच्यासादयस्तथा ॥
विद्युर्वाणीशसंयुक्तो महादेवस्तदद्भुतम् ।
स तु दत्वा मुनिश्रेष्ठं ब्राह्मणं वरमास्तिकः ॥

#### शंकर उवाच

सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चिदीशावास्यं ब्रह्म सत्यं जगिद्धि । ब्रह्मैवेदं ब्रह्म पश्चात्पुरस्तादेको रुद्धो न द्वितीयोऽवतस्ये ।। २७ ।। एको देव: सर्वभूतेषु गूढो नानाकारो भासि भावैस्त्वमात्मा । पूर्णापूर्णो नामरूपैर्विहीनो विश्वातीतो विश्वरूपो महेशः ।। २८ ।। भूतं भव्यं वर्तमानं त्वयीशे सामान्यं वै देश-कालादिहीनः । नो ते मूर्तिवेदवेद्यस्त्वसङ्गः सङ्गीव त्वं लिङ्गसंस्थो विभासि ।। २६ ।। त्वः वेदादौ स्वर एको महेशो वेदान्तानां सारवाक्यार्थवेद्यः ।। ३० ।। त्वं वेदादौ स्वर एको महेशो वेदान्तानां सारवाक्यार्थवेद्यः ।। ३० ।। वेद्यो वैद्यः सर्ववेदात्मिवद्यो भिद्येद् हष्ट्या तव हत्तमोऽद्य । अङ्गार्थाः पुरुषस्त्वमृतं च सत्यज्ञानानन्दभूमासि सोम ।। ३१ ।। वद्यो वाचो मनसा सिजवृत्तास्तवानन्दज्ञानिनो वृद्धभावाः ।। ३२ ।। त्वत्तो जातं भूतजातं महेश त्वया जीवत्येवमेवं विचित्रम् । त्वय्येवान्ते संविशत्येव विश्वं त्वां वै को वा स्तौति तं स्तव्यमीशम् । किञ्जिज्ञात्वा सर्वभास्येव वृद्ध्या त्वामात्मानं वेद्यि देवं महेशम् ।। ३३ ।।

#### ईश्वर उवाच

इति शङ्करवाक्येन विश्वेशाख्यादहं तदा।
प्रादुर्वभूव लिङ्गात् स्वाद् ग्रलिङ्गोऽपि महेश्वरि ॥ ३४॥
त्रिपुराडुविलसत्फालश्चन्द्राघंकृतशेखरः ।
नागाजिनोत्तरासङ्गो नीलकराठिस्त्रलोचनः ॥ ३४॥
वरकाकोदरानद्धराजद्धारस्त्वयाऽम्बया ।
तमबुवं महादेवि प्रगातं यतिनां वरम् ॥ ३६॥
विष्यैश्चतुर्भिः संयुक्तं भस्म-रुद्राक्षभूषणम् ।
मदंशतस्त्वं जातोऽसि भुवि चाद्वैतसिद्धये ॥ ३७॥
पापिमश्राश्चितैर्मार्गेर्जेनदुर्वुद्धिबोधनैः ।
भिन्ने वैदिकसंसिद्धे श्रद्धैते दैतवाक्यतः ॥ ३८॥

कृतार्थीऽस्मि भवत्पाददर्शनादित्यभाषत । श्रुएवाचार्य भिदा मिण्याऽप्यद्वैतं पारमाण्यिकम् ॥ उपवेशं नृएणामेवं कुरु यत्नेन सर्वत: । इत्युक्तवान्तर्वधे ब्रह्मा ण्यासश्च भगवान्मुनि: ॥ —इति ग्रानन्दिगरीयदिग्विजये चतु:पञ्चाशप्रकर्णे

तद्भेदगिरिवज्रस्त्वं सञ्जातोऽसि मदंशतः। परमायुस्ते शीघ्रं कैलासमावस ।। ३ ।। त्वं पञ्चलिङ्गं प्रतिगृहाग सुपूजय । भस्म-ख्द्राक्षसम्पन्तः पञ्चाक्षरपरायणः १ शतरुद्रावर्तंनेश्च वारेण भसितेन कु सुमै नैवे द्ये विविधे रिप विल्वपनैश्च त्रिवारं सावधानेन गच्छ सर्वजयाय कैलासाचलवरसुपालीगतमहा-त्वदर्थे स्फटिकधवलं लिङ्गकुलकम्। समुद्यचन्द्राभं सोमोद्यतविमलमील्यर्चय कलो लिङ्गार्चायां भवति हि विमुक्तिः परतया ॥ ४२ ॥ स शङ्करो मां प्रणनाम मस्करी मयस्करं तस्करवर्यमार्ये। सङ्गृह्य लिङ्गानि जगाम वेगाद् भूमौ स बुद्धाईत-जैन-मिश्रान् ॥ ४३ ॥ तद्योग-भोग-वर-मुक्ति-सुमोक्ष-योगलिङ्गाचनात् प्राप्तजयः स्वकाश्रमे । तान् वै विजित्य तरसाऽक्षतशास्त्रवादैमिश्रान् स काञ्ज्यामथ सिद्धिमाप ॥ ४४ ।। इति श्रीशिवरहस्ये सदाशिवाख्ये नवमांशे शङ्करप्रादुर्भावे घोडशोऽध्याय: ।। ॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मापंगमस्तु ॥

तुङ्गभद्रातीरे चक्रं निर्माय तदग्रे परदेवतां सरसवाणीं निषाय, ''एवमाकल्यं स्थिरा भव मदाश्रये'' इत्याज्ञाप्य निजमठं कृत्वा तत्र विद्यापीठनिर्माणं कृत्वा '''भारतीसम्प्रदायनिष्ठाः परमगुरोराचार्यस्त्रामिनः कटाक्षलब्यविद्याः

१ ॐतस्मादुदङ् मागंमवलम्ब्य योगविद्याप्राप्तवियत्ययसञ्चारः केलासमधिगम्य पार्वतीसमेतं परमेश्वरं प्राणमत् । स्वात्मत्तयाऽनुसन्धानशीलस्य च परमगुरोरप्रतः परमेश्वरः पञ्च स्फाटिकलिङ्गानि प्रकाशयामास । जगदनुप्रहायाम्विकास्तवसारेण सह तान्यादाय पुनरवनीतलमासाद्य केदारक्षेत्र एकं मुक्तिलिङ्गाख्यं तत्र प्रतिष्ठात्य तत्क्षेत्रपूजकान् पूजार्थं नियोजयामास । ततः कुरुक्षेत्रमागांद् बदरोनारायणद्यांनं कृत्वा तत्र शीतोदकस्नानस्पातिदुर्गमत्वाद् हिमवत्सान्निष्याच भगवन्तमिदमुवाच—भो नारायणः ! स्वामिन् ! मह्ममुष्णोदकं स्नानार्थं वेहीति । स तु नारायणः स्वपीठाधः प्रदेशादुष्णजलसरितमृत्यादयामास । सर्वे स्नात्वा श्रीशङ्कराचायं तुष्ठदुः । तस्माद् द्वारकादिदिव्यस्थलविलोकनवशात् प्रादक्षिण्येन नीलकण्ठेववरं नत्वा तत्र शिष्यः पूज्यमानः परमगुरुः वरनामकं लिङ्ग प्रतिष्ठाप्य तत्रस्थान् पूजार्थं नियुज्य ततः क्रमादयोष्यामवाप—इति श्रानन्दिगरीये पञ्चपञ्चाशप्रकरणे ।

वैज्ञद्या इति व्यवहारः । यस्त्वद्वैतमते स्थित्वा भारतीपीठनिन्दकः । स याति नरकं घोरं यावदाभूतसम्प्रवम्—इत्यादि ६२ प्रकर्णे ।

ॐतत्रैव श्रीपरमगुरु: द्वादशाव्दकालं विद्यापीठे स्थित्वा बहुशिष्येभ्यः शुद्धाद्वैतविद्यायाः सम्यगुपदेशं इत्वा तदन्तरं पद्मपादाख्यं कञ्चिच्छिष्यं पीठाध्यक्षं इत्वा भोगनामकं लिङ्गम् तस्मिन् पीठे निक्षिष्य स्वयं निश्चक्राम – इत्यादि ६३ प्रकर्शे।

श्रतः सर्वेषां मोक्षफलप्रासये दर्शनादेव श्रीचक्रं प्रभवतीति भगविद्भराचारः
तत्र निर्मितम् तस्माद् मुक्तिका क्षिभि सर्वः श्रीचक्रपूजा कर्त्व्या, इति
निश्चित्यः " तत्रैव निजावासयोग्यं मठमपि परिकल्प तत्र निजिसिद्धान्तमहैतं
प्रकाशियतुमन्तेवासिनं सुरेश्वरमाहूय योगनामकं लिङ्गः पूजयेति तस्मै
दत्वा, त्वमत्र कामकोटिपीठमिधवसेत्यवस्थाप्य शिष्यजनैः परिपूज्यमानः
श्रीपरमगुरुः सुखमास—६५ प्रकर्गे।

ॐतवनु सर्वलोकंकसाक्षिचैतन्यानुभवविवितभूत—भविष्यद्-वर्तमानकालः परमगुरुः स्वतंत्रपुरुषः शुद्धाद्वैतनिष्ठागरिष्ठान् सेतुहिमाचलमध्यदेशस्थानशेषान् आह्यागादीन् वृहत्वा, तदीयानेवाङ्गीकारसमर्थनिजिश्च्यपरम्परामाकल्पं काञ्चीपीठावितत्तत्पट्टग्रस्थायिनीं कृत्वा तन्सूलादेव सकल शिष्यभ्यो मोक्षमार्गोपदेशं च कल्पियत्वा, ततः कलाविसमन् युगे नानापायविध्वस्तज्ञानविद्याङ् कुरेषु मत्येषु शुद्धाद्वैतविद्यायामनधिकारिषु, तेषां वृत्तिः पुनरिप यथेच्छं विश्वर्षं खलं भवतीति सम्यिवचार्यं, लोकरक्षार्थं वर्णाश्रमपरिपालनार्थं च मत्कल्पनां जीवेशभेवास्पदां रचित्रसुपुकम्य निजिश्चितं परमतकालानलं हृष्ट्वेदमाह—इत्यादि ६६ प्रकर्णे।

ॐततः परं सर्वलोकगुरुराचार्यः स्विशिष्यान् परमतकालानलादियतीन् तदन्यांद्रच तत्र-तत्र विषयेषु प्रेषियत्वा तदनन्तरं समीपस्थिमन्द्रसम्प्रदायानुर्वितनं सुरेश्वराचार्यमाहूय "भो शिष्य इदं मोक्षलिङ्गं चिदम्बरस्थले प्रेषयेत्युक्त्वा" स्वयं स्वलोकं गन्तुमिच्छुः काञ्चीनगरे मुक्तिस्थले कदाचिदुपविद्यय स्थूलशरीरं सुक्ष्मेऽन्तर्धाप्य तद्ष्वपो भूत्वा सूक्ष्मं कारणे विलीनं दृत्वा चिन्मात्रो भूत्वा, श्रङ्गुष्ठमात्रपुरुष्वस्तदुपरि पूर्णमखण्डाकारमानन्दं प्राप्य सर्वजगद्च्यापकचैतन्यम-भवत् सर्वण्यापकचैतन्यरूपेणाद्यापि तिष्ठित—१३० प्रकर्णो इति । श्रों तत् सत् ।

# तृतीय परिच्छेद शंकरपूर्व-भारत

किसी धर्म का प्रवाह प्रविच्छित्र गित से एक समान ही सदा प्रवाहित नहीं होता; उसकी गित को रोकने वाले प्रनेक प्रतिवन्य समय-समय पर उत्पन्न होते रहते हैं, परन्तु शिक्तशाली घर्म कभी इन प्रतिवन्यों की परवाह नहीं करता। यदि उस घर्म में जीवनी शिक्त की कमी नहीं होती, तो वह इन विभिन्न रुकावटों के दूर करने में सवंथा समयं होता है। इस कथन की सत्यता का प्रमाण वैदिक्षमं के विकास का इतिहास है। वैदिक्षमं की गित को ग्रवरोध करने वाले ग्रनेक विघ्न समय-समय पर ग्राते रहे, परन्तु इस घर्म में इतनी जीवट है, इतनी शिक्तम्मता है कि वह इन विघ्नों के प्रवाह को दूर हटाता हुआ ग्राज भी सशक्त है—सम्य संसार के घर्मों के सामने ग्रपनी महनीयता के कारण ग्रपना मस्तक ऊपर उठाये हुए है।

वैदिकधर्म का बौद्धधर्म से तथा जैनधर्म से संघर्ष सदा होता रहा। काल-ग्णाना के हिसाब से जैनधर्म का उदय बौद्धधर्म से पूर्व हुमा, परन्तु प्रभावशालिता तथा व्यापकता में वह उससे घट कर ही रहा । अतः वैदिकधर्म मीर्य-काल का संघर्ष बौद्धधर्म के साथ ही विशेष रूप से होता रहा। उत्पत्तिकाल में तो यह संघर्ष प्रत्यन्त साधारण कोटि का ही था । गीतमबुद्ध स्वयं वैदिकधर्म के ग्रनुयायी थे । उन्होंने ग्रपने ग्राचारप्रधान धर्म का उपदेश उपनिषदों की मित्ति पर ही ध्रवलम्बित रखा । बौद्धधमं तथा दर्शन की मूल भित्ति उपनिषद् ही है। कर्मकाएड की अनुपादेयता, प्रपञ्च के मूल में अविद्या को कारण मानना, तृष्णा के उच्छेद से रागद्वेष ग्रादि बन्धनों से मुक्ति पाना, कर्म सिद्धान्त की व्यापकता-प्रादि सामान्य सिद्धान्त दोनों में ही उपलब्ध होते है। असत् से सत् की उत्पत्ति का बौद्ध सिद्धान्त भी खान्दोग्य उपनिषद् में निर्दिष्ट है। परन्तु परिस्थिति को ध्यान में रख कर गौतमबुद ने अपने धर्म में अनेक ऐसी नवीन वार्ते सिविविष्ट कर दीं जिनके लिए वेद में ग्राघार मिलता ही नहीं। श्रुति को भ्रप्रमाण मान कर उन्होंने भ्रात्मवाद की भ्रवहेलना तथा यज्ञ का घोर तिरस्कार कर दिया। विक्रमपूर्वं चतुर्थं शतक में मोयों के समय में बुद्धधर्म को राजाश्रय भी प्राप्त हो गया। वस, क्या था? इस घमं को दिन दूनी रात चौगुनी उनित होने लगी। अशोक प्रियदर्शी ने इसके विपुल प्रचार के लिए सारी शक्तियाँ खर्च कर डालों। उसकी दृष्टि समन्वयात्मक थी, वह श्रमणों के समान ब्राह्मण के प्रति भी उदारभाव रखता था। परन्तु फिर भी बौद्धधर्म ने उसके उत्तराधि-कारियों के समय में वैदिकधर्म को पैर तले कुचलने का उद्योग किया। इसका फल वही हुआ जो धार्मिक संवर्ष के युग में प्राय: हुआ करता है। किया के वाद प्रति-किया जनमती हो है। मौयों के पतन के पीछे ब्राह्मणवंशी पुष्यमित्र ने शुंगवंश की स्थापना की (द्वितीय शतक) ग्रीर वैदिक के ग्रतीत गौरव को

शुंगकाल में जाग्रत करने के लिए उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये।
वैदिकधर्म कालिदास के 'मालिवकाग्निमित्र' का नायक इसी पुष्यमित्र का
ज्येष्ठ तनय महाराज अग्निमित्र है। पुष्यमित्र के अयोध्या के

शिलालेख से स्पष्ट है कि पुष्यिमित्र ने दो वार अश्वमेध का विधान किया या ( द्विरव्वमेधयाजिन: )। अश्वमेध वैदिकधर्म के पुनरुत्यान का प्रतीकमात्र था। मनु का वह ग्रन्थ जो दवा की भी दवा माना जाता हैं ( मनुयंदवदत् तत् भेषजं भेषजताया: )—ग्रर्थात् मनुस्मृति इसी वैदिकधर्म के जागृतिकाल की महत्वपूर्ण रचना है।

शुंगों से कतिपय शताब्दियों के पीछे कुषाएों का काल आता है। इस काल में (विक्रम की प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी) प्रतिक्रिया के रूप में बौद्धधमें ने उन्नित

करना ग्रारम्भ किया। कनिष्क तो था जाति से शकवंशीय, कुषाण भारत के बाहर से ग्राया हुग्रा व्यक्ति, परन्तु धार्मिक भावना में वह बौद्ध धर्म का ग्रसाधारण पक्षपाती तथा उदार प्रचारक था।

उसने अपने समय में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में बौद्धों की चतुर्थ संगीति बुलाई और भिक्षुओं को भेज कर चीन-जापान में इस धर्म का विपुल प्रसार किया। इसकी प्रतिक्रिया गुप्तों के साम्राज्यकाल में लक्षित होती है। गुप्त नरपित परम वैष्ण्य थे। उनके विख्दों में 'परम भागवत' भो एक विशिष्ट विख्द था जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेखों में बड़े गर्व के साथ किया है। पुराणों के नवीन संस्करण तथा अनेक स्मृतियों की रचना का समय यही गुप्तकाल माना जाता है। गुप्त-नरेशों ने वैदिकधर्म की जाप्रति के निमित्त अक्वमेध की प्राचीन परिपाटी का पुनः उद्धार किया। इस प्रकार देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वैदिकता की लहर चारों ओर फैल गई, परन्तु इस समय में भी बौद्धधर्म चुपचाप बैठ कर सुख की नींद नहीं सो रहा था। उसमें काफी जीवट था; उसके प्रचारकों के रगों में धार्मिक उन्माद भरा था, बौद्ध विद्वानों के हृदय में अपने धर्म को फैलाने की पक्की लगन जाग रही थी। गुप्त लोगों की धार्मिक नीति सहिष्णुता से भरी हुई थी। वे एक धर्म को कुचल कर दूसरे धर्म के उत्थान के पक्षपाती न थे, परन्तु बौद्धधर्म के प्रचारकों के सामने न तो बीहड़ पहाड़ किसी प्रकार की रुकावट बौद्धधर्म के प्रचारकों के सामने न तो वीहड़ पहाड़ किसी प्रकार की रुकावट

डाल सकता था और न उछलता हुआ भीषण समुद्र। माधवाचार्य ने इस काल के बौद्धमत-प्रचारकों के विषय में एक बड़े पते की बात कही है कि वे नि:संकोच भाव से राजाओं के ऊपर अपना प्रभाव जमा खेते थे तथा उनके द्वारा प्रजावर्ग को भी आत्मसात् करने में समर्थ होते थे। माधव के शब्दों में ---

सिशिष्यसंघाः प्रविशन्ति राज्ञां गेहं तदादि स्ववशे विघातुम् । राजा मदीयोऽजिरमस्मदीयं तदाद्रियघ्वं न तु वेदमार्गम् ॥

[ वौद्धों के समुदाय शिष्य तथा संघ के साथ राजाओं को अपने वश में करने के लिए उनके घर में प्रवेश करते थे और यह घोषित करते थे कि यह राजा मेरे पक्ष का है, उसका आंगन—देश—हम लोगों का ही है। अतः आप लोग वेदमार्ग में श्रद्धा मत रिखए। ]

गुप्त तथा वर्धन-युग भारतीय धर्म तथा तत्त्वज्ञान के इतिहास में प्रपना विशेष महत्त्व रखते हैं। इस युग को वैदिक तथा बौद्ध-जैन तत्त्वज्ञानियों का 'संघर्ष-

युगं कहना उचित होगा । बौद्ध-न्याय का उदय तथा मन्युदय

गुप्त-युग इसी काल की महती विशिष्टता है। इसी युग में नागार्जुन, वसुबन्धु, दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति जैसे प्रकाएड बौद्ध परिडतों ने

वीद्वन्याय को जन्म दिया तथा उसकी आश्चर्यंजनक उन्नित की। इन लोगों ने न्नाह्मण नैयायिकों के सिद्धान्तों का खएडन बड़ी सतकंता के साथ किया। उघर न्नाह्मण नैयायिक भी हाथ पर हाथ रख कर अकर्मण्य न थे, प्रत्युत अपने ऊपर किये गये आक्षेपों का उत्तर उन्होंने बड़े कौशल तथा विद्वत्ता के साथ देकर बाह्मण-न्याय की उन्नित की। वात्स्यायन, उद्योतकर तथा प्रशस्तपाद—ऐसे ही वार्किकत्रय थे जिन्होंने बौद्ध वार्किकों के मठों का खएडन कर अपने सिद्धान्तों की रक्षा की। इतना होने पर भी, एक विशेष दिशा में बाह्मणों की ओर से वेदार्थ की रक्षा का उद्योग नहीं हो रहा था। वह था वैदिक कर्मकाएड तथा ज्ञानकाएड का सयुष्टिक मएडन। इन दोनों विषयों के प्रति बौद्धों ने जो निन्दा और अवहेलना प्रदर्शित की थी, उसे व्वस्त करने के निमित्त ऐसे विज्ञ वैदिक की आवश्यकता थी जो वैदिक क्रिया-कलापों का औचित्य प्रदर्शित करता तथा वैदिक प्रध्यात्मशास्त्र की विश्वद्धि उद्योषित करता।

उघर जैनमतावलम्बियों की मोर से भी विरोध की कमी न यो। उसके अनुयायी भी अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में तथा पर-मत के खएडन में विशेषरूप

व शंकरदिग्विजय, सगं ७, इलोक देश

से जागरूक थे। समन्तभद्र तथा सिद्धसेन दिवाकर की महत्त्वपूर्ण रचनाग्नों ने जैन-न्याय को प्रतिष्ठित शास्त्र बना दिया था। वैदिक ग्राचार के ग्रनेकांश में ऋणी होने पर भी जैनलोग श्रुति को प्रामाणिकता नहीं मानते । श्रुति के क्रियार्कलापों पर दोहरा आक्रमण हो रहा था -एक तो वौद्धों की ग्रोर से और दूसरा जैनियों की ग्रोर से । मतः वैदिक-धर्म की पुनःप्रतिष्ठा के लिए यह वहुत म्रावश्यक था कि श्रुति के सिद्धान्तों की यथार्थता जनता को भलीभौति सममाई जाय। श्रुति के कर्मकाएड में जो विरोध ग्रापाततः दृष्टिगोचर होता था, उसका उचित परिहार किया जाय तथा यज्ञ-याग की उपयोगिता तर्क की कसौटी पर कस कर विद्वानों के सामने प्रदर्शित की जाय । इस आवश्यकता की पूर्ति दो वड़े ब्राह्मण आचार्यों ने की । इस कार्यं को समुचित रीति से सम्पादन करने का श्रेय ग्राचार्यं कुमारिल तथा ग्राचार्यं शङ्कर को है। भट्टाचार्यं कुमारिल ने वेद का प्रामाएय ग्रकाट्य युक्तियों के वल पर सिद्ध किया तथा वैदिक कर्मकाएड को उपादेय, आदरणीय तथा नितान्त आवश्यक प्रमाणित किया। जो कार्य कुमारिल ने कर्मकाएड की विशुद्धि के लिए किया था, वही कार्य शंकर ने ज्ञानकाएड की गरिमा के निमित्त किया। शंकर ने अवैदिक दर्शन तथा द्वैतवादियों के मतों का भलीभाँति खएडन कर उपनिषदों के आध्यातिमक अद्वैत-तत्त्व का प्रतिपादन बड़ी ही प्रवल युक्तियों के सहारे किया। इस प्रकार ग्रमकाल से जिस वैदिकधर्म की जाप्रति के जो लक्षण दीख पड़ते थे, उसका पूर्ण रूप इस कूमारिल-शंकर युग में सर्वत्र ग्रिभव्यक्त हुग्रा।

इस प्रसङ्ग में एक सुन्दर तथ्य है जिसे कथमपि भुलाना नहीं चाहिए। वैदिक तथा वीद धर्म की यह लड़ाई तलवार की लड़ाई न थी, प्रत्युत लेखनी की लड़ाई थी। दोनों पक्षों के तर्ककृशल परिष्ठत लोग अपनी वैदिक और वौद्धधर्म लेखनी का संचालन कर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तों की ग्रसारता का संघर्ष दिखलाते थे। वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में बौद्धाचार्यं वसुबन्धु के सिद्धान्तों का जो खएडन किया, उसका उत्तर 'वादिवृषभ' दिङ्नाग ने 'प्रमाणसमुच्चय' में उनके न्यायमतों का खएडन करके दिया। उद्योतकर ने न्यायवार्तिक में दिङ्नाग के मत की निःसारता खूब ही विद्वत्ता के सहारे दिखलाई; उथर धर्मकीति ने 'प्रमाणवार्तिक' में नैयायिक उद्योतकर तथा मीमांसक कुमारिल के वेदानुमोदित तथ्यों की घज्जियां उड़ा कर अपने बौद्धमत की पर्याप्त प्रतिष्ठा की । तात्पर्य यह है कि यह था शास्त्रीय युक्तियों का संग्राम, खएडन में निपुण खेखनी का युद्ध। उभय-मतावलम्बियों ने किसी विशिष्ट स्वमतानुरागी नरपित को उत्तेजित कर उसके द्वारा विरुद्ध मत वालों को मार डालने का अनुचित उपयोग कभी नहीं किया। हमारे इस सिद्धान्त के विरोध में यदि एक-दो दृष्टान्त मिलते भी हों, तो वे इतने कमज़ोर हैं कि उनसे विपरीठ मत की पुष्टि नहीं होती । इस समय कुमारिल ग्रीर शंकर के ग्रश्नान्त परिश्रम से वैदिक मार्ग की जो प्रतिष्ठा की गई, वह बड़ी ही हढ़ नींव पर थी। इन ग्राचारों के ग्राक्षेपों को वौद्धमं ग्रधिक न सह सका। वह भारत भूमि से धीरे-धीरे हट कर तिब्बत, चीन, जापान, हयाम ग्रादि दूरस्थ देशों में चला गया। शंकरपूर्व-भारत में वौद्ध तथा जैन घमों के साथ-साथ ग्रन्य ग्रनेक ग्रवैदिक मतों का भी भारत में प्रचुर प्रचार था। सप्तम शताब्दी में जो घम-सम्प्रदाय प्रचलित थे उनका उल्लेख महाकवि बाग्रभट्ट ने हर्षचरित में किया है। वे हैं—भागवत, कपिल, जैन, लोकायतिक (चार्वाक), काग्राद, पौराणिक, ऐश्वर, कारिणक, कारत्विम् (धातुवादी), सकतान्तव (मीमांसक ?) शाब्दिक (वैयाकरण्), बौद्ध पाच्चे रात्रिक (पाच्चरात्र के ग्रनुयार्था) भौर ग्रीपनिषद। इनमें ग्रीपनिषद मतको खोड़कर शेष सब एक प्रकार से ग्रवैदिक ही थे। ग्रीपनिषद लोगोंको व्याख्या संसारकी ग्रसारता कहने वाखे (ब्रह्मवादी) शब्द से की गई है (संसारासारत्व-कथनकुशला) ब्रह्मवादिन:)। इस प्रकार ग्राचार्य शब्दूर के ग्राविभीव से पहिले यह पवित्र भारतभूमि नाना मतों की क्रीड़ास्थली बनी हुई थी जो मतस्वातन्त्र्य के प्रपञ्च में पड़कर वेदप्रतिपादित धर्म से इतर मार्ग का निर्देश करते थे।

तान्त्रिकता का भी यही युग या । तन्त्रपूजा की बहुलता इस युग की अपनी विशिष्ट वरतु थी। तन्त्रों के यथार्थ रूप से अपरिचित होने से उपासकों ने नई कृत्पनाओं को उत्पन्न किया था। तन्त्र में

की घारणा है कि स्थूल तथा लौकिक मद्य मांस का ही प्रयोग न्यायसंगत है मौर इसीलिए वे ग्रंपनी पूजा में इसका प्रयोग भी करते हैं। ग्राचार्य ने ग्रंपनी शिक्तमर इस तामसपूजा का निषेध किया है तथा इन तामस तान्त्रिकों का युक्ति तथा शास्त्र से खर्डन किया है। वस्तुतः पद्म मकार का ग्राध्यात्मिक गर्य है। इनका सम्बन्ध ग्रन्तर्याग से है, वहिःपूजा से नहीं। पद्म मकार इस शरोर के ही भीतर विद्यमान तत्त्वों का साक्षात् प्रतीक है। इन्हीं का ग्रम्यास तान्त्रिक पूजा का मुख्य उद्देश्य है। इनका ग्रज्ञान भनेक आन्त घारणाभों का उत्पादक सिद्ध हुमा है। शंकरपूर्व-भारत में शैव, शाक्त, वैरण्व तथा गाणपत्य—सब प्रकार के तान्त्रिकों का प्रमुत्व था। इनमें कित्यय मुख्य सम्प्रदाय तथा उनके सिद्धान्तों का वर्णन तुलनात्मक ग्रध्ययन के लिए किया जा रहा है।

<sup>े</sup> मद्यं मासं च मीनं च सुद्रा मैथुनमेव च। मकारपञ्चकं प्राहुर्योगिनां सुक्तिवायकस् ॥

### १---पाञ्चरात्र

वैष्णव-म्रागमों को 'पाञ्चरात्र' कहते हैं। इस शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है। नारद पाञ्चरात्र के अनुसार 'रात्र' शब्द का अर्थ ज्ञान होता है-रात्रं च ज्ञान-वचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम् (नारद पाञ्चरात्र १।४४)-परमतत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा संसार-इन पाँच विषयों के निरूपए। करने से यह तन्त्र 'पाञ्चरात्र' कहलाता है। पाञ्चरात्र का दूसरा नाम 'भागवत' या 'सात्वत' है। महाभारत के नारायगीय ग्राख्यान में इस तन्त्र का सिन्द्धान्त प्रतिपादित है। इसकी अपनी १०८ संहितायें भी हैं, जिनमें कतिपय संहिताओं का ही प्रकाशन अव तक हो पाया है। अहिर्वुंध्न्यसंहिता, जयास्यसंहिता, ईश्वरसंहिता, विष्णु-संहिता-गादि मुख्य संहितायें इस तन्त्र से सम्बद्ध हैं। इन संहिताग्रों के विषय चार होते हैं—(१) ज्ञान — ब्रह्म, जीव तथा जगत् के ग्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टितत्त्व का निरूपण, (२) योग---मुक्ति के साधनभूत योग तथा उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन, (३) क्रिया—देवताओं का निर्माण, मूर्ति की स्थापना भ्रादि, (४) चर्या—दैनिक किया, मूर्तियों भ्रीर यन्त्रों का पूजन ग्रादि । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ग्रीर ग्रनिरुद्ध – ये चतुर्व्यूह कहे जाते है। वासुदेव तो जगत् के कत्ती-घर्ता ईश्वर हैं। उससे उत्पन्न होने वाला संकर्षण जीव रूप है ग्रीर उससे ग्रनिरुद्ध अर्थात् ग्रहंकार का उदय होता है। भगवान् के उभय भाव-सगुण तथा निर्पुण-इन्हें स्वीकृत हैं। नारायण निर्गुण होकर भी सगुण हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वयं, वीयं तथा तेज—ये छः गुरा भगवान् के विग्रह हैं। भगवान् की शक्ति का सामान्य नाम 'लक्ष्मी' है। जगत् के मंगल के लिए भगवान् अपनी स्वातन्त्र्य-शक्ति से चार रूपों की सृष्टि करते हैं--व्यूह, विभव, अर्चावतार तथा अन्तर्यामी। जीव स्वभावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ है परन्तु सृष्टिकाल में भगवान् की तिरोघान शक्ति (माया या अविद्या ) जीव के सच्चे रूप को छिपा देती है, जिससे जीव अगु, किञ्चित्कर तथा किञ्चिज्जाता बन जाता है ! इन्हीं अगुत्वादिकों को 'मल' कहते हैं। भगवान् की कृपा से ही जीव का उद्घार होता है श्रौर उस कृपा के पाने का प्रधान उपाय शरणागित है। पाञ्चरात्रमत जीव और ब्रह्म की एकता का अवश्य प्रतिपादन करता है, परन्तु वह विवर्तवाद नहीं मानता, उसकी हिष्ट में परिखामवाद ही सत्य है। रामानुज का विशिष्टाद्वेत-मत इसी आगम पर श्रवलम्बित है। पाञ्चरात्र को श्रुतिसम्मत सिद्ध करने के लिए यामुनाचार्य नै 'आगमप्रामाएय' तथा वेदान्तदेशिक ने 'पाञ्चरात्र रक्षा' की रचना की है।

शङ्कराचार्यं को इनके साधनमार्गं में विशेष विप्रतिपत्ति नहीं दोख पड़ती, परन्तु चतुर्व्यूह का सिद्धान्त इनकी दृष्टि में नितान्त उपनिषद्-विरुद्ध है।

## २—पाश्चंपत

उस अमय भारतवर्ष में पाशुपतों का वोलवाला था—इस मत के ऐतिहासिक संस्थापक का नाम नकुलीश या लकुलीश है। इनका जन्म भड़ोंच (गुजरात) के पास कारवन नामक स्थान में वतलाया जाता है। राज-पाशुपत पूताना, गुजरात म्रादि देशों में नकुलीश की मूर्तियाँ प्रचुरता

से मिलती हैं, जिनका मस्तक केशों से ढका रहता है, दाहिने हाथ में बीजपूर के फल और बायें हाथ में लगुड या दएड रहता है। लगुड धारण करने के कारण ही इन आवार्य का नाम लगुडेश या लकुलीश भी है। ये शंकर के अठारह अवतारों में आवं-अवतार माने जाते हैं। गुसनरेश विक्रमादित्य दितीय के राज्यकाल में ६१ गुस सम्वत् (२५० ई०) का एक महत्त्वपूर्ण शिलालेख मथुरा में मिला है जिसमें उदिताचार्य नामक पाशुपत आवार्य के द्वारा गुश्मिन्दर में उपमितेश्वर और किपलेश्वर नामक शिविलगों की स्थापना विणित है। उदिताचार्य ने अपने को भगवान कुशिक से दशम वतलाया है। लकुलीश कुशिक के गुरु थे। इस प्रकार एक पीढ़ी के लिए २५ वर्ष मानकर लकुलीश का समय १०५ ई० के आसपात सिद्ध होती है—और यह वही समय है जब कुषाण नरेश हुविष्क के सिक्कों पर लगुडवारी शिव की

मूर्तियाँ मिलती हैं।

पाशुपत मत के म्रनुसार पाँच पदायं हैं—(१) कार्य, (२) कारएा, (३)
योग, (४) विवि, (५) दुःखान्त । 'कार्यं' उसे कहते हैं जिसमें स्वातन्त्र्य
शक्ति न हो । इसके म्रन्तगंत जीव तथा जड़ दोनों का
पाशुपत— समावेश है। जगत् की सुष्टि, संहार तथा म्रनुप्रह करने
स्रनुसार पदाथं वाले महेश्वर को 'कारएा' कहते हैं । ज्ञानशक्ति तथा
प्रभुशक्ति से मुक्त होने के कारएा उसकी पारिमाषिक
संज्ञा 'पति' है। वह इस सुष्टि का केवल निमित्त कारएा-मात्र है। मर्थात्
वह उपादान कारएा नहीं है। चित्त के द्वारा म्रात्मा मौर ईववर के सम्बन्ध
को 'योग' कहते हैं। महेश्वर को प्राप्ति कराने वाला व्यापार 'विधि' कहलाता
है। प्रत्येक जीव मिथ्याज्ञान, म्रघमं, शक्ति हेतु, च्युति तथा पशुत्व नामक

<sup>े</sup> द्रवटक्य—ब्रह्मसूत्र २१२ १४२-४६ पर शङ्करभाष्य । पाञ्चरात्रों के विशेष मत के लिए द्रवटक्य 'भारतीय दर्शन' ( बलदेव उपाष्याय द्वारा रचित, नवीन संस्करण ) पृष्ठ ४५६-४७२

मलों से युक्त रहता है। ये 'मल' जब सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें 'दु:खान्त' या मोक्ष कहते है। पागुपतों के ये पाँच तत्त्व नितान्त प्राचीन हैं। सौभाग्यवश पागुपतों का मूल सूत्रग्रन्थ महेश्वर रचित 'पागुपत-सूत्र' अनन्त शयन ग्रन्थमाला में (नं० १४३) कौण्डिन्य कृत 'पञ्चार्थी-भाष्य' के साथ अभी प्रकाशित हुआ है। १

## ३-कापालिक मत

यह एक उग्रशैव तान्त्रिक सम्प्रदाय था। इस सम्प्रदाय के लोग माला, यलङ्कार, कुएडल, चूड़ामिए, भस्म ग्रीर यज्ञोपवीत ये छः मुद्रिकाएँ घारए करते थे। भवभूति ने मालतीमाधव में श्रीशैल पर्वत को कापालिकों कापालिक का मुख्य स्थान वतलाया है। 'प्रवोधचन्द्रोदय' के तृतीय ग्रञ्क में इस मत का परिचय दिया गया है। 'कपूरमञ्जरी' में राजशेखर ने भैरवानन्द नामक कापालिक की ग्रलीकिक शक्ति का परिचय दिया है। ये लोग मनुत्यों की हिंडुयों की माला पहनते थे, रमशान में रहते थे, ग्रादमी को खोपड़ी में खाते थे, परन्तु योगाम्यास के कारण विलक्षण सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त थीं। इनकी पूजा वड़े उग्र रूप की थी, जिसमें मद्य ग्रीर मांस का प्रचुर प्रयोग होता था। 'शिवपुराण' में इन्हें 'महान्नतघर' कहा गया है। मद्य पीकर लाल-लाल ग्रांखें किए हुए मस्ती में भूमने वाले भैरवानन्द की यह उक्ति कापालिकों के वास्तिवक स्वख्य को प्रकट करती है —

मंतो ए। तंतो ए। श्र किंपि जाएं
भाएां च एो किंपि गुरूपसादा।
मज्जं पिग्रामो महिलं रमामो
मोक्खं च जामो कुलमग्ग लग्गा।।

[ मैं मन्त्र नहीं जानता, तन्त्र नहीं जानता। न तो हमारे जैसा कोई दूसरा जान है। मुक्ते तो केवल एक वस्तु इष्ट है, वह है गुरु का प्रसाद। ध्यान से भी हमें कुछ लेना देना नहीं। हम मद्य पीते हैं और रमिए।यों के साथ रमए। करते हैं भीर कुलमार्ग में अनुरक्त होकर इसी सरल उपाय से हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं]

शङ्कर के समय इस मत का खूब प्रचार था। माधव ने 'श्री पर्वत', पर रहने वाले उग्र भैरव कापालिक के विशेष प्रभाव का वर्णन किया है। कर्णाटक देश में भी इनकी प्रभुता बहुत ग्रधिक थी। यहाँ के कापालिकों के सरदार का नाम था ककच। उसके यहाँ हथियारबन्द कापालिकों की सेना रहती थी जिसकी सहायता से बहु जिसे चाहता था उसे ग्रपने मत में दीक्षित किया करता था। शिलालेखों से

<sup>े</sup> बिशेष ब्रष्टच्य, 'भारतीय दर्शन', प्रष्ठ ४४४-४५; ५६६-५७०

<sup>&</sup>lt;sup>२ 'कपू<sup>°</sup>रमञ्जरी'-प्रथम यबनिकान्तर, क्लोक २२</sup>

भी कापालिकों के प्रभुत्व का परिचय मिलता है। ६३६ ई० का एक शिलालेख है जिसमें महाराज पुलकेशी दितीय के पुत्र नागवर्धन के कापालेश्वर की पूजा के लिए कुछ भूमिदान करने का उल्लेख है।

#### ४-शाक्तमत

शक्ति की उपासना भारतवर्ष में वैदिक काल से ही चली धाती है। वेद में भी शक्ति के यथार्थ स्वरूप का वर्णुंन उपलब्ध होता है। घीरे-घीरे शक्ति की उपासना का प्रचार देश के कोने कोने में फैल गया। अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रान्त वालों ने इस पूजा में हेर-फेर कर दिया । इस मत के प्रतिपादक ग्रन्थ भागम या तन्त्र कहलाते हैं। सात्विक आगमों को 'तन्त्र', राजस को 'यामल' तथा तामस को 'डामर' कहते हैं। भगवान शब्हर के मुख पञ्चक से उत्पन्न होने के कारए ग्रागमों के पाँच ग्राम्नाय होते हैं-पूर्व, दक्षिए, पिचम, उत्तर तथा ऊर्घ्व। इन म्राम्नायों के मनुसार पूजनपद्धति में भी पार्थक्य है। प्रान्तों की विभिन्नता के कारए। तो है ही। वांत्रिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र प्राचीन भारत में ये, जिनमें शक्तिपूजा का विघान भिच-भिच्न द्रव्यों से किया जाता था। इन केन्द्रों के नाम हैं - केरल, काश्मीर तथा कामास्या। मद्य, मांस आदि पञ्चमकारों का निवेश तान्त्रिक पूजा में ग्रावश्यक बताया जाता है, पर केरल में इनके स्थान पर दुग्ध आदि अनुकल्पों का प्रयोग किया जाता था। काश्मीर में केवल इन तत्त्वों की भावना की जाती थी। केवल गीड़ देश की पूजा में इन द्रव्यों का प्रत्यक्ष उपयोग होता था। आरम्म में शक्ति-पूजा सात्त्रिक रूप में ही होती थी। परन्तु पीछे लोलुप-उपासकों ने उसे निवान्व तामस बना दिया था। यह बड़ी भ्रान्त घारणा है कि राङ्कर तन्त्र के विरोधी थे। वे तो तान्त्रिक उपासना के बड़े भारी उन्नायक थे। परन्तु उनकी उपासना सात्विक मार्ग की थी, जिसमें वेद-विहित अनुष्ठान से तथा उपनिषद्-प्रतिपादित तथ्यों से किसी प्रकार का विरोध नहीं था।

### ५--गाणपत्य मत

गण्पति के उपासक को 'गाण्पत्स' कहते हैं । यह उपासना भी वैदिक-कालीन ही है और प्राचीन है, परन्तु कालान्तर में तामसिक तन्त्रों का प्रयोग इनमें भी होने लगा । विशेष कर 'उच्छिष्ट' गण्पित की उपासना मद्यमांस के उपहार से म्राप्लुत होती थी । शक्दूर के समय में भी इस उपासना के महे थे । दक्षिण की वक्रतुर्ण्डपुरी को चिद्धिलास यित ने गाण्पत्य उपासना का केन्द्र

१ गरापित के स्वरूप तथा इतिहास के लिए देखिए, बलदेव उपाध्याय—धर्म . ग्रीर दर्शन (नवीन सं०, काशी, १९६१)

बतलाया है। ग्रनन्तानन्द गिरि ने गरावरपुर नामक नगर में इस उपासना की प्रधानता स्वीकृत की है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पष्ट-ससम शतक में भारतवर्ष नाना मतों, सम्प्रदायों तथा पन्थों की प्रचारभूमि वन चुका था जो उसे मूल वैदिक धर्म से खींच कर एक ग्रोर शून्यवाद की ग्रोर ले जा रहे थे, दूसरी ग्रोर ग्रनेकान्तवाद की ग्रोर ढकेल रहे थे ग्रोर तीसरी ग्रोर मद्यमांस-बहुल तान्त्रिक उपासना के गड्ढे में गिरा रहे थे। बेचारे विशुद्ध वैदिक धर्म के लिए यह महान् सङ्कट का ग्रुग था। वैदिक धर्म किसी उद्धारक की ग्रोर टकटकी लगाए हुए था। ऐसे वातावरण में ग्राचार्य शङ्कर का ग्राविर्माव हुन्ना। वे भगवान् की दिव्य विभूति थे, जिसकी प्रभा ग्राज भी भारतवर्ष को उद्देशसित कर रही है।

# चतुर्थ परिच्छेद आविर्भावकाल

शंकराचार्यं के आविर्माव समय का निर्णंय सब से बड़ी समस्या है जिसके हल करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों ने किया है, परन्तु अभी तक हम किसी असंश्रान्त निर्णंय पर नहीं पहुँच सके हैं। आचार्यं ने अपने किसी भी ग्रन्थ में रचना-काल का कहीं भी निर्देश नहीं किया है। ऐसा यदि होता, तो हम उनके समय के निरूपण करने में सर्वथा समर्थं होते। इनके समय के विषय में आधुनिक विद्वानों —पाश्चात्य तथा भारतीय—ने बड़ी छानबीन की है। प्राचीन काल के विद्वानों में इस विषय की काफी चर्चा रही है। विक्रम-पूर्व पष्ठ शतक से लेकर नवम शतक विक्रमी तक के सुदीर्घ-काल में उनका आविर्माव भिष्य-भिष्य मतों के अनुसार माना जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रमाणों को एकत्र कर शंकर के समयनिरूपण करने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है।

आचार्य शक्कर के साक्षात् शिष्यों के द्वारा रचित प्रन्यों में भी समय का निर्देश नहीं मिलता। शांकरभाष्य (शारीरक भाष्य) के सब से प्राचीन टीका-कार, जिनके समय का पता हमें हुढ़ प्रमाणों के आधार पर चलता है, वाचस्पित मिश्र हैं। इन्होंने भामती नामक पाि इत्यपूर्ण टीका ब्रह्मरूप के ऊपर शांकरभाष्य पर लिखी है। इसके प्रतिरिक्त इन्होंने ग्रन्य दर्शनों के उपर भी प्रामाणिक ग्रन्यों का निर्माण किया है। इन्होंने 'न्यायसूची निवन्ध' नामक ग्रपने ग्रन्य में रचनाकाल ६६ द संवत् (वस्वक्क वसु वत्सरे) लिखा है । यद्यपि यहाँ पर किसी विशेष सम्वत्

<sup>ै</sup>विद्वानों के कित्यय मत इस प्रकार हैं— १—कोलब्रूक के अनुसार द०० ई० से लेकर ६०० ई० तक; २—टेलर द०० ई०; ३—हागसन द०० ई०; ४—विल्सन द००-६०० तक; ५—मेकेनजी ५०० ई०; ६—मैक्समूलर, ७—कृष्णस्वामी तथा द—पाठक ७६६ ई०; ६—रामावतार द्यामां ७०१ तक से लेकर ७६५ द्यक तक; १०—तेलङ्ग तथा— ११ तिलक ६६६ ई०; १२—राजेन्द्र नाथ घोष ६६६ ई० (६०६ ज्ञक)। इन नाना-मतों का प्रतिपादन मिन्न-भिन्न प्रन्थों में है जिनका उल्लेख ग्रनावस्यक समक्ष कर यहाँ नहीं किया जा रहा है।

२ न्यायसूची निबन्घोऽयमकारि विदुषां मुदे । श्रीवाचस्पतिमिश्रेग वस्वङ्क वसु वसारे ॥

का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि यह निश्चय ही विक्रम संवत् है। ऐतिहासिक मालोचना से ही यही वात सिद्ध होती है। वाचस्पित के मनन्तर मिथिला में उदयनाचाय हुए जिन्होंने वाचस्पित की 'वार्तिक न्यायतात्पर्यटीका' पर 'परिशुद्धि' नामक व्याख्या लिख कर न्याय के ऊपर किये गये बौद्ध माक्षेपों का यथावत् खराइन किया। उदयन ने 'लक्षणावली' की रचना ५०६ शाकाव्द में की । यदि 'न्यायसूचीनियन्य' में उल्लिखित संवत् शकसंवत् ही होता, तो इन दोनों ग्रन्थों में केवल माठ वर्ष का मन्तर होता। पर ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों ग्रंथकारों की समसामियकता सिद्ध नहीं होती। यदः स्पष्ट है कि वाचस्पित ने विक्रम-संवत् का ही निर्देश किया है। इसलिये भामतीकार का समय ईस्वी के नवम शतक का मध्य भाग (५४१ ई०) है। माचार्य शंकर के समय की यही मन्तम ग्रविष्ठ है, जिससे पूर्व उनका होना निर्विवाद है। शंकर का माविर्मावकाल नवम शतक के मध्यकाल से पूर्व में ही होना चाहिए, इसमें किसी भी विद्वान् का मतभेद नहीं है।

## (१) मठों की परम्परा पूर्वतम अवधि

ग्राचार्यं शंकर के समय की पूर्वंतम ग्रवधि कीन है ? इसके भी उत्तर ग्रनेक हैं। काञ्ची के कामकोटि पीठ के ग्रनुसार ग्राचार्य का जन्म २५६३ किल या ग्रुधिष्ठिर सम्वत् (५०६ ईस्वी पूर्व) में हुग्राथा, तथा उनका देहावसान २६२५ किल सम्वत् (४७६ ई० पूर्व) में ३२ वर्ष की ग्रवस्था में माना जाता है। भारतीय परम्परा के ग्रनुसार शंकर की ग्रायु तिरोधान के

काम कोटि की समय ३२ वर्ष की थी। इससे विरुद्ध मत भी कहीं-कहीं मिलते परम्परा अवश्य हैं, परन्तु मान्य परम्परा से विरुद्ध होने के कारण हम उसमें आस्था नहीं रखते। कि कामकोटि के मठाम्नाय के अनुसार

उस पीठ पर ग्रासीन होने वाले ग्राचार्यों में ५ ग्राचार्य शंकर नामधारी थे जिनका तिरोबान भिन्न-भिन्न समय में हुग्रा। ग्राद्य शंकराचार्य का तिरोघान हुग्रा २६२५ कलि संवत् में। कृपाशंकर का ६६ ईस्वी में, उज्ज्वलशंकर का ३६७

१ तर्काम्बराङ्क प्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः। वर्षेषुदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम् ॥

<sup>२</sup>इससे नितान्त विरुद्ध होने के कारण वेंकटेश्वर का यह मत मान्य नहीं हो सकता कि शंकर कि आयु ८५ वर्ष की थी। 'देश्यपराधक्षमापनस्तोत्र' शङ्कर-रचित प्रसिद्ध है। उससे पता चलता है कि उसके लेखक की उम्र ८५ वर्ष की थी— ईस्वी में, मुक्कांकर का ४३७ ई० में, और ग्रमिनवशक्कर का ८४० ईस्वी में। ये वारों ग्राचार्यं कामकोटि के पीठाधीश थे ग्रीर प्रथम पीठाधीश सर्वंजातमा से क्रमशः ससम, चतुरंश, श्रष्टादश तथा पड्मिंश (छत्तोसवें) स्थानापन्न अधीरवर थे। इन चारों ग्राचार्यं के नाम-साम्य से ग्राधशक्कर के समय निरूपण् में बड़ी गड़वड़ी हो गई है। ग्राजकल ग्रधकांश विद्वान् ग्राधशक्कर का जन्म ७८८ ईस्वी मानते हैं, यह समय वस्तुतः ऊपर निर्देष्ट पञ्चम ग्राचार्यं —ग्रमिनवशक्कर — के जन्म ग्रहण् करने का है। इस ग्राचार्यं का जन्म चिरम्बर में हुग्रा था। ये काश्मीर तरेश जयापीड़ विनयादित्य के समकालीन थे, जिनके सभापिएडत वाक्पित मट्ट ने इनका जीवनचरित 'शक्करेन्दुविलास' में लिखा है। इस ग्राचार्यं का जीवन चरित ग्राधशक्कर के साथ इतना श्रधिक मिलता-जुलता है कि इनसे सम्बद्ध घटनायें ग्रादिशक्कर के अपर ग्रारोपित की गई हैं। ७८८ ई० में इन्हीं ग्रमिनव शक्कर का जन्म हुग्रा था, परन्तु ग्राधृनिक विद्वानों ने भ्रमवशात् इस समय को ग्राधशक्कर का जन्म संवत् मान लिया है। ग्रतः कामकोटि की परम्परा के ग्रनुसार ग्राधशक्कर का जन्म संवत् मान लिया है। ग्रतः कामकोटि की परम्परा के ग्रनुसार ग्राधशक्कर का समय ईस्वी-पूर्व १०० से लेकर ई० पू० ४७६ है।

द्वारिका मठ के अनुसार शंकर का आविर्माव २६३१ किल सम्वत् में हुआ था। इस प्रकार काञ्ची और द्वारिका दोनों मठों के अनुसार आचार्य का जन्म ईस्वी-पूर्व पञ्चम शतक प्रवीत होता हैं। दोनों में अन्तर इतना द्वारिकामठ की ही है कि काञ्ची के अनुसार आचार्य का तिरोधान जिस सम्वत् परम्परा में (२६२५ किल सं०) में माना जाता है, उससे ६ वर्ष ही पूर्व द्वारिका के शारदा मठ आचार्य का जन्म माना जाता

> परित्यक्तवा देवान् विविध-विधि-सेवा-कुलतया मया पञ्चाक्षीतेरिधकमपनीते तु वयसि । इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता तिरालम्बो लम्बोदरजनि कं यामि शरागम् ॥

इस पद्य के ग्राधार पर श्री वेंकटेश्वर ने ग्राचार्य को न्यू से ग्राधिक जीने वाला (समय न०५—८७ ई० तक) माना है। इसकी बड़ी बुराई यह है कि इसके ग्रानुसार शङ्कर ग्रीर वाचस्पति समकालीन हो जाते हैं। यह स्तोत्र ग्राचशङ्कर की रचना है, इसमें कोई प्रवल प्रमाण नहीं मिलता। ग्रत: शङ्कर को इतना दोर्घजीवी ( न्यू वर्ष ) मानना कथमपि सिद्ध नहीं होता। श्री वेंकटेश्वर के मत के लिए इष्टब्य I. R. A. S. (1916) pp. 151—162.

र द्वाराज्य N. Venkat Raman: Sankacharya the Great and His Successrossin Kanchi, pp. 18-19. (Madras)

है। इस अन्तर के सित्राय दोनों मत में आचार्य के समय की पूर्वंतम अविध ईस्वी-पूर्व पञ्चम शतक है।

'केरलोत्पत्ति' नामक ग्रंथ के ग्रनुसार शंकर का समय ३५०१ किल वर्ष (४०० ई०) ग्रर्थात् ईस्वी का चतुर्थं शतक है। इस मत में एक ग्रीर भी विशिष्टता है।

साधारणतः ग्राचार्यं का देहावसान ३२ वर्ष की भ्रायु में मानने केरल परम्परा के पक्ष में परम्परा उपलब्ध है, परन्तु इस ग्रंथ में उनका भ्रवसान ३८ वें वर्ष में माना गया है।

## मत की सभीक्षा

शंकर के ग्रंथों की अन्तरङ्ग परीक्षा करने से पूर्वोक्त तीनों मतों की अयथार्थता सिद्ध की जा सकती है। आचार्य ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद (तकंपाद) में अपने भाष्य में बौद्ध आचार्यों के मतों का उल्लेख ही नहीं किया है, प्रत्युत उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों से तत्तत् वाक्यों को भी उद्भृत किया है। ये उद्धरण बड़े महत्त्व के हैं क्योंकि इनसे सिद्ध होता है कि शंकर का समय उन बौद्ध पिएडतों से पीछे ही होना चाहिये जिनका उद्धरण उन्होंने स्वयं किया है। अब इन उद्धरणों ही छान-बीन संक्षेप में की जा रही है:—

(क) शंकर ग्रौर दिङ्नाग

(१) ब्रह्मसूत्र (२।२।२८) मे भाष्य में ग्राचार्य का कथन है-

नहि किरचदुपलिक्षमेव स्तम्भः कुड्यं चेत्युपलभन्ते उपलिब्धिविषयत्वेनेव तु स्तम्भकुङ्यादीन् सर्वे लोकिका उपलभन्ते । अतश्चैवमेव सर्वे लोकिका उपलभन्ते यत् प्रत्याचक्षाणा अपि वाह्यार्थमेव व्याचक्षते 'यदन्तर्ज्ञेयरूपं तद् बहिवंदवभासत' इति ।

इस उद्धरण का तात्पयं यह है कि बौद्ध लोग इस विश्व को विज्ञान का ही रूप मानते हैं। जगत् के पदार्थ सत्य नहीं हैं, प्रत्युत वे विज्ञान के आकार-मात्र हैं। इस पर आचार्य की समीक्षा है कि कोई भी पुरुष खम्भे या दोवाल को ज्ञान रूप नहीं सममता, बिल्क इन्हें ज्ञान का विषय मानता है। विज्ञानवादी बाह्य प्रयं का प्रत्याख्यान (निषेध) करते हुए कहते हैं कि जो अन्तः ज्ञेयरूप है वही बाहरी अर्थ के समान प्रतिभासित होता है। आचार्य इस उक्ति को युक्तियुक्त नहीं मानते। दो वस्तुओं की समानता तभी की जाती है जब वे दोनों परस्पर भिन्न हों। हम लोक में कहते हैं—यज्ञदत्त देवदत्त के समान है। 'देवदत्त बन्ध्यापुत्र के समान है'—यह तो कभी नहीं कहते, क्योंकि बन्ध्यापुत्र की सत्यता है ही नहीं। इसी प्रकार यदि बाह्य अर्थ भूठा है, काल्पनिक है, तो

<sup>9</sup> Indian Antiquary, vol. VII, p. 282

मानस वस्तु को बाह्य वस्तु के समान वतलाना नितान्त ग्रसस्य है। ग्रतः विज्ञान-वादियों का यह कथन कथमपि प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

पूर्वोक्त उद्धरण में 'यदन्तर्ज्ञेयरूपं' वाला पद्यांश वीद्ध नेयायिक दिङ्नाग की 'आलम्बनपरीक्षा' नामक ग्रन्थ से उद्धृत किया गया है। दिङ्नाग की पूरी कारिका यह है—यदन्तर्ज्ञेयरूपं तद् वहिर्वेदवभासते सोऽथीं विज्ञानरूपत्वात् तत् प्रत्ययत्यापि च।

'आलम्बन परीक्षा' दिङ्नाग का नितान्त स्वल्पकाय ग्रन्य है। इसमें केवल आठ कारिकायें हैं। पूर्वोक्त कारिका छठी कारिका है। यह वहुत ही प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। भ्राचायें कमलशोल ने तत्त्वसंग्रह को टीका (पृष्ठ ५८२) में इस पूरी कारिका को इस सन्दर्भ के साथ उपस्थित किया है—भ्राचायं दिङ्नागपदैः आलम्बनप्रत्ययव्यवस्थायं मुक्तम् (ग्रर्थात् ग्राचायं दिङ्नाग ने ग्रालम्बन के ज्ञान की व्यवस्था के लिये यह कारिका लिखी है)। यह कारिका शंकर के समय में इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके लेखक का निर्देश उन्होंने नहीं किया। भ्राचायं दिङ्नाय वसुवन्धु के प्रधान शिष्यों में ग्रन्यतम थे। ग्रतः उनका समय ईस्वी की पौचवी शताब्दी हैं। शङ्कुर का समय इससे पूर्व कथमिप नहीं हो सकता।

(ख)--शंकर ग्रीर धर्मकीर्ति

शक्कराचार्यं धर्मकीर्ति के मत तथा ग्रंथ से परिचित जान पड़ते हैं। घर्मकीर्ति (६३५-६५० ई०) के समान प्रकार्ग्ड विद्वान् बौद्ध दर्शन के इतिहास में शायद ही दूसरा हुआ। उनका 'प्रमागु-वार्तिक' दार्शनिक ज्ञान की कसीटी है। इनके सिद्धान्त से सुरेदवराचार्यं (जो शंकराचार्यं के साक्षात् शिष्य ये) खूब परिचित थे. इसका पता निम्नलिखित पद्य से चलता है जिसमें धर्मकीर्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख है—

<sup>े</sup> ब्राचार्य के द्वारा विज्ञानवाद के खएडन के लिए देखिए—वलदेव जपाध्याय रचित 'भारतीय दर्शन', पृ० २२६-२२७

र 'श्रालम्बन परोक्षा' तथा इसकी वृत्तियों के अनुवाद तिब्बती तथा चीनी भाषाओं में मिलते हैं। ग्रन्थ छोटा होने पर भी नितान्त महत्त्वपूर्ण है। इसके ऊपर दिङ्नाग की अपनी वृत्ति है, जिसके दो अनुवाद चीनी भाषा में हैं— परमार्थ का तथा दूसरा ह्वेन च्वांग का। घर्मपाल (६२५ ई०) तथा बिनोतदेव (७०० ई०) के द्वारा रचित मूल अर्थ को विश्वदरूप से प्रकट करने वाली वृत्तियों भी हैं जिनमें विनीतदेव की तिब्बती में तथा घर्मपाल की 'इचिङ्' के द्वारा चीनी भाषा में सुरक्षित हैं। इन सब का संस्कृत में पुन: अनुवाद ग्रव्या स्वामी शाबी ने किया है जिसे ग्रव्यार लाइब्रेरी, मद्वास ने १९४२ में प्रकाशित किया है।

त्रिष्वेव त्वविनाभावादिति यद् धर्मंकीर्तिमा । प्रत्यज्ञायि प्रतिज्ञेयं हीयेतासौ न संशयः ॥

—वृहदारएयक भाष्य वार्तिक (४।३)

इतना ही नहीं, श्रानन्द गिरि की सम्मान्य सम्मित में यह पद्य धर्मकीर्ति का ही है:—

> ग्रभिन्नोऽपि हि वृद्धचारमा विपर्यासितदर्शनैः । ग्राह्म-ग्राहक-संवित्ति-भेदवानिव लक्ष्यते ।।

[ ग्राशय है कि विज्ञान ( बुद्धि ) एकाकार ही सर्वत्र रहता है परन्तु जिन लोगों की दिष्टि भ्रान्त है वे उस में ग्राह्म (पदार्थ ), ग्राहक (पुरुष) तथा संवित्ति (ज्ञान) ऐसा तीन भेद करते हैं। यह भेद किल्पत है, मिथ्या दृष्टि से विजृम्भित है। विज्ञान एक अद्वैत ग्रिभिन्न पदार्थ है, परन्तु भ्रान्ति से वह त्रिविध के समान दीख पड़ता है ]

यह महत्वपूर्णं ६लोक ब्राह्माणों के दार्शनिक ग्रन्थों में अनेकत्र उल्लिखित किया गया है। माधवाचार्यं ने 'सर्वदर्शन-संग्रह' के बौद्ध दर्शन के परिच्छेद में इसे उद्भृत किया है। सुरेश्वराचार्यं के विशालकाय विद्वत्तामिएडत ग्रंथ—वृहदारएयक माध्य वार्तिक (४।३। ४७६)—में यह उद्भृत किया गया है। इतना ही नहीं, शङ्कराचार्यं के 'उपदेशसाहस्री' नामक ग्रन्थ के १ न्वें ग्रध्याय (१४२वाँ श्लोक) में भी यह पद्य मिलता है। 'उपदेशसाहस्री' ग्राचार्यं शङ्कर की नि:सन्दिग्ध रचना है, क्योंकि उनके साक्षात् शिष्य सुरेश्वर ने 'नैष्कर्म्यंसिद्धि' में इससे अनेक पद्यों का उद्धरण दिया है। इस उद्धरण से इतना स्पष्ट है कि धर्मकीर्ति के ग्रन्थ तथा श्लोक से ग्राचार्यं परिचित थे।

ब्रह्मसूत्र २।२।२८ के भाष्य में शङ्कराचार्यं ने धर्मकीर्ति के प्रसिद्ध क्लोक की सूचना दी है। प्रसङ्ग विज्ञानवाद के खंडन का है। ध्राचार्यं का कथन उनके ही सुन्दर शब्दों में इस प्रकार है—

इह तु यथास्वं सर्वेरेव प्रमाणेबाह्योऽर्थं उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादि विकल्पैनं संभवतीत्युच्येत उपलब्धेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद् विषयनाशो भवति, ग्रसति विषये विषयसारूप्यनुपपत्तेः बहिरुपलब्धेश्च विषयस्य । ग्रतएव सहोपलम्भनियमोऽपिप्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुकः, नाभेदहेतुकः इत्यभ्यु-पगन्तव्यम् ।

[ इस अंश का यह ताप्पर्य है कि सब प्रमाण अलग-अलग अपनी शक्ति से बाह्य अर्थ की सत्ता को बतलाते हैं। जब बाहरी अर्थ से लोक-व्यवहार में कार्य होता है, अनुभव किया जाता है, तब तो उसकी सत्यता की अवहेलना कथमिं नहीं की जा सकेगी। यदि आक्षेप किया जाय कि ज्ञान और विषय का तो साख्प्य हो जाता है ( धर्यात् वे दोनों एक ही रूप में हो जाते हैं ) तब विषय का नाश हो जायगा, तो यह कथन युक्तियुक्त नहीं है। विषय के न होने पर विषय का सारूप्य ही नहीं हो सकता—ज्ञान वाह्य विषय के ग्राकार को तभी प्राप्त कर सकता है जब बाह्य वस्तु सचमुच विद्यमान हो। उसके ग्रमाव में विषय-सारूप्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता। विषय की उपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होती है। यदि कहा जाय कि विषय ग्रीर ज्ञान की उपलब्धि एक साथ ही होती है ( सहोपलम्भ ) ग्रतः दोनों में एकता है। ग्राचार्य इस पर कहते हैं—नहीं, यह नियम उपाय ग्रीर उपेयभाव के कारण होता है, ग्रमेद के कारण नहीं ]

इस उद्धरण में जिस सहोपलम्भनियम का निर्देश, है वह धर्मकीति के इस प्रसिद्ध क्लोक की भ्रोर संकेत कर रहा है। यह प्रसिद्ध कारिका इस रूप में मिलती है—

सहोपलम्म-नियमादभेदो नील-विद्धयोः । भेदरच भ्रान्त-विज्ञानैद्रुष्येतेन्दाविवाद्वये ॥

इस कारिका का पूर्वाघं धमंकीति के 'प्रमाणिविनिश्चय' में तथा उत्तराघं 'प्रमाणिवार्तिक' में उपलब्ध होता है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि श्रङ्कराचार्य धर्मकीति के ग्रंथों से परिचित थे। अतः उनका समय सप्तम शतक के मध्यभाग से पहिले कभी भी नहीं हो सकता।

(३) शङ्कराचार्यं ने ब्रह्मसूत्र २।२।२२, तथा २।२। २४ में दो बीढाचार्यों के वचनों को उद्भुत-किया है। इनमें पहला वचन गुणमित रचित समिषमें कोश

<sup>े</sup> धर्मकीर्ति का समय प्राय: ६३५ से ६५० तक माना जा सकता है। ये धर्मकीर्ति नालन्दा बिहार के ग्रध्यक्ष भ्राचार्य धर्मपाल के शिष्य ये ग्रीर धर्मपाल के परवर्ती नालन्दा के ग्रध्यक्ष भ्राचार्य शोलमद्र के सहाध्यायी ये। ये धर्मकीर्ति दिङ्नाग के शिष्य ईश्वरसेन के शिष्य बतलाये जाते हैं।

इन्होंने प्रमाणकास (न्याय) के ऊपर ही अपने सातों ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रन्थों के नाम हैं—(१) प्रमाणवार्तिक (१४४४, १/२ कारिकार्ये—िनतान्त प्रोढ़ नैयायिक ग्रन्थ), (२) न्यायिबन्दु (१७७ इलोक), (३) हेतुबिन्दु (४४४ इलोक), (४) प्रमाणविनिश्चय (१३४० इलोक), (५) वावन्याय (वाव विवयक ग्रन्थ), (६) सम्बन्धपरीक्षा (२६ कारिकाओं में क्षिणकवाद के अनुसार कार्य-कारण भाव का निरूपण), (७) सन्तानान्तरसिद्धि (७२ सूत्र)। इन ग्रन्थों में तीन (१,२,५) मूल संस्कृत में छपे हैं। हेतुबिन्दु मिला है पर प्रकाशित नहीं हुन्ना है। शेष के तिब्बती ग्रनुवाद ही मिलते हैं। कुमारिस के ग्रंथों में भी धर्मकीति के मत का खराडन है। ब्रष्टाच्य मेरी प्रस्तावना—शंकर विविवय का भाषानुवाद, ५० २६-३२

व्याख्यां में उपलब्ध होता है। इन गुणमित का समय सप्तमशतक का मध्यम भाग (६३० ई० ६४० ई०) है।

इन बौद्ध उद्धरणों के देने से यह स्पष्ट है कि ग्राचार्य शंकर का समय सप्तम शताब्दी के मध्यभाग से कथमि पूर्व नहीं हो सकता । ऐसी दशा में काञ्ची तथा द्वारका मठों के सम्प्रदायानुसार उन्हें ईस्वी पूर्व पञ्चम शताब्दी में ग्रीर केरलोत्पत्ति के अनुसार ईस्वी चतुर्य शताब्दी में मानना कथमि युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । अतः इस मत में हम ग्रास्था नहीं रख सकते ।

## २----प्रचलित सत

आधुनिक विद्वानों को यह दृढ़ धारणा वन गई है कि शंकराचार का समय ५४४ विक्रमो से ८६७ विक्रमी तक (७६६ ई०—५२०ई०) है। इस मत की उद्भावना तथा पृष्टि करने का समस्त श्रेय स्वर्गवासी ढा० के० बी० पाठक को मिलना चाहिए, जिन्होंने विभिन्न प्रमाणों के द्वारा इस मत को सिद्ध तथा प्रचलित करने का साभिनिवेश प्रयत्न किया । कृष्ण ब्रह्मानन्द रचित 'शंकरविजय' में शंकर का जन्मकाल इस प्रकार से दिया गया है—

निधिनागेभ वह्न्यब्दे विभवे शंकरोदयः । कलौ तु शालिवाहस्य सखेन्दु शतसप्तके ॥ कल्यब्दे भृदुङ्काग्निसम्मिते शंकरो गुरुः । शालिवाह शके त्वक्षिसिन्धुसप्तमितेऽयगात् ॥

प्रयति शंकर का जन्म कल्यव्द ३८८६ ग्रथवा शकाव्द ७१० (= ७८८ ईस्वी) तथा विरोधा न३६२१ ग्रथवा शकाव्द ७४२ में हुग्रा।

डा॰ पाठक को बेलगाँव में तीन पत्रों की एक छोटी पुस्तक मिली थी जिसके अन्त में कितपय पद्य में शंकर के जन्म-मरण के संवत् का उल्लेख मिलता है। वे क्लोक ये हैं—

> दुष्टाचारविनाशाय प्रादुर्भूतो महीतले । स एव शंकराचार्यः साक्षात् कैवल्यनायकः ॥ अष्टवर्षे चतुर्वेदान् द्वादशे सर्वशास्त्रकृत् । षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरम्यगात् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>डा॰ पाठक के लेखों में विशेष द्रष्ट्रच—(i) Dharma Kirti and Sankaracharya (BBRAS, XVIII pp. 88-96). (2) Bhartrhari and Kumarila (BBRAS, XVIII pp. 217-238). (3) Position of Kumarila in Digambara Jain Literature (Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists. pp. 186-214.

शंकर के जन्मवर्ष का निर्देश इस प्रकार है — निधिनागेमबह्य ब्दे विभवे शंकरोदय: — प्रयात् ३८८६ किल ७१० शक में शंकर का जन्म हुपा और ३६३१ किलवर्ष (७४२ शके = ८२० ईस्वी) में वैशाखपूर्णिमा को ३२ वर्ष की प्रवस्था में उनका गुहप्रवेश (देहावसान) हुग्रा —

कल्यन्दे चन्द्रनेत्रांकं—वह्नचन्दे गुहाप्रवेशः । वैशाखे पूर्शिमायां तु शंकरः शिवतामियात् ॥

इस मत की पुष्टि कितपय अन्य ग्रन्थों से भी होती है। नीलकंठ भट्ट ने अपने 'शंकरमन्दारसौरभ' में इसी मत को स्वीकृत किया है—

प्रासूत तिष्यशारदामितयातवत्या—

मेकादशाधिकशतोनचतु: सहस्त्र्याम् ।

संवत्सरे विभवनाम्नि शुभे मुहूर्ते

राधे सिते शिवगुरोगृ हिणी दशम्याम् ॥

ग्रयांत् किलवर्षं ४०००—१११ = ३८८६ क० व० के वैशाख गुक्ल दशमी विथि को शिव गुरु की पत्नी से ग्राचार्यं का जन्म हुग्रा। वालकृष्ण ब्रह्मानन्द कृत 'शंकरिवजय' में, शंकराम्युदय में तथा शंकरिगरि के ग्राचार्यस्तोत्र (जगद्गुरु-परम्परास्तोत्र ) में शंकर के ग्राविभाव तथा तिरोमाव के विषय में पूर्वोक्त मत ग्रज्ञीकृत किया गया है। ग्राजकल के ग्रिविकांश पुरातत्वज्ञ पंडित लोग इसी मत में ग्रास्था रखते हें। 'हिन्दचीन' (कम्बोडिया) के एक शिलालेख से भी इस मत को कुछ पृष्टि मिल रही है। चम्मा के ग्रिविपति राजा इन्द्रवमंन (राज्यकाल ५७७ ई०—६८६ ई०) के गुरु शिवसोम का कथन है कि उन्होंने समस्त विद्वानों के द्वारा सत्कृत मगवत् शंकर से समस्त विद्वानों पढ़ी थीं । ये शिवसोम कम्बोज के राजा जयवर्मन् द्वितीय (६०२ ई०—६६६ ई०) के मातुल के पौत्र थे। ग्रतः इनका समय नवम शतक सिद्ध होता है। शंकर के प्रयम 'भगवत्' शब्द का प्रयोग यही सूचित करता है कि यहाँ ग्राख्यंकर से ही ग्रामिप्राय

१ ब्रह्म्य Indian Antiquary, 1882 pp. 173-75.

र ब्रुट्य Nilakantha Sastri-A Note on the Date of Sankara, J. O. R. Vol X1. 1937 p. 285.

<sup>3</sup> येनाघीतानि शास्तिए भगवत्संकराह्मयात् । नि:शेष सूरि सूर्घालिमालालीढाङ् घ्रपङ्कजात् ॥ ३६ ॥ सर्वविद्यैकनिलयो वेदवित् विप्रसम्भवः । शासको यस्य भगवान् रुद्रो रुद्र इवापरः ॥ ४० ॥ Inscription du Combodge, edited by G. Coedes, Vol. 1 pp. 36-46

88

है। यदि इस शब्द की सूचना यथार्थ हो तो मानना पड़ेगा कि आचार्य की कीर्तिं उनके जीवनकाल में ही 'भारत सागर' को पार कर कम्बोज तक पहुँच गई थी थीर उनके शिष्यों में समुद्रपार के एक विद्वान् भी अन्तर्भुक्त था। शिवसोम के साक्षात् गुरु होने से याचार्य शंकर का समय नवम शतक का प्रारम्भ होना चाहिए।

इस प्रचलित मत के ग्रंगीकार करने के ग्रनेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। ऊपर हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वाचस्पित मिश्र ने ग्रपना 'न्याय-सूचीनियन्थ' ८४१ ईसवी में लिखा था। उनकी लिखी 'भामती' ही शारीरभाष्य के ऊपर सर्वप्रथम सम्पूर्ण भाष्य की पांडित्यपूर्ण व्याख्या है। ग्राचार्य के जीवन-काल में हो पञ्चपादाचार्य ने पञ्चपादिका नामक व्याख्या भाष्य के ग्रारम्भिक भाग पर लिखी थी। 'भामती' में ग्रमलानन्द के 'कल्पतरु' के ग्रनुसार पञ्चपादिका की व्याख्या में ग्रनेक स्थलों पर दोष दिखलाया गया है।

'शब्दादिम्योडन्तः प्रतिष्ठानाच्च' ( त्र० सू० १।२।२६ ) सूत्र के कल्पतरु की सम्मति है - पञ्चपादीकृतस्तु वाजसनेयिवावयस्याप्यात्मोपक्रमत्वलाभे कि शाखान्त-रालोचनयेति पश्यन्तः पुरुषमनूद्य वैश्वानरत्वं विघेयमिति व्याचक्षते; तद्द्षयित अतएवेति । अर्थात् यहाँ भामती पञ्चपदिका की व्याख्या में दोष दिखला रही है। प्रसिद्धेश्च (त्र० सू० १।३।१७) सूत्र 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' के स्राकाश शब्द का ब्रह्मपरक अर्थं वतलाता है। इसकी भामती में हैं - ये त्वाकाशशब्दो ब्रह्मएयपि मुख्य एव नभोवदित्याचक्षते; तैः 'ग्रन्यायश्चानेकर्थवमिति च अनन्य लभ्यः शब्दार्थं इति च मीमांसकानां मुद्राभेदः कृतः । भामती का यह पूर्वंपक्ष किसका है ? ग्रमलानन्द का कहना है कि 'पञ्चपादिका' का-पञ्चपाद्यांतु रूढि-रुका तां दूषयति ये त्विति । इन दृष्टान्तों से अमलानन्द (१२ वाँ शतक) की सम्मित में भामती पञ्चपादिका की व्याख्या में दोष दिखलाती है। इतना ही नहीं अद्वेत सम्प्रदाय में वाचस्पति पद्मपाद के अवतार माने जाते हैं । ऐतिहासिकों की दृष्टि में इस कथन का मूल्य विशेष भले न हो तथापि इतना तो उन्हें मानना पड़ेगा कि सम्प्रदायानुसार वाचस्पति का समय पद्मपाद के समय से पीछे का है। वाचस्पति ने भास्कराचार्यं की उन व्याख्याग्रों में दूषग् दिखलाया है जिनमें उन्होंने शंकरभाष्य के व्याख्यानों में दोष दिखलाने का प्रयत्न किया है। शांकर-भाष्य की टीका हुई पञ्चपादिका और पञ्चपादिका का खएडन है भामती में। ऐसी दशा में प्रचलित मतानुसार बीस वर्ष का अन्तर इतना कम है कि वह इतने खरडन-मएडन के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जैन दार्शनिक साहित्य की पर्यालोचना से भी यह मत ग्रास्थाजनक नहीं प्रतीत होता। जिनसेन ने अपने 'हरिवंश' की रचना ७०५ शाकाब्द (७८३ ईस्वी) में की है। इन्होंने

श्रपने ग्रंथों में विद्यानन्द का निर्देश किया है ग्रीर विद्यानन्द ने ग्रपनी 'ग्रब्टसाहसी' में सुरेश्वराचार्य के वचनों को बृहदारण्यक माध्य वार्तिक से उद्भृत किया है। अग्रतः जिनसेन से सुरेश्वर से दो पीढ़ी नहीं तो एक पीढ़ी ग्रवश्य पहले के सिद्ध होते हैं। ग्रर्थात् सुरेश्वर का समय ७५० ई० के ग्रास-पास होना चाहिये ग्रीर इनके ग्रुह शंकर का काल इससे भी कुछ पहले मानना ही पड़ेगा। ऐसी ग्रवस्था में जब सुरेश्वराचार्य के ग्रुह होने से शंकर का समय ग्रब्टम शताब्दी के मध्य भाग से भी प्राचीन ठहरता है, तब उनके ग्रब्टम शताब्दी के ग्रन्त में (७८८ ई०) जन्म ग्रहंगा करने की वात इतिहास-विरुद्ध ही सिद्ध हो रही है।

## ३ — शङ्कर और कुमारिल

ऐसी विषम स्थिति में शंकर का ग्राविर्माव कव हुग्रा ? शंकर कुमारिल के समसामियक माने जा सकते हैं। ग्राचार्य के ग्रन्थों में कुमारिल के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तथापि भारतीय सम्प्रदाय इन दोनों को समकालीन मानने के पक्ष में हैं। माधव ने शंकरिविष्वजय के सातवें सगं में प्रयाग में शंकर तथा कुमारिल के परस्पर मेंट होने की घटना का विस्तृत उल्लेख किया है। कुमारिल के मत के समान हो कर्मविषयक मत का उल्लेख शंकर ने उपदेश साहस्री (प्रकरण १८, श्लोक १३६-४१) में ग्रीर तैत्तिरीय भाष्य के उपोद्धात में किया है। ग्रतः शंकर का कुमारिल के विशिष्ट मत से परिचित होना सिद्ध ही है। बहुत

सुरेडवर ने तैतिरीयभाष्य वार्तिक( ग्रानन्वाश्रम, पृ० ५, इलोक द ) में जिस मत को किसी 'मीमांसकम्मन्य' का बतलाया है, वह इलोकवार्तिक में (पृ० ६७१, इलोक ११०) उपलब्ध होता है। ग्रतः यह मत निःसन्देह कुमारिल भट्ट का हो है।

<sup>े</sup> विद्यानन्द अकलङ्क के शिष्य थे। पट्टावली के अनुसार ये ७५१ ई० में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तथा ३२ वर्ष ४ दिनों तक (७८३ ई०) उस पर अवस्थित थे। अत: इनका स्थितिकाल अष्टम शताब्दी का उत्तरार्घ माना जा सकता है।

रपष्टतं कर्मकत्रांदे: सिद्धिता यदि कल्यते ।
स्पष्टताऽस्पष्टते स्यातामन्यस्यैव न चात्मनः ॥१३६॥
ग्रद्धहरुनैव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु ।
कर्मांदे: स्पष्टतेष्ठा चेद् द्रष्टताऽध्यक्षकर्तका ॥१४०॥
ग्रनुभूते: किमस्मिन् स्यात्तवापेक्षया वद ।
ग्रनुभवितरीष्ठा स्यात्साऽप्यनुभूतिरेव नः ॥१४१॥

सम्भव है कि इन दोनों महापुरुषों को व्यक्तिगत परिचय प्राप्त होने का सुयोग प्राप्त हुआ था। त्रिवेणी के तट पर मीमांसकमूर्धन्य कुमारिल प्रायश्चित्त के निमित्त तुषानल में जब अपने शरीर को जला रहे थे, तब आचार्य से उनकी मेंट हुई। शंकर ने उनसे अपने ब्रह्मभाष्य के उत्पर वार्तिक लिखने के लिए अनुरोध किया तथा जल छिड़क कर उन्हें नीरोग कर देने की बात भी कही, परन्तु कुमारिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया विलक्त शंकर को अपने शिष्य मण्डन मिश्र के पास भेजा तथा उनके द्वारा वार्तिक बनाने की उन्हें सलाह दी। आचार्य शंकर की अवस्था उस समय केवल १६ वर्ष की थी और कुमारिल नितान्त बृद्ध थे।

कुमारिल का समय अनेक प्रमाणों के आधार पर सप्तम शताब्दी का उत्तराई माना जाता है। तिव्वती इिल्हास-लेखक तारानाथ ने इन्हें साङ्ग-सान गाम्पो राजा का समकालीन बतलाया है जिन्होंने विव्वत में ६२७ ई० से लेकर ६५० ई० तक राज्य किया। तिब्बती जनश्रुति के श्राघार पर कुमारिल तथा घर्मकीति समकालीन थे। धर्मकीति ने त्राह्मण्धर्मं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुमारिल के पास वेश वदल कर सेवक का काम किया था, ऐसी जनश्रुति है। इनका समय प्राय: ६३४ से लेकर ६५० ई० तक भाना जा सकता है। ये धर्मकीति नालन्दा विद्यापीठ के अध्यक्ष आचार्य धर्मपाल के शिष्य थे और धर्मपाल के परवर्ती नालन्दा के अध्यक्ष म्राचार्य जीलभद्र के सहाध्यायी थे। ये दिङ्नाग के शिष्य ईश्वर सेन के भी शिष्य माने जाते हैं । धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष लक्षण 'कल्पनापोढमभ्रान्तम्' का खण्डन इलोक-वार्तिक में किया गया है। इस प्रकार धर्मकीर्ति के किञ्चित् परवर्ती होने से कूमारिल का समय ६५० ई० के पीछे अर्थात् सप्तम शताब्दी का उत्तरार्घ है। प्रसिद्ध नाटककार भवभूति निःसन्देह कुमारिल के शिष्य थे। ये भवभूति कान्यकुडज के अवीश्वर यशोवर्मा (लगभग ७२५ से भवभूति ७५२) तक के सभापिएडत थे जो ग्रष्टम शतक के प्रथमार्घ में कन्नीज में राज्य करते थे। ७३३ ई० में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के हाथों इन्हें पराजित होना पड़ा था जिसका उल्लेख कंल्ह्या ने राजतरिङ्गणी भें किया है। अतः यशोवर्मा के सभापिएडत होने के कारण भवभूति का समय प्रष्टम शताब्दी का प्रथमाघ ( ७०० ई०-७४० ई० ) में होना न्याय-संगत है। इनके गुरु होने से कुमारिल का समय सप्तम शताब्दी का अन्तिम काल

होना चाहिये। तब म्राचार्यं शंकर का समय सप्तम शताब्दी का म्रन्त तथा म्रष्टम

<sup>ै</sup> कविर्वाक्पति राज श्रीभवभूत्यादिसेवितः। जितो ययौ यञ्चोवमा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम् ॥—राजतरंगिणी

का आरम्भ माना जा सकता है, क्योंकि ये कुमारिल के युवक समसामयिक थे ।
कुमारिल की समसामयिकता के आघार पर जो सिद्धान्त निश्चित किया
गया है उसकी पुष्टि प्राचीन ग्रंथों से भी होती है । महानुभाव सम्प्रदाय के 'दर्शनप्रकाश' में (जो १५६० शकाब्द = १६३८ ई० में लिखा
शङ्करपद्धित 'शंकरपद्धित' नामक किसी प्राचीन ग्रंथ का एक उद्धरण है)
शंकर के तिरोहित होने का समय ६४२ शकाब्द ( = ७२० ई० ) प्रतीत होता है।

युग्म पयोघि रसामित शाके

रौद्रकवत्सर ऊर्जंकमासे
वासर ईज्य उताचल माने
कृष्णितिथौ दिवसे शुमयोगे।
शंकर लोकमगान्निजदेहं
हेमगिरौ प्रविहाय हठेन।।

'युग्म पयोधि रसामित शाके' में 'रसा' दो संख्याओं को सूचित कर सकता है—एक (रसा = पृथ्वी) तथा छ: (रसा = रसातल)। श्रीयुत राजेन्द्रनाथ घोष का कहना है कि छ: मानना ही युक्तिसंगत है। एक मानने में असम्भव दोष भाता है। ग्रतः शंकर का मृत्युकाल ६४२ शाके (+७८ = ७२० ई०) में सिद्ध होता है और ३२ साल में उनका तिरोधान मानने से उनका जन्म ६१० शाके (= ६८८ ई०) में होना उचित है।

इस मत की पुष्टि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी की जा सकती है। ऋगेरी मठ की गुरुपरम्परा के अनुसार आचार्य शंकर का जन्म १४ विक्रमाब्द में तथा तिरोधान ४६ विक्रमाब्द में हुआ। इस विषय की खानबीन आवश्यक है—

<sup>े</sup> श्री राजेन्द्रनाथ घोष ने इस विषय का बड़ा ही सुन्दर विवेचन अपने बङ्गला ग्रन्थ 'श्राचार्य शङ्कर को रामानुज' में किया है। शङ्कर विजय के कथनानुसार उन्होंने शङ्कर की जन्मकुएडली तैयार की है, श्रीर उस कुएडली के श्राघार पर ग्रह्योग के निदर्शक वर्ष का पता लगाने का उद्योग किया है। उनके मत में ६०८ शक के वैशास शुद्ध तृतीया को ही श्राचार्य का जन्म हुआ था। उनके कथनानुसार श्राचार्य का स्थितिकाल ३४ वर्षों का था, न कि ३२ वर्षों का। कुग्उली का फलाफल भी बड़ी सुक्सता तथा पंडिताई से तैयार किया गया है। इन मतों की जानकारी के लिए द्रष्टुध्य—'श्राचार्य शङ्कर श्री रामानुज' १० ६०२—६०७

कि यह उल्लेख विक्रम संवत् में किया गया है कि किसी ग्रन्य संवत् में। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि विक्रम सम्वत् का प्राचीन नाम 'मालव संवत्' था। इसका प्रचलन उत्तरी भारत में ही शृंगेरी मठ से पुष्टि पहले था। बहत पीछे सम्भवतः अष्टम या नवम शतक में इसका 'विक्रम संवत्' नाम पड़ा। शृंगेरी मठ की स्थित दक्षिए। भारत में है, जहाँ विक्रम संवत् का प्रचलन उतने प्राचीन काल में हो नहीं सकता । स्रतः वाध्य होकर हमें इस वर्ष को उन चालुक्यवंशी विक्रम नामधारी राजाओं से सम्बद्ध मानना उचित है, जिनके राज्य के अन्तर्गत श्रुंगेरी मठ था। चालुक्यवंशी नरेशों में सर्वेप्रथम विक्रमादित्य प्रथम हए जिनका राज्याधिरोहरा काल ६७० ईस्वी में माना जाता है। अतः लोकमान्य तिलक का यह अनुमान सत्य प्रतीत होता है कि शृंगेरी की पूर्वोक्त परम्परा में शंकर के काल का उल्लेख इन्हों विक्रमादित्य से सम्बन्ध रखता है। ग्रत: इस कल्पना के अनुसार शंकर का जन्म ६८४ ई० में तथा तिरोधान ( ६७०- + ४६ ) ७१६ ई० में सम्पन्न होना सिद्ध होता है।

कुमारिल के समसामयिक होने से शंकर का जो काल ऊपर निर्णीत है, वह इस सिद्धान्त का पर्याप्त पोषक है। महावैयाकरण भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीय' की रचना कर अद्भुत कीर्ति अर्जन की है। महाभाष्य में जो भर्शृहरि सिद्धान्त सूत्ररूप में ही इघर-उघर विकीर्ण उपलब्ध थे, उन्हीं का सांगोपांग विवेचन 'वाक्यपदीय' में किया गया है। मतुंहरि

का सिद्धान्त शब्दाहैत है। उनकी सम्मित में स्फोट ही एकमात्र वास्तव तस्त्व है जिसका विवर्त अर्थ तथा समस्त जगत् है। परन्तु मीमांसकों को यह मत ग्राह्म नहीं है। वे भी शब्द की नित्यता मानते हैं, परन्तु स्फोटात्मक रूप से नहीं, प्रत्युत वर्णात्मक रूप से। मीमांसकों का सिद्धान्त है कि स्फोट को ही सत्य तथा वर्ण, पद, अवान्तर वाक्य को मिथ्या मानने से तत्प्रतिपाद्य प्रयाज आदि अनुष्ठानों को भी मिथ्या मानना पड़ेगा। वे इसीलिए कुमारिल ने श्लोकवार्तिक (श्लोक १३७) में स्फोटवाद के खएडन का उपसंहार बड़ी सुन्दर रीति से किया है। इसी प्रसङ्घ में उन्होंने भर्तृहरि की यह कारिका तन्त्रवार्तिक (१|३|३० सूत्र) में उद्धृत की है—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विशेष द्रष्टुच्य—बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन (नवीन सं०) पृ० ३७८-३८०

वर्णातिरिक्त-प्रतिषिध्यमान: पदेषु मन्दं फलमादथाति ।
 कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतुँ कृत एष यतः ।।

अस्त्यर्थः सर्वेशब्दानामिति प्रत्याय्य लक्षणम् । अपूर्वदेवता स्वर्गः सममाहुर्गवादिषु ॥

---वाक्यपदीय, २ काएड, १२१ इलोक

श्रतः कुमारिल को भतुँदृरि से कुछ श्रवीचीन मानना उचित है। इत्सिङ्ग नामक चीनी परिवाजक के कथनानुसार भतुँदृरि का स्वगंवास ६४१-५२ ई० में हो गया था। इसलिए कुमारिल को सप्तम शतक के मध्य भाग तथा शंकराचायं को इस शतक के श्रन्तिम भाग में मानना सर्वथा प्रमाग्य-सङ्गत प्रतीत होता है। इन तीनों विद्यानों का स्थिति-चक्र इस प्रकार मानना ठीक होगा।

> भतुँ हरि (७ शती का ग्रारम्म) कुमारिल (७ शती का मध्य) शंकर (७ शती का ग्रन्त)

आजकल आचार्य शंकर का जो आविर्मावकाल माना जाता है उससे उनका समय एक-सौ वर्ष पहले मानना ही हमारी हिन्ट में उचित प्रतीत होता है।



| Ĺ  | who were and the second                               |
|----|-------------------------------------------------------|
| }  | धुद्रशु भव चेर वेदाङ्ग पुस्तवालय      अ               |
| 3  | લ <u>! સ</u> મુસ્તી                                   |
| 3  | क्रागत क्रमक र्था र गसी।                              |
| 5  | [4 .11 4] gar and and and an and an and an and and an |
| į. | र्वातीय खरड                                           |
|    | •                                                     |

चरित खएड

Q231:9 152 K3



### पञ्चम परिच्छेदं जन्म श्रीर वाल्य-काल

भारतवर्षं के सुदूर दक्षिण में केरल देश है। आजकल यह त्रिवाङ्कर, कोचोन तथा मालावार नामक देशों में विभक्त है। यह प्रदेश अपनी विचित्र सामाजिक व्यवस्था के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना अपनी प्राकृतिक शोमा के लिए। प्राय: पूरा प्रान्त समुद्र के किनारे पर वसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी मनोरम है कि उसे देखकर दर्शक का चित्त बरवस मुग्य हो जाता है, मन में विचित्र शान्ति का उदय हो जाता है। इस देश में हरियाली इतनी अधिक है कि दर्शकों के नेत्रों के लिए अनुपम सुख का साधन उपस्थित हो जाता

है । इस प्रान्त के कालटी ग्राम में ग्राचार्य शङ्कर का जन्म केरल देश हुग्रा । यह स्थान ग्राज भी ग्रपनी पवित्रता के लिए केरल ही में नहीं प्रत्युत समग्र भारत में विख्यात है । कोचीन शोरानूर

रेलवे लाईन पर "आलवाई" नामक एक छाटा स्टेशन है। यहों से यह गाँव पाँचछ: मील की दूरी पर अवस्थित है। पास ही आलवाई नदी बहती है और इस
प्राम की मनोरमता और भी वढ़ाती है। यह गाँव आजकल कोचीन राज्य के
पन्तगंत है और राज्य की ओर से पाठशाला तथा अंग्रेजी स्कूल की स्थापना छाओं
के विद्याम्यास के लिए की गई है। इस स्थान की पवित्रता को अकुएए रखने
के लिए श्रुञ्जेरी मठ ने अनेक उपाय किए हैं। आवार्य ने अपनी माता का दाहसंस्कार जिस स्थान पर किया था, वह स्थान आज भी दिखलाया जाता है।
स्थान-स्थान पर शिव मन्दिर भी बने हैं। पर्वंत की श्रेणिया पास ही हैं। कालटी
की प्राकृतिक स्थित दर्शक के हृदय में सामअस्य तथा शान्ति का उदय करती है।
यह आक्चर की बात नहीं कि इस स्थान के एक निवासी ने दुःख से संतस
प्राणियों के सामने शान्ति तथा आत्यन्तिक सुख पाने का अनुपम उपदेश दिया था।
शङ्कर के माता पिता "पश्चियूर" ग्राम के निवासी थे जिसका उल्लेख "श्राख"
प्राम के नोम से भी मिलता है। पीछे वे लोग कालटी में आकर वस गये थे।
शङ्कर के जन्मस्थान के विषय में एक शन्य भी मत है। आनन्दिगिर के कथना-

नुसार इनका जन्म वामिल प्रान्त के सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र चिदम्बरम् में हुमा था , परन्तु भ्रनेक कारगों से यह मत मुक्ते मान्य नहीं है। समग्र केरल प्रान्त की यह मान्यता है कि शक्कर की माता "पजुर-जन्मस्थान का पन्ने इल्लम्" नामक नम्बूदरी ब्राह्मए। कुटुम्ब की थो भीर यह कुल सदा से "तिचूर" के पास निवास कर रहा है। यह कुटुम्ब केरल प्रान्त का ही निवासी है। श्रतः शङ्कराचार्यं को भी केरलीय मानना ही न्यायसंगत होगा। वह स्थान जहाँ राङ्कर ने अपनी माता का दाह-संस्कार किया था, आज भी कालटी के पास वर्तमान है। एक अन्य प्रमाण से भी चिदम्बरम् के जन्मस्थान होने का पर्याप्त खएडन हो जाता है। माध्य मत के ग्राचार्यों के जीवन चरित के विषय में एक माननीय पुस्तक है जिसका नाम है 'मिएमआरी'। इसके रचयिता त्रिविकमभट्ट ने भी शङ्कर का जन्मस्थान कालटी ही बताया है। मिणि मंज री के निर्माता श्रहैतवादी न थे, प्रत्युत हैत मत के मानने वाले थे। उनके ऊपर किसी प्रकार के पक्षपात का दोष आरोपित नहीं किया जा सकता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि बदरीनाथ पशुपति-नाथ के प्रधान पुजारी नम्बूदरी ब्राह्मए ही होते आये हैं। ये ही पुजारी माजकल 'रावल' जो के नाम से विख्यात हैं। वर्तमान मन्दिर की प्रतिष्ठा श्राचायं शङ्कर ने की थी तथा इसकी पूजा वैदिक विधि से संपन्न करने के लिए उन्होंने अपने ही देश के वैदिक बाह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त किया था। तब से लेकर आजतक इन मन्दिरों के पुजारी केरल देश के नम्बूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि आचार्य शङ्कर केरल देश के निवासी थे, तथा नम्बूदरी ब्राह्मण थे। शङ्कर दिग्विजयों के पोषक इन निस्संदिग्ध प्रमाणों के रहते कोई भी व्यक्ति कालटी को छोड़ कर चिदम्बरम् को ग्राचायं के जन्मस्थान होने का गौरव कथमपि प्रदान नहीं कर सकता।

कालटी ग्राम में नम्बूदरी ब्राह्मणों के कुल में आचार्य का आविर्भाव हुआ।
ये नम्बूदरी ब्राह्मण लोग निष्ठावान्, सदाचार-संपन्न और वैदिक
जाति परिचय कर्मकाएड के विशेष अनुरागी होते हैं। भारतवर्ष में केवल यही
ऐसा प्रान्त है जहाँ ग्राज भी उन प्राचीन रीतियों और रुढ़ियों
का अनुसरण किया जाता है। पञ्चम वर्ष से लेकर श्रष्टम वर्ष तक ब्राह्मण बालक
का उपनयन दान, गुरु-गृह में प्रवेश तथा वेद का श्रम्यास ग्राज भी देखा जाता

ततः सर्वात्मको देवः चिदम्बरपुराश्चितः । श्चाकाशालिङ्गनाम्ना तु विख्यातोऽभून्महीतले ॥ तत्र विद्वन्महेन्द्रस्यकुले द्विजगरणाश्चिते । जातः सर्वजनाम्नातु कदिचद् द्विजकुलेश्वरः ॥—शक्कुर विजय, पृ० प

है। इन ब्राह्मणों के सामाजिक आचार और व्यवहार में अनेक विचित्रता दिखलाई पड़ती है। सब आचारों में सब से विचित्र होता है इनका विवाह। इनका ज्येष्ठ पुत्र ही नम्बूदरी ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है और पैतुक-सम्पत्त का उत्तराधिकारी होता है। दूसरे पुत्र लोग 'नायर' खियों से विवाह करते हैं, तथा उनके पुत्र नायर जाति के अन्तभुंक्त होते हैं। नायर जाति न तो ब्राह्मण हो है, और न ठीक शूद्र ही, किन्तु ब्राह्मण और शूद्र जाति का संमिश्रण है। इनकी एक कन्या वहु-विवाह कर सकती हैं। एक ही कन्या के नायर और नम्बूदरी पित होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। यहाँ को कन्या ही पृथ्वी और सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होती हैं। इसी प्रकार की अनेक विचित्र सामाजिक प्रथाएँ आज भी यहाँ प्रचलित हैं। ब्राचार्य शंकर ऐसे ही नम्बूदरी ब्राह्मण की सन्तान थे।

शंकर के पिता का नाम था शिवगुर । ये भ्रपने पिता विद्याधिप या विद्याधिराज की एकमात्र सन्तान थे। शिवगुर, गुरु के घर में शास्त्राध्ययन करते-

करते वैराग्य-युक्त हो गए थे। घर में लौटने का समय बीत गया था। पिता ने देखा कि पुत्र गृहस्थी से मुँह मोड़ कर

माता विता का गया था। विता ने देखा कि पुत्र गृहस्थी से मुँह मोड़ कर परिचय वैराग्य का सेवन करना चाहता है। उन्होंने पुत्र की इच्छा न रहने पर भी उसका समावर्तन संस्कार करवाया और उसे घर

लाए। अपने गाँव के पास ही किसी छोटे गाँव के रहने वाले 'मघ' पंडित की कन्या से उन्होंने शिवगुरु का विवाह कर दिया। इस कन्या का नाम भिच-भिच बतलाया जाता है। माघव ने इनका नाम 'सती' तथा झानन्दगिरि ने 'विशिष्टा' बतलाया है<sup>2</sup>। झाचार्य शंकर के ये ही माता-पिता हैं।

शिवगुरु एक अच्छे तपोनिष्ठ वैदिक थे। बड़े आनन्द से अपनी गृहस्थी चलाते थे। क्रमशः वृद्धावस्था उपस्थित होने लगी परन्तु पुत्र के मुखदर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उनके चित्त में पुत्र का मनोरम मुख देखने की इच्छा और मनोहर तोतली बोली सुनने की लालसा लगी रही। अनेक ऋतुयें आई और चली गई, परन्तु शिवगुरु के हृदय में पुत्र-पाने की लालसा आई पर गई नहीं। अन्तोगत्या द्विज दम्यती ने तपस्या को कल्याण का परम साधन मान कर उसी की साधना में चित्त लगाया।

भाचार्य शंकर के जन्म के विषय में भनेक विचित्र बातें जिसी मिलती हैं। शंकर के माहात्म्य प्रतिपादन करने की लालसा का इस विषय में जितना दोष है

१ माघव-दिग्विजय, सर्ग २। ५

<sup>े</sup> सा कुमारी सवाध्यान-सक्ताऽमूत् ज्ञानतत्परा । विशिष्टेति च नाम्ना तु प्रसिद्धाभूत् महीतते ।।—प्रानन्दगिरि, प्र॰ प

उतना ही दोष उनके ग्रुणों की अवहेलना कर निर्मूल वार्ते गढ़ने की अभिलाषा का । इस विषय में आचार्य के निन्दकों के समान आचार्य के सन्धमकों का भी दोष कम नहीं है। आनन्दिगिरि का कहना है कि आचार्य शंकर का जन्म चिदम्बरम् के क्षेत्र देवता भगवान् महादेव के परमानुग्रह का सुखद परिगाम था। पुत्र के न होने से उदास हो कर जब शिवगुरु ने घर-गृहस्यो से नाता तोड़ कर जंगल का रास्ता पकड़ा, तब विशिष्टा देवी ने महादेव की उपासना को एकमात्र लक्ष्य बनाया । वह रात-दिन शिव की अर्चा में व्यस्त रहती । वहीं पर महादेव की महती कृपा से शंकर का शुभ जन्म हुआ। इस विषय में द्वैजवादियों ने साम्प्रदायिकता के मोहजाल में पड़कर जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है, वह नितान्त हेय तथा जवन्य है। मिएामञ्जरी के ग्रनुसार शंकर एक दरिद्र ब्राह्मणी विघवा के पुत्र थे। इस वात का पर्याप्त खएडन शंकर के उत्तरकालीन चरित्र से ही हो जाता है। यह तो प्रसिद्ध वात है कि शंकर के हृदय में अपनी महनीया माता के लिए प्रगाढ़ ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी-इतनी भक्ति कि उन्होंने संन्यास धर्म को अवहेलना स्वीकार की, परन्तु अपनी माता के दाहसंस्कार करने से वे कथमपि विरत नहीं हुए। यदि मिएामञ्जरी में उल्लिखित घटना में सत्य की एक किं किं मी होती, तो बहुत सम्भव था कि शंकर-दिग्विजय के रचियता भक्त-लेखक इसे अलीकिकता के रङ्ग में रंग कर छिपाने का उद्योग करते। अतः इस घटना की असत्यता स्पष्ट प्रतीत हो रही है, इसे विशेष प्रमाण से पुष्ट करने की श्रव श्रविक श्रावश्यकता नहीं है।

शिवगुरु तथा सती देवी भगवान् शंकर के बड़े भारी भक्त थे। कालटी के पास ही वृष नामक पर्वत अपना सिर ऊपर उठाये खड़ा था। उस पर केरल के नरेश राजशेखर ने भगवान् चन्द्रमौलीश्वर महादेव का सुन्दर मन्दिर बनवाकर तथामक शिवलिङ्ग की स्थापना की थी। शिवगुरु ने नदी में यथावत् स्तान कर चन्द्रमौलीश्वर की एकाग्र मन से उपासना करना प्रारम्भ किया। भगवान्

आशुतोष प्रसन्न हो गए। एक रात को उन्होंने भक्त के सामने विविध्य की व्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर पूछा—क्या चाहते हो? तपस्या भक्त का पुत्र के लिए लालायित हृदय मह बोल उटा—संसार की सारी सम्पत्ति मुक्ते न चाहिए। मुक्ते चाहिये केवल पुत्र जो मेरे

कुल की मर्यादा तथा परम्परा की रक्षा करने में समथं हो। तब महादेव ने कहा— सर्वग्रण-सम्पन्न सर्वज्ञ पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घायु नहीं होगा। यदि दीर्घायु पुत्र चाहते हो, तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। ऐसी विषम-दशा में तुम क्या चाहते हो? सर्वज्ञ पुत्र या दीर्घायु पुत्र ? शिवगुरु ने कहा—मुक्ते सर्वज्ञ पुत्र ही दीजिये भगवन्! दीर्घायु परन्तु मूर्खं पुत्र लेकर क्या करूँगा ? भगवान् ने भक्त की प्रार्थना सुन ली। वर्षों की तपस्या सफल हुई। वैशाख शुक्ल पञ्चमी तिथि को सती देवी के गर्भ से धाचार्य शंकर का जन्म हुआ।

शंकर एक प्रतिभा सम्पन्न शिशु थे। शैशव काल से ही उनकी विलक्षण प्रतिभा का परिचय सब लोगों को होने लगा। तीन वर्ष के भीतर ही उन्होंने अपनी मात भाषा मलयालम् भशीभाँति सीख ली। पिता की बडी प्रमिलाषा थी कि शंकर का शीघ्र उपनयन कर दिया जाय जिससे संस्कृत भाषा के अध्ययन का ग्रुम अवसर उन्हें तुरन्त प्राप्त हो जाय। परन्तु दैवदुर्विपाक से उनकी मृत्यू ग्रसमय में हो गई। तब इनकी माता ने अपने दिवंगत पति की इच्छा को कार्य-हप में परिगात करने का उद्योग किया। पाँचवे साल में शंकर का उपनयन विधिवत किया गया तथा वेद-शास्त्र के प्रध्ययन के लिए वे गुरु के पास गए। अपनी श्रलीकिक प्रतिमा भीर सुक्षम अर्थ को प्रहण करने वाली बुद्धि, गाढु अनुशीलन तथा विशृद्ध चरित्र से उन्होंने अपने गुरु को चमरकृत कर दिया। गुरुकृल में रहते समय हो शंकर के कोमल हृदय का परिचय सब लोगों को मिल गया था। एक दिन वे दरिद्र बाह्मणी विधवा के घर भिक्षा माँगने के लिए गए। परन्तु उसके पास अन का नितरां अभाव था। ब्रह्मचारी के हाथ में एक आवले का फल रख कर ब्राह्मणी ने अानी दरिद्रता की करुण कहानी कह सुनाई। इससे वालक शंकर का हृदय सहानुमृति से भर गया और उन्होंने भगवती लक्ष्मो की प्रशस्त-स्तुति की जिससे वह घर सोने के झाँवलों से दूसरे दिन भर गया। उस ब्राह्मणी का दु:ख-दारिद्रच तुरन्त दूर हो गया। दो साल के भीतर ही सकल शास्त्रों का अध्ययन कर बालक अपने घर लीट आया और घर पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाना गुरू-किया । शंकर की विद्वत्ता तथा श्रध्यापन कुशलता की चर्चा केरल-नरेश राजशेखर के कानों तक पहुँची और उन्होंने शंकर को बादर-पूर्वक अपने महल में बुलाने के लिए मंत्री को भेजा । परन्तु जिस व्यक्ति का हृदय त्याग तथा वैराग्य के रस में पगा हुआ है उसे मला क्या राज-सम्मान का क्षणिक सुख तिनक भी विचलित कर सकता है ? श्रध्यापक शंकर ने मंत्री महोदय के द्वारा दी गई स्वर्ण-मुद्राभ्रों को न तो स्पर्श किया भीर न तो राजमहल में जाने का निमंत्रण ही स्वोकार किया । अन्ततोगत्वा गुणुप्राही राजा दर्शन के लिए स्वयं कालटी में प्राए। वे स्वयं कवि तथा नाटककार थे। उन्होंने प्रपने तीनों नाटक शंकर को सुनाए तथा उनकी मालोचना सुनकर विशेष असल हुए।

शंकर वड़े भारी मातुभक्त थे। माता के लिए भी इस संसार में कोई स्नेह का ग्राधार था तो वह थे स्वयं शंकर। एक दिन माता स्नान करने के लिए नदी-तीर पर गई। नदी का घाट था घर से दूर। वार्धवय के कारण दुवेलता, दोपहर की कड़ी घूप, गर्मी के मारे रास्ते में बेचारी बेहोश होकर गिर पड़ी। शकूर उसे चठाकर घर लाए । उनका हृस्य माता के इस क्लेश से विदोणों होने लगा । उन्होंने प्रपने कुलदेवता भगवान् को कुल्णा से रात भर प्रायंना की । प्रावःकाल लोगों ने आह्वयं भरे नेत्रों से देखा । पूर्णा नदी प्रपना किनारा मातृ-भक्ति काटकर कालटी के विलक्षल पास चली आई थी । श्रीकृष्ण ने मातृभक्त यालक की प्रार्थना सुन ली । श्रालवाई नदी की घारा परिवर्तित हो गई । पुत्रवत्सला जननी ने अपने एकमात्र पुत्र की कुएडली दघीचि, त्रितल आदि अनेक दैवज्ञों से दिखाई और उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगी जब इन दैवज्ञों ने उनसे कहा कि शंकर घल्पायु होगा और आँठनें तथा सोलहनें वर्ष उसकी मृत्यु का विषय योग है । माता की वड़ी अभिलाषा यी कि पुत्र का विवाह शीघ्र कर दिया जाय तथा पुत्रवधू का मुँह देखकर वह अपने जीवन को सफल बनावे । परन्तु पुत्र की भावना विलकुल दूसरी और थी । माता उन्हें प्रवृत्ति मागं में लाकर गृहस्थ बनाने के लिए व्यय थी । उघर शंकर निवृत्ति मागं का अवलम्बन कर संत्यास लेने की चिन्ता में थे । अल्पायु होने की दैवज्ञ वाणी ने उनके चित्त को संसार से और विरक्त कर दिया । उन्होंने संन्यास लेने का दढ़ संकल्प किया ।

शक्दूर ने संकल्प तो कर लिया परन्तु माता के सामने उसे तुरन्त प्रकट करने से कुछ विरत हुए। उनके हृदय में एक महान् इन्द्व-युद्ध मच रहा था। एक ओर था माता का स्नेह—उस विधवा माता का, जिसके संन्यास जीवन का आधार शक्द्वर को छोड़ कर दूसरा कोई न था। श्रीर दूसरी ओर थी परमार्थ प्राप्त कर लेने की दृढ़ श्रमिलाषा जिससे यह मानव-जीवन सफलता प्राप्त कर लेता। कुछ दिनों तक तो उन्होंने इस मानस्युद्ध की उपेक्षा की परन्तु आगे चल कर उन्होंने देखा कि परमार्थ की मावना उन्हें संसार से दूसरी ओर खींच रही थी। तब उन्होंने अपना अभिप्राय माता से कह सुनाया। उस विधवा के हृदय पर गहरी चोट पड़ी। एक तो तापस पित से अकाल में वियोग, दूसरे एकमात्र यशस्वी पुत्र के वियोग की आशंका। उसका हृदय दूक-दूक हो गया। शक्दूर के हजार समभाने पर भी उसने इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दी परन्तु 'मेरे मन कुछ और कर्ता के कुछ और।' एक विचित्र घटना ने शक्द्वर के प्रस्ताव को सफल बना विचित्र-घटना दिया। एक दिन माता और पुत्र दोनों स्नान करने के लिए

यालवाई नदी में गए थे। माता स्नान करन के लिए यालवाई नदी में गए थे। माता स्नान कर घाट पर खड़ी कपड़े बदल रही थी। इतने में उसके पुत्र के करुए चीतकार ने उसका घ्यान बतात खींच लिया। और उसने हिंद फेर कर देखा तो क्या देखती है कि उसके प्यारे शक्कर को भीमकाय मगर पकड़े हुए है और उसे निगल जाने के विष

तैयार है। असहाय वालक आत्मरक्षा करने में तत्रर है परन्तु कही वह कोमख छोटा वालक और कहाँ वह भयानक खूंखार घड़ियाल !! चन्नूर के सब प्रयत्न विफल हुए। माता के सब उद्योग व्यर्थ सिद्ध हुए। बड़ा करुणाजनक हर्य था। असहाय माता घाट पर खड़ी फूट-फूट कर विलख रही थी और उघर उसका एकमात्र पुत्र अपनी प्राण्यारक्षा के लिए भयक्कर मगर के पास खटपटा रहा था। घन्नूर ने अपना अन्तकाल आया जान कर माता से संन्यास खेने की अनुमित मांगी—में तो अब मर ही रहा हूँ। आप संन्यास ग्रहण करने के लिए मुक्के आज्ञा दीजिये जिससे संन्यासी बन कर में मोक्ष का अधिकारी बन सकूं। वृद्धा जननी ने पुत्र की बार्त सुनी और अगत्या संन्यास क्षेने की अनुमित दे दी। उघर आस-पास के मछुवे तथा मल्लाह दौड़ कर आए। बड़ा हो हल्ला मचाया। संयोगवश मगर ने शंकर को छोड़ दिया। बालक के जीवन का यह अष्टम वर्ष था। मगवत्कृपा से वह काल के कराल गाल से किसी प्रकार बच गया। माता के हर्ष की सीमा न थी। उस आनन्दातिरेक में उसे इस बात की सुघ न रही कि उसका ब्रह्मचारी शक्कर श्रव संन्यासी वन कर घर लीट रहा है।

शक्कुर ने उस समय आठर्ने वर्ष में ही आपत्-संन्यास अवस्य से लिया या परन्तु उन्हें विधिवत् संन्यास की वलवती इच्छा थी। अतः किसी योग्य गुह की खोज में वे अपना घर छोड़ कर बाहर जाने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने कृदुम्त्रियों में बौट दी और माता के पालन-पोषण का भार उन्हें सुपुर्द कर दिया। परन्तु विदाई के समय स्नेहमयी माता अपने पुत्र को किसी प्रकार जाने देने के लिए तैयार न थी। अन्त में शंकर ने माता की इच्छा के अनुसार यह हढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे अन्तकाल में अवस्य उपस्थित हूँगा और अपने हाथों तुम्हारा दाह-संस्कार करूँगा। माता की इच्छा रखने के लिए पुत्र ने संन्यास धमं की अवहेलना स्वीकार कर लो, परन्तु माता के चित्त को क्लेश नहीं पहुँचाया। शक्कुर के गृहस्थाग के समय कुल-देवता श्रीकृष्णा ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे चने जाने पर यह नदी हमारे मन्दिर को गिरा देगी। अतः मुक्ते किसी निरापद स्थान पर पहुँचा दो। तदनुसार शक्कुर ने भगवान की मूर्ति को तीरस्थित मन्दिर से हटाकर एक ऊँचे टीले पर रख दिया और दूसरे ही दिन प्रस्थान किया।

# षष्ठ परिच्छेद

#### साधना

गङ्कर ब्रह्मवेत्ता गुरु की खोज में उत्तर भारत की छोर वले। पातक्षल महाभाष्य के ग्रध्ययन के समय में उन्होंने अपने विद्यागुरु के मुख से सुन रक्खा था कि योगसूत्र के प्रणोता महाभाष्यकार पतक्षिल इस भूतल पर गोविन्द भगवत्पाद के नाम से अवतीएाँ हुए हैं विशा नमंदा के तीर पर किसी श्रज्ञात गुफा कें अखएड समाधि में वैठे हुए हैं । उन्होंने गुफदेव के शिष्य गौड़पादाचार्य से श्रद्धेत- चेदान्त का यथार्थ अनुशीलन किया है। इन्हों गोविन्दाचार्य से वेदान्त की शिक्षा लेने के लिए शङ्कर ने दूसरे ही दिन प्रात:काल प्रस्थान किया। कई दिन के अनंतर शङ्कर कदम्ब या बनवासी राज्य से होकर उत्तर की श्रीर बढ़ते जा रहे थे।

एक दिन की बात है कि दोपहर का सूर्य आकाश में प्रचएड रूप से चमक रहा था। अयंकर गर्मी के कारण जीव-जन्तु विह्वल हो उठे श्रुंगेरी की थे। शङ्कर भी एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर मार्ग की विचित्र घटना थकावट दूर कर रहे थे। सामने जल से अरा एक सुन्दर तालाव था। उसमें से निकल कर मेंढक के छोटे-छोटे बच्चे भूप में खेल रहे थे पर गरमी से ब्याकुल होकर फिर पानी में डुवकी लगाते थे। एक बार जब वे खेलते-खेलते वेचैन हो गए तब कहीं से आकर एक कुछण सर्प उनके सिर पर फण पसार कर धूप से उनकी रक्षा करने लगा। शङ्कर

<sup>े</sup> दृष्ट्वा पुरा निजसहस्त्रमुखीमभैषुरन्ते वसन्त इति तामपहाय शान्तः । एकाननेन भुवि यस्त्ववतीर्यं शिष्यान् अन्वप्रहीचनु स एव पतक्षितस्त्वम् ॥ —कां० दि० ५।६५

र गोविन्द के निवास स्थान में मतभेद है। आधव का कथन है (४।६०) कि गोविन्द का ग्राश्रम नर्पदा नदी के तीर पर था-गोविन्दनाथ वनिमन्दु-भवातटस्थम । चिद्विलास के ग्रनुसार यह स्थान बदरीनाथ के पास था :---

क्रमेण बदरीं प्राप यत्र विष्णुस्तपस्यति—।। ३८ ॥
निस्तमस्किमवादित्यं भास्वन्तिमव पावकम् ।
गोविन्द-भगवत्-पाद-देशिकेन्द्रमलक्ष्यत ॥ ४६ ॥
—शङ्कर विजयविलास, प्रध्याय म

इस हश्य को देखकर विस्मय से चिकत हो गए। स्वामाविक वैर का स्याग जन्तु-जगत् की एक विचित्र घटना है। इसने उनके चित्त पर विचित्र प्रमाव डाला। उनके हृदय में स्यान की पित्रता जम गई। सामने एक पहाड़ का टीला दीख पड़ा जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं। उन्हों सीढ़ियों से वे ऊपर चढ़ गए और ऊपर शिखर पर निजंन कुटी में बैठकर तपस्या करनेवाले एक तापस को देखा और उनसे इस विचित्र घटना का रहस्य पूछा। तपस्वी जी ने वतलाया कि यह प्रृङ्गी ऋषि का पावन आश्रम है। इसी कारए। यहाँ नैसिंगक शान्ति का ग्रखगड़ राज्य है। जीव जन्तु अपने स्वामाविक बैरभाव को मुला कर यहाँ मुखपूर्वक विचरण करते हैं। इन वचनों का प्रमाव शंकर के ऊपर खासा पड़ा और उन्होंने हढ़ संकल्प किया कि में अपना पहला मठ इसी पावन तीर्थ में वनाऊँगा। आगे चल कर शंकराचार्य ने इसी स्थान पर अपने संकल्प को जीवित रूप दिया। 'श्रु'गेरी मठ' की स्थापना का यही सुत्रपात है।

यहाँ से चल कर शंकर अनेक पर्वतों तथा निदयों को पार करते हुए नर्मदा के किनारे ओंकारनाथ के पास पहुँचे। यह बही स्थान या

गोविन्द सुनि जहाँ पर गोविन्द मुनि किसी गुफा में मखएड समाधि की साधना कर रहे थे। समाधि मङ्ग होने के बाद शंकर से

उनकी भेंट हुई। शंकर की इतनी छोटी उम्र में इतनी विलक्षण प्रतिमा देख कर गोविन्दाचार्यं चमत्कृत हो उठे धीर उन्होंने घडेत वेदान्त के सिद्धान्त को बड़ी सुगमता के साथ शंकर को वतलाया। शंकर यहाँ लगभग तीन वर्ष तक महैत तत्व की साधना में लगे रहे । उपनिपद् तथा ब्रह्मसूत्रों का विशेष रूप से प्रथ्ययन किया । गोविन्दाचार्यं ने अपने गुरु गौड़पादाचार्यं से ब्रह्मसूत्र की जो साम्प्रदायिक भद्रैत-परक व्याख्या सुन रक्सी भी उसे ही उन्होंने अपने इस विचक्षण शिष्य को कह सुनाया । आचार्यं ग्रद्धेत तत्व में पारंगत हो गए । एक दिन की बात है कि वर्षा के दिनों में नर्मदा नदी में वड़ी भारी वाढ़ ग्राई--इतनी बड़ी भारी बाढ़ कि उसके सामने वड़े-बड़े वृक्ष तुगा के समान भी ठहरने में समय नहीं हुए। उसी समय गोविन्दपाद गुफा के भीतर बैठ कर समाधि में निमग्न थे। जिप्यों में खलबली मच गई कि यदि किसी प्रकार यह जल गुफा के भीतर प्रवेश कर जाय तो गुरुदेव की रक्षा कथमपि नहीं हो सकटी। शंकर ने अपने सहपाठियों की व्यग्रता देखी और उन्हें शान्त्वना देते हुए उन्होंने एक पड़े को प्रसिमन्त्रित कर गुफा के द्वार पर रख दिया। पानी ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता या वह उसी पढ़े के भीतर प्रवेश करता चला जाता था। गुफा के भीतर जाने का उसे मवसर ही नहीं मिला। इस भीषण वाढ़ से इंकर ने गुरु की रक्षा कर दी। उपस्थित जनता ने अचरज से देखा कि जिस बात की फल्पना वे स्वप्न में भी नहीं करते थे वहीं घटना ग्रक्षरशः ठीक हुई। शंकर के इस ग्रलीकिक कार्य को देखकर सब लोग विस्मित हो गए।

जब गुरु जी समाधि से उठे तब इस ग्राश्चर्यं भरी घटना का हाल मुन कर वे चमत्कृत हुए और उन्होंने शंकर से काशी में जाकर विश्वनाथ के दर्शन को कहा। साथ ही साथ उन्होंने पुरानी कथा भी कह सुनाई जो उन्होंने हिमालय में देवयज्ञ में पश्चारने वाले व्यास जी से सुन रखी थी। व्यास जी ने उस समय कहा था कि जो पुरुष एक घड़े के भीतर नदी की विशाल जलराशि को भर देगा, वहीं मेरे ब्रह्मसूत्रों की यथावत व्याख्या कर देने में समर्थ होगा। यह घटना तुम्हारे विषय में चरिताथं हो रही है। गोविन्द ने शङ्कराचार्य को प्रसन्नता पूर्वंक विदा किया।

गुरु की ब्राज्ञा शिरोधार्यं कर शंकर ने काशी के लिए प्रस्थान किया। काशी में शंकर काशी आकर उन्होंने मिण्किणिका घाट के समीप एक स्थान पर निवास करना ग्रारम्भ किया। इस स्थान पर थथाविधि नित्य-कर्म करके शंकर विश्वनाथ भीर अन्नपूर्णा के दशंन में निरत हुए। विद्यार्थियों को म्रद्वेत वेदान्त की शिक्षा देना भी म्रारम्भ किया। म्राचार्य की अवस्था अभी बारह वर्ष की थी। उनका असाधारण पांडित्य देखकर काशी की विद्वन्-मएडली चिकत हो गई। ब्रह्मसुत्र का जो अर्थ शङ्कर ने गोबिन्दपाद से मुना था उसी की व्याख्या नित्य छात्रों के सामने आचार्य करते रहे। आचार्य की विद्वत्ता से अनेक छात्र आकृष्ट हो कर उनसे विद्याभ्यास करने लगे। ऐसे शिष्यों में उनके प्रथम शिष्य हुए सनन्दन जो चौल देश के रहने वाले थे। एक बार यहाँ एक विचित्र घटना घटी। दोपहर का समय था। शङ्कर अपने विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न-कृत्य के निमित्त गंगातट पर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में चार भयानक कुतों से बिरे हुए भयंकर चाएडाल को देखा। वह रास्ता रोक कर खड़ा था। शक्कर ने उसे दूर हट जाने के लिए कई बार कहा। इस पर वह चाएडाल बोल उठा कि आप संन्यासी हैं, विद्यार्थियों को अहे त-तस्व की शिक्षा देते हैं। परन्तु श्राप के ये वचन सूचित कर रहे हैं कि आपने अद्वेत का तस्व कुछ भी नहीं समका है। जब इस जगत् का कोना-कोना उसी सन्चिवानन्द परम ब्रह्म से व्यास हो रहा है तब कौन किसे छोड़ कर कहाँ जाय ? ग्राप पवित्र त्राह्मण हैं और मैं नीच स्वपच हूँ। इस बात को मानना भी यह आप का बुराग्रह

<sup>े</sup> स्नास्वैष सोये मिर्गार्काणकाया विश्वेश्वरं प्रत्यहमर्चेतिस्म । वासं चकारानिक्षमेव किच्यै: साकं स घट्टे मिर्गार्काणकाया: ॥२॥ —चित्रविलास शं० वि०, १२ वीं सर्ग

है। इन वचनों को सुनकर ग्राचार्य के ग्रवरज का ठिकाना न रहा। ग्रीर उन्होंने ग्रपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो चैतन्य विष्णु, शिव ग्रादि देवताश्रों में स्फुरित होता है वही कीड़े-मकोड़े जैसे श्रुद्र जानवरों में भी स्फुरित हो रहा है। उसी चैतन्य को जो ग्रपना स्वरूप सममता हो ऐसा दृढ़ बुद्धि वाला पुरुष चाएडाल भले ही हो, वह मेरा ग्रुह है—

ब्रह्मैवाहिमदं जगच्च सकलं चिन्मात्र-विस्तारितं। सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुण्याशेषं मया कल्पितम्।। इत्यं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले। चाएडालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम।।

मगवान् विश्वनाथ की परीक्षा समाप्त हुई। शङ्कर में जो त्रुटि यी वह दूर हो गई। उस समय चाग्डाल का रूप छोड़ कर विश्वनाथ ने अपना दिव्य शरीर प्रकट करते हुए कहा - बत्स शंकर ! मैं तुमसे प्रसन्त हूँ । मेरी इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा वैदिक घर्म का प्रचार इस जगत् में सम्पन्न करूँ। तुम्हारे में किसी प्रकार की न्यूनता होना उचित नहीं है। जावो तुम व्यास-कृत ब्रह्मसूत्र के उत्पर भाष्य की रचना करो । वेदान्त का मुख्य तात्पर्य ग्रह त-ब्रह्म का प्रतिपादन है, इसका सर्वत्र प्रचार करो । तम्हारे इस शरीर से जो कार्य सम्पच होगा. उसे मेरा ही कार्यं जानना । इतना कह कर चाएडाल वेशधारी शंकर अन्तर्धान हो गए । इस घटना से प्राचार्य के शिष्यगए। बड़े ही विस्मित हुए । उनके नेत्रों के सामने न तो कहीं चाएडाल था भीर न कहीं कूत्ते । माचार्य शान्त भाव से मिएाकिएिका घाट पर स्नान करने के लिए चले गए। स्नान कर उन्होंने विश्वनाय का दर्शन किया और अपने स्थान पर लीट आए। अब शक्कर के हृदय में ब्रह्मसूत्रों पर माष्य लिखने की इच्छा बलवती हो उठी। उन्होंने यह स्थिर किया कि बदरीनाय जाकर ही सुत्रमाष्य की रचना करूँगा। बदरिकाश्रम के पास ही 'व्यास-गुहा' है जहाँ रह कर व्यास जी ने इन वेदान्तसूत्रों का प्रण्यन किया था। जिस पवित्र वायुमण्डल में सुत्रों की रचना की गई थी उसी वायुमग्डल को शंकर ने भाष्य की रचना के लिए भी उपयुक्त समक्ता। इसलिये उन्होंने भपनी किष्य-मएडली के साथ गंगा के किनारे होकर वदरिकाश्रम जाने का विचार किया।

सनन्दन तथा अन्य शिष्यों के साथ यह बालक-संन्यासी हिमालय के सुदूर तीथे में जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में तीथों के वर्शन करते हुए ये आपे बढ़े चले जाते थे। उन्हें जो देखता वही आश्चयं से चिकत हो जाता। ढावल-वर्षीय संन्यासी-बालक गुरु, साथ में युवक, वृद्ध, नाना अवस्था के संन्यासी भीर बह्मचारी शिष्य—यह दृष्य सब दर्शकों के हृदय में एक साथ ही विस्मय और श्रद्धा उत्पन्न कर रहा था। आचार्य धीरे-धीरे हरदार पहुँचे। हरदार में कुछ साधना

इष्ठ

दिन तक उन्होंने निवास किया । यहाँ से वे ऋषिकेश में छाए । इस स्थान पर पहले ऋषियों ने यज्ञेश्वर विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी । उसी की पूजा-अर्ची यहाँ होती थी । आचार्य ने विष्णुमन्दिर को देखा, परन्तु मूर्ति को न देखकर उन्हें बड़ा क्षोम हुआ । लोगों के मुख से सुना कि कुछ दिन पहले चीन देश के डाकुओं का उपद्रव इस देश में इतना अधिक था कि उसके डर के मारे विष्णु की मूर्ति गङ्गा के गर्भ में छिपा दी गई थी । पीछे बहुत खोजने पर भी वह मूर्ति नहीं मिली । गङ्गा की धारा में वह कियर वह गई ? यह पता नहीं चला । इस पर आचार्य ने शिष्यों के साथ गंगातीर पर आकर एक स्थान दिखलाया । वहाँ थोड़ी चेटा से ही अगवान विष्णु की वही प्राचीन प्रतिमा मिल गई । लोगों ने बड़े समारोह के साथ उस यज्ञ-मूर्ति विष्णु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा उस मन्दिर में की । अनन्तर शङ्कार अपने शिष्यों के साथ बदरिकाश्रम की यात्रा के लिए चल पड़े ।

### बदरीनाथ का उद्घार

रास्ते में इन्होंने अनेक तीथों का दर्शन किया। इघर नरविल देने की प्रया बहुत ग्रधिक थी। तांत्रिक पूजा का उग्ररूप इधर ग्रधिक प्रचलित था। शक्कर ने लोगों को समका-बुक्ता कर इस प्रथा को दूर किया। दुर्गम घाटी से होकर बदरी की यात्रा आज भी कठिन है। उस समय इसकी क्या दशा थी? यह कितना बीहड़ था? इसका अनुमान सहज में ही किया जा सकता है। इतना होने पर भी अलीकिक शक्ति से सम्पन शङ्कर शिष्यों के साथ माग के कष्टों की अवहेलना करते हुए बदरिकाश्रम में जा ही पहुँचे। यह वही स्थान है जहाँ नर-नारायस ऋषियों ने घोर तपस्या की थी। सामने है गगनभेदी चिरतुषारमिएडत अपरिमेय स्वेतकाय हिमालय-जान पड़ता है मानों भगवान् विष्णु श्रति विशाल विराट् मूर्ति घारण कर बैठे हुए हों। बायीं श्रीर दाहनी भोर नर और नारायशा पर्वत खड़े हुए हैं। जान पड़ता है कि भगवान अपनी दोनों वाहग्रों को पसार कर भक्त गएों को अपनी गोदी में लेने के लिए मानों श्राह्वान कर रहे हों। यह स्थान वस्तुतः भूतल पर स्वर्ग है। ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसका चित्त इस ग्राध्म के सीन्दर्य को देख कर मुख न हो गया हो ! बाचार्यं ने यहाँ रह कर अनेक तीथों का दर्शन किया परन्तु प्रधान मन्दिर में भगवान् नारायए। की मूर्ति न देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ हुन्ना। उन्होंने लोगों से इसका कारण पूछा । पूजारियों ने कह सुनाया कि चीन देश के राजा का समय-समय पर इघर भयानक आक्रमण होता आया है। इसी डर से भगवान् की पूर्ति को हम लोगों ने इसी नारव्कुएड में फेंक दिया है। परन्तु पीछे वड़ी खोज करने पर भी वह मूर्ति हमें न मिल सकी । इस पर आचार्य ने नारदकुएड में स्वयं उतर कर

मूर्ति को खोज निकालने का प्रस्ताव किया। पुजारियों ने उन्हें बहुत समकाया कि नीचे-नीचे इस कुएड का सम्बन्ध अलकनन्दा के साथ-साथ है। अत: यहाँ उत्तरने पर प्राएा-हानि का मय है, आप न उतरें। आचायं ने इन वातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नारदकुएड में डुवकी लगाई। उनके हाथ में पत्यर का एक दुकड़ा मिला। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि वह पद्मासन में बैठे हुए चतुर्बाहु विष्णु की मूर्ति है। परन्तु मूर्ति का दाहिना कोना टूटा हुआ है।

आचार्यं ने इस मूर्तिं को देखकर विचार किया कि बदरीनारायण की मूर्ति कभी खिएडत नहीं हो सकती। उन्होंने उस मूर्ति को फिर गंगा में फेंक दिया और कुएड में फिर गोता लगाया । फिर वहीं मूर्ति मिली । तीसरी बार माचाय ने फिर उसे गंगा में डाल दिया भ्रोर नारदकुएड में गोता लगाया। जब तीसरी बार वही मूर्ति उनके हाथ आई विव उनके आस्चर्य का ठिकाना न रहा। सुनते हैं कि उस समय आकाशवाएी हुई थी कि किल में इसी मूर्ति की पूजा होनी चाहिये। शङ्कर ने स्वयं इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मन्दिर में की तथा वैदिक रीति से इसकी पूजा-प्रची का प्रवन्ध किया। शङ्कर ने देखा कि स्थानीय ब्राह्मणों में वेदाध्ययन बहुत ही कम था। भ्रतः उनके द्वारा ठीक वैदिक विधि से पूजन का निर्वाह नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने ग्रपने सजातीय नम्बूदरी बाह्मण को बदरीनाथ मूर्ति की पूजा के लिए नियुक्त किया। म्राचार्य के द्वारा यह चलाई गई पद्धति ग्राज भी ग्रक्षुण्ए। रीति से विद्यमान है। ग्राज भी दक्षिए। के नम्बूदरी ब्राह्मण (जिसे रावल जी कहते हैं ) की अध्यक्षता में इस स्थान की पूजा-अर्ची चलती है। बदरिधाम हमारे चारों घामों में अन्यतम है। इसके उद्घार का समस्त श्रेय धाचार्य शङ्कर को ही है <sup>२</sup>। ग्रागे चलकर शङ्कर ने इसी के कुछ दूर नीचे ज्योतिमठ की स्थापना की (जिसे आजकल जोशीमठ भी कहते हैं) और तोटकाचार्यं नामक शिष्य को यहाँ का अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार इस स्थान का

<sup>ै</sup> ततोऽहं यतिरूपेगा तीर्याद्वारवसंज्ञकात् । उद्धरय स्थापयिष्यामि हॉर लोकहितेच्छया ॥ —स्कन्दपुराग, वैष्णवस्तरङ ( वदरिकाश्रम माहात्म्य ), ग्रध्याय ५, पृष्ठ १२८

र गत्वैकादशवार्षिको वदरिकारराये सुपुरायाश्रमे
पञ्चाब्दान्तर कुरुठया निजिधया भाष्यारा यः वोडश ।
निर्माय प्रथयाञ्चकार वदरीनारायराणार्चा तथा

श्रीज्योतिमंठमाबबन्ध स गुरु: श्री शंकरो वन्छते ।। कालिवास---शंकरविजय का मंगलक्लोक

उद्धार कर साचार्य शंकर ने 'व्यासाध्यम'' में रहकर ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने का निश्चय किया ।

### साब्य-रचना

व्यासतीर्थं बदरिकाश्रम के पास ही है। यही महामुनि व्यासदेव का श्राश्रम है। यहीं रहकर वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। इसके नीचे केशव प्रयाग है जहां अलकनन्दा के साथ केशव गंगा का संगम है। बदरीनारायएा के मन्दिर को पार कर उत्तर तरफ त्रिकोग्णाकार एक ऊँचे, पूरव से पच्छिम तक फैले हुए हिमालय प्रदेश में यह आश्रम स्थित है। यह एक बड़ी भारी गुफा है। गुफा के बाहर दाहिनी तरफ सरस्वती का मन्दिर है और वायीं तरफ गर्गोश का। जब व्यास्देव ने महाभारत की रचना की थी तब यहीं गरोश जी लिखते थे **ग्रोर** उन्होंने कूट-रलोकों के प्रथीं को भलीभांति समका है कि नहीं इसकी गवाही देन के लिए सरस्वती देवी स्वयं उपस्थित थी। इसी गुफा में आचार्य शङ्कर ने अपने शिष्यों के साथ निवास करना भारम्भ किया। एक तो हिमालय की सुन्दर ऋतु, दूसरे श्राश्रम का पवित्र वायुमंडल—दोनों ने मिलकर ग्राचार्य के हृदय में नवीन ग्राध्यात्मिक प्रेर्गाये प्रस्तुत कीं। यहीं रह कर श्राचार्य ने ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता तथा प्रधान उपनिषदों पर विशद भाष्य लिखे । श्राचार्य ने यहाँ लगभग चार वर्षों तक निवास किया। वारह वर्ष की उम्र में वे भाये थे ग्रीर सोलह वर्ष समास होते-होते उन्होंने ग्रपने भाष्य-ग्रंथों की रचना कर डाली। ग्राचार्यं की साधना का यही पर्यंवसान था । ये ग्रन्थ इतने महत्वपूर्णं हैं कि वैदिक धर्म के रहस्य को जानने के लिए इनका अध्ययन नितान्त आवश्यक है, परन्तु विना टीका के बड़े दुल्ह हैं। ग्राचार्य ने इन्हें व्याख्या से सम्पन्न कर इनकी उपयोगिता ग्रिधिक बढा वी।

भाष्य-रचना के साथ-साथ भाष्य-पाठन भी होता था। भाष्य तो सब किष्य पढ़ते थे परन्तु सनन्दन की बुद्धि सब से विलक्षरण थी। गुरु ने उन्हें तीन बार अपना शारीरिक भाष्य पढ़ाया। इसलिए आचायं के अनन्तर सनन्दन का म्रदैव-श्वान नितरां क्लाघनीय था। ऐसे शिष्य पर गुरु की कृपा होना स्वाभाविक था।

<sup>ै</sup> व्यास गुफा में रहकर आचार्य ने भाष्य की रचना की थी, यह माधव के शंकर विजय के अनुसार है। अन्य प्रन्थों में भाष्य की रचना काशी में की गई है, ऐसा वर्णन मिलता है। व्यास-दर्शन का स्थान भी माधव के प्रन्य में 'केवारनाथ' के पास बतलाया गया है। परन्तु चिद्विलास ने काशी में इस घटना के होने का निर्देश किया है—शंकर विजयविलास, घ० १३—१४

शिष्य ने भी अपनी गाढ़ गुरुभक्ति का परिचय देकर अपनी याग्यता अच्छी तरह से अभिव्यक्त की। एक दिन की घटना है कि सनन्दन किसी सनन्दन की कार्यं के लिये ग्रलकनन्दा के उस पार गये हुए थे। दूर पर गुरु-भक्ति नदी को पार करने के लिये एक पुल था। परन्तु इसे पार कर उस पार जाना विलम्ब-कारक था। ग्राचार्यं ग्रपने शिष्यों के साथ बैठे हुये थे। सामने वेगवती अलकनन्दा का प्रवाह बड़े जोरों से वह रहा था। उसी समय श्राचार्यं ने करुणस्वर में सनन्दन का नाम लेकर जोरों से पुकारा। सनन्दन अपने गुरु के शब्दों को पहचानते थे ही । उन्होंने समक्का कि गुरु पर कोई आपत्ति आई है। पुल से पार करने में देर लगती, अत: उन्होंने सामने अलकनन्दा के में प्रवेश किया। गुरु के प्रति इस निष्कपट प्रेमभाव से प्रसन्न होकर नदी ने उन स्थानों पर कमल उगा दिए जहां सनन्दन ने भ्रपने पैर रक्खे थे। शिष्य को भी इस घटना का पता नहीं चला । ग्राचार्य के पास पहुँच कर उन्होंने उनकी ग्राज्ञा चाही । शङ्कर बड़े प्रसन्न हुये ग्रौर शिष्यमएडली के सामने सनन्दन की भूरि प्रशंसा की भीर उसी दिन से उनका नाम "पद्मपाद" रख दिया। भागे चलकर सनन्दन इसी नाम से सर्वत्र विख्यात हए।

व्यासगुहा में भाष्यरचना का कार्य समाप्त कर शक्कर ने हिमालय के ग्रन्य तीर्थों का दर्शन किया। ऋमशः ने केदारनाथ के पास पहुँचे। केदार एक त्रिकोणाकृति क्षेत्र है। बदरीक्षेत्र की अपेक्षा यह स्थान अधिक ठंढा और निजंन है। भगवान केदारेक्वर इस क्षेत्र के प्रधान देवता हैं। इसके बाद स्वर्गारोहण पवंत है। इसी स्थान से पाएडवी ने महाप्रस्थान किया था। आचार्य शिष्यमंडली के साय यहाँ रहने लगे। परन्तु भयंकर सर्दी के कारण शिष्य लोग वेचैन हो उठे। तब आचार्य ने योगदृष्टि से ही उस स्थान का पता लगाया जहाँ गरम जल की धारा प्रवाहित होती थी। इस तसकुंड के मिल जाने से शिष्यों को बड़ा संतोष हुआ। 'श्रे शक्त होती थी। इस तसकुंड के मिल जाने से शिष्यों को बड़ा संतोष हुआ। 'श्रे शक्त होती थी। इस तसकुंड के मिल जाने से शिष्यों को बड़ा संतोष हुआ। 'श्रे शक्त आचार्य कुछ उन्मनस्क-से थे। उनका सोलहवाँ वर्ष वीत रहा था और ज्योतिषियों के फलानुसार उन्हें उस वर्ष मृत्युयोग की आशक्त थी। परन्तु एक विचित्र घटना ने इस मृत्युयोग को भी नष्ट कर दिया।

घटना इस प्रकार हुई। उन दिनों ग्राचाय शङ्कर 'उत्तर काशी' में विराजते

<sup>े</sup> स्नातुमुब्गोदकसरस्तत्र तुब्टो ददी मुदा। ग्रजापि तत् सरस्तत्र विद्यते विद्गुससियो॥

<sup>-</sup> शं० बि० वि० ३१।३३

थे, श्रीर अपने शिष्यों को ब्रह्मसूत्र-साष्य पढ़ाया करते थे। प्रातःकाल एक दिनं एक कृष्णकाय ब्राह्मण वहाँ स्राकर उपस्थित हुसा सीर उसने शंकर से पूछा कि तुम कौन हो और क्या पढ़ा रहे हो? च्यास दर्शन विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि ये समस्त उपनिषदों के ममँज हमारे गुरु हैं, जिन्होंने द्वैतमत के निराकरण के लिये ब्रह्मसूत्रों के ऊपर ब्रद्धैतपरक भाष्य लिखा है। इस पर उस ब्राह्मण ने वड़ा आश्चर्य प्रकट किया और वोल उठा-"भला, इस कलियुग में ऐसा कीन पुरुष है जो बादरायण व्यास के सूत्रों का मर्म भलीभाँति जानता हो। मैं तो ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं। यदि तुम्हारे गुरु ब्रह्मसूत्र के सचमुच ज्ञाता हैं तो कृपया एक सूत्र के ग्रर्थ के विषय में मेरे हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुम्रा है उसका निराकरण कर मुफे सन्तुष्ट करें।" शिष्यों ने भ्रपने गुरु से इस ब्राह्मण के आगमन की सूचना दी। शंकर ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखा और अपनी नम्रता प्रकट करते हुए बोले —"मैं सूत्र के अर्थ जानने वाले विद्वानों को नमस्कार करता हूँ। मैं इन गूढ़ सूत्रों के ग्रर्थ जानने का ग्रिममान नहीं करता, तथापि जो बाप मुक्तसे पूछेंगे तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका समाधान **अवस्य करूँगा।**"

इस पर ब्राह्मण ने ब्रह्मसूत्र के अन्तर्गत तीसरे अध्याय प्रथमपाद के प्रथम सूत्र की व्याख्या पूछी । वह सूत्र यों है—तदन्तरप्रतिपत्ती रंहित संपरिष्वकः प्रश्निक्षणणाभ्याम् । शंकर ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि "इस कारीर के अवसक्त हो जाने पर अर्थात् मृत्यु हो जाने के बाद जब जीव दूसरे देह की प्राप्ति करता है, तब वह पद्धभूतों के सूक्ष्म अवयवों से युक्त होकर ही दूसरे स्थान पर जाता है। इस विषय में उपनिषद् का प्रमाण स्पष्ट है। छान्दोग्य उपनिषद् (५।३।३) में जैविल और गौतम के कथनोपकथन के द्वारा इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न है—याकाश, पर्जन्य, पृथ्वी, पृष्ठ तथा स्त्री रूपी पाँच अप्रतियों में क्रमशः श्रद्धा, सोम, वृष्टि अन्न तथा वीयं रूपी पाँच आहुतियों दो जाती हैं, और इस प्रकार जल को, अर्थात् वीयं रूपी पाँच आहुतियों दो जाती हैं, और इस प्रकार जल को, अर्थात्

<sup>े</sup> सूत्र का ग्रर्थ—ग्रन्य देह कि प्राप्ति में देह के बीजभूत भूतसूक्ष्मों से परिवेदित होकर जीव घूमादि मार्ग द्वारा स्वर्गलोक में गमन करता है। यह प्रक्ष्म ग्रीर निरूपण से सिद्ध है। प्रक्ष्म है—'पाँचवीं ग्राष्ट्रित में जल पुरुष-संज्ञक होता है, क्या तू इसे जानता है' (छा० ४।३।३) निरूपण इसे सिद्ध करता है (छा० ४।६।१)

देह के उत्पादक पद्मभूतों के सूक्ष्म अवयवों को पुरुष कहते हैं । वास्पर्य यह है कि जीव आकाश आदि पाँच भूतों के सूक्ष्म अंशों से आवृत होकर ही एक देह से दूसरे देह में जाता है।"

शंकर की यह व्याख्या सुनकर उस ब्राह्मण ने सैकड़ों शंकार्य उपस्थित कीं और शंकर ने सैकड़ों प्रकार से उन शंकाओं का निराकरण किया। यह शास्त्राधं लगातार सात दिनों तक होता रहा। वह ब्राह्मण सूत्र के विषय में जितना सन्देह करता, उनका खएडन श्राचार्य शंकर उठनी हीं हुढ़ता से करते जाते थे। इस तुमुल शास्त्राण को देखकर शिष्यमएडली चिकत हो उठी। ब्राह्मण की विलक्षण प्रतिमा देख पद्मपाद के हृदय में सन्देह उत्पन्न हुआ कि यह विचक्षण सम्भवतः स्वयं महिष वेदव्यास ही हैं। संशय निश्चय के रूप में पिरणत हो गया, जब दूसरे दिन आचार्य की प्रार्थना पर वेदव्यास ने अपना भव्य रूप दिखलाया। वेदव्यास ने आचार्य की प्रार्थना पर उनकी भाष्यरचना देखी और अपने अभिप्राय का यथार्थ निरूपण करने के कारण उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। शंकर के मृत्युयोग को टाल कर व्यास ने सोलह वर्ष की आयु और प्रदान की। व्यास जी ने अद्वैत-तत्त्व के प्रचुर-प्रचार के लिए उस समय के प्रसिद्ध पिएडत कुमारिलभट्ट को अपने मत में लाने के लिए शंकर से कहा। तदनन्तर वे अन्तर्थान हो गए।

शंकर ने तीथंयात्रियों के मुख से मुना कि इस समय कुमारिल प्रयाग में त्रिवेणीतट पर विराजमान हैं। अतः उनसे मेंट करने के लिये शंकर अपनी शिष्यमएडली के साथ चल पड़े, और सम्भवतः यमुना के किनारे-किनारे होकर प्रयाग पहुँचे। उस युग के वेदमागं के उद्धारक तथा प्रतिष्ठापक दो महापुक्षों का अलोकिक समागम त्रिवेणी के पवित्र तट पर सम्पन्न हुआ।

## सप्तम परिच्छेद

### ञ्ज्यारिल-प्रसङ्ग

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ग्राचार्य शंकर श्रीर कुमारिल भट्ट के परस्पर मिलने की घटना अपना एक विशेष महत्त्व रखती है। कुमारिल और शंकर दोनों अपने समय के युगान्तर उपस्थित करने वाले महापुरुष थे। इन दोनों महापुरुषों का मिलना वैदिक वर्म के इतिहास के लिये जितना महत्त्वपूर्ण है उससे कम बौद्ध वर्म के इतिहास के लिये नहीं है। कुमारिल ने अपने पांडित्यपूर्ण ग्रंथों के द्वारा नास्तिक बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा आर्यधर्म के कर्मकांड के ऊपर किये गये आक्षेपों का मुँहतोड़ उत्तर देकर उसकी इस देश में पुन: प्रतिष्ठा की। ग्राचार्य शङ्कर ने भी वैदिक धर्म के ज्ञानकांड के ऊपर बौद्धों तथा जैनों के खंडनों का उत्तर देकर अपने विपक्षियों को परास्त कर इसका पुन: मंडन किया । इस प्रकार इन दोनों मनीषियों को ही वैदिक धर्म के कर्मकांड तथा ज्ञानकांड की पुन: स्थापना का श्रेय प्राप्त है। जब देश में नास्तिक बौद्धों के द्वारा वैदिक धर्म की खिल्ली उडाई जा रही थी, जब यज्ञ यागादिक पाप ठहराये जा रहे थे, ऐसे समय में इन दोनों युगान्तरकारियों ने ग्रपनी प्रतिभा तथा विद्वत्ता से वैदिक धर्म की रक्षा की थी। इससे इन दोनों महापुरुषों के मिलन के महत्त्व का सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। परन्तु इस महत्त्व को समभाने के लिये कूमारिल भट्ट की विद्वता, प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व तथा जीवनवृत्त जानना अत्यन्त आवश्यक है। अतः पाठकों का ध्यान हम कुमारिल के वृत्त, विद्वत्ता तथा व्यक्तित्व की म्रोर खींचना श्रत्यन्त उचित समभते हैं।

कुमारिल भट्ट ने भारत के किस प्रान्त को अपने जन्म से गौरवान्वितं किया था ? इस प्रश्न का यथार्थं उत्तर साधनों के अभाव के कारण भली मौति नहीं

दिया जा सकता। भारतीय पंडितों में इस विषय में प्रनेक कुमारिल की किम्बदिन्तयाँ प्रचलित हैं। इनके जन्मस्थान के विषय में जन्मभूमि तिब्बत में भी एक जनश्रुति प्रसिद्ध है। तिब्बत के स्थातनामा ऐतिहासिक तारानाथ के कथनानुसार ये बौद्ध पंडित धर्मकीतिं

के पितृच्य थे जो दक्षिण भारत के चूडामिण राज्य के अन्तर्गत त्रिमलय नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे । वर्तमान काल में इन दोनों स्थानों की स्थिति के विषय

<sup>े</sup>क्षमारिल विवयक जनश्रुति का उल्लेख केवल तारानाथ ने ही अपने 'चोस-च्युङ्' नामक ग्रन्थ में नहीं किया है, इसका पुनरुल्लेख ग्रन्य तिस्वतीय ग्रंथों में भी मिलता है। देखिये, डा॰ विद्याभूषरा—History of Indian Logic p. 305

में निरुवयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सम्भव है कि यह चूडामिण राज्य चोल देश का ही दूसरा नाम हो। यदि कुमारिल सचमुच धर्मंकीति के पितृब्य होते तो हम उन्हें दक्षिण भारत के निवासी मानने में आपत्ति नहीं करते । परन्तु इस विषय में भारतीय परम्परा विलक्कल मौन है। भारतीय परम्परा के अनुसार ठीक इससे विपरीत बात सिद्ध होती है। आनन्दिगिरि ने शकूर-दिविवजय में लिखा है कि भट्टाचार्य (कुमारिल ) ने उदग् देश ( उत्तर भारत ) से माकर दुष्ट मतावलम्बी जैनों तथा बौद्धों को परास्त किया । उदगु देश काइमीर श्रीर पञ्जाब समक्ता जाता है। विशिष्ट प्रान्तों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, परन्तु इस उल्लेख से कुमारिल उत्तर भारत के ही निवासी प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, मीमांसक श्रेष्ठ शालिकनाथ ने इनका उल्लेख "वार्तिककार पिश्र" के नाम से किया है। 'मिश्र' की यह उपाधि उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के नाम से ही संबद्ध दिखलाई पड़ती है। शालिकनाथ स्वयं मीमांसक थे भीर कुमारिल के बाद तीन-सी वर्ष के भीतर ही उत्पन्न हुए थे। यतः उनका कथन इस विषय में विशेष महत्त्व रखता है। इसिलये कुमारिल को उत्तर भारत का ही निवासी मानना अधिक युक्ति-संगत प्रतीव होता है। मिथिला देश में यह जनश्रुति है कि कुमारिल मैथिल ब्राह्मण् थे। यह सम्भव है, परन्तु इस कथन की पुष्टि के लिये प्रमाणों का अत्यन्त समाव है।

कुमारिल भट्ट की जीवन की घटनाओं का विशेष रूप से परिचय नहीं मिलता। तारानाथ के उल्लेख से केवल इतना ही पता चलता है कि ये गृहस्य थे—साधारण गृहस्थ नहीं बिल्क घन-धान्य से सम्पन्न समृद्ध कुमारिल और गृहस्थ। इनके पास धान के अनेक खेत थे। इनके पास ५०० धर्मकीित दास और ५०० दासियाँ थीं। चूड़ामिण देश के राजा के यहाँ इनकी मान-मयीदा अत्यधिक थी। इनके जीवन की अन्य

वातों का तो पता नहीं चलता परन्तु वौद्धदर्शन के विख्यात धाचार्य धर्मकीतिं के साथ इनके शास्त्रार्थ करने तथा उनके हाथ पराजित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घटना का वर्णन तारानाथ ने बड़े विस्तार के साथ किया है। धर्मकीर्ति त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 'कोक्तन्द' वतलाया जाता है। ये थे तो ब्राह्मण परन्तु स्वभाव से बड़े ही उद्धत थे भीर वैदिक धर्म के प्रति नितान्त श्रद्धाहीन थे। बौद्धों के उपदेशों को सुनकर उनके हृदय में बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा जाग उठी। घर छोड़ कर ये मध्यदेश में चले भाये भीर नासन्दा

भट्टाचार्योद्विजवरः किवत्, उदग् दिशात् समागत्य दुष्टमतावलिक्विनो बौद्धान् जैनान् ध्रसंख्यातान् निजित्य निर्भयो वर्तते ।—शंकर-विजय, पु० १८०

विश्वविद्यालय के पीठस्यविर (प्रिन्सपल) घर्मपाल के पास रहकर समस्त बीढ शास्त्रों का-विशेषत: न्याय शास्त्र का-विधिवत् अध्ययन किया। अब ब्राह्मण्-दर्शन के रहस्य को जानने के लिये इनकी इच्छा प्रवल हो उठी और उस समय कुमारिल से बढ़कर वैदिक दर्शन का ज्ञाता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं या जिससे ये इस शास्त्र का श्रम्थयन करते । श्रतः इन्होंने निरुचय किया कि इन्हीं से ब्राह्मरण-दर्शन का भ्रध्ययन करूँगा परन्तु कुमारिल किसी बौद्ध को वयों यह दर्शन पढ़ाते ? अपनी इसी उत्कट इच्छा की पूर्ति के लिये ये अुमारिल के पास जाकर परिचारक का वेश घारए। कर उनके घर में रहने लगे। ये सेवा का कार्य बड़े प्रेम से करते थे तथा इतना अधिक काम करते थे जितना पचास आदमी भी करने में असमधे थे। इनकी इन सेवाओं से कुमारिल भट्ट ग्रत्यन्त प्रसन्न हुये ग्रीर उन्होंने ग्रपनी स्त्री के कहने पर इन्हें ब्राह्मण विद्यार्थियों के साथ बैठ कर दर्शनशास्त्र का पाठ सुनने की आजा दे दी। तीन्नवृद्धि धर्मकीति ने बहुत शीघ्र वैदिक-दर्शन के रहस्यों में प्रवीएता प्राप्त कर ली। तब इन्होंने अपने असली स्वरूप का परिचय दिया भौर वहाँ के बाह्मणों को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा। कणाद गुप्त नामक एक वैशेषिक भ्राचार्यं तथा भ्रन्य ब्राह्मण दार्शनिकों को शास्त्रार्थं में परास्त किया। अन्त में भट्ट कुमारिल की बारी आई। इनका धर्मकीर्ति के साथ गहरा शास्त्रायं हुआ और इस विवाद में गुरु कुमारिल परास्त हो गये। इसके पश्चात् अपने ५०० शिष्यों के साथ इन्होंने बौद्ध घर्म को स्वीकार कर लिया।

## कुमारिल की बौद्ध-धर्म दीक्षा

तिव्वतीय जनश्रुति के ग्राघार पर इस उपर्युक्त घटना का वर्णन किया गया है, परन्तु इसकी पुष्टि भारतीय ग्रन्थों से नहीं होती। इतना तो ग्रवश्य जान पड़ता है कि कुमारिल ने बौद्धदर्शन के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये बौद्ध-भिक्षु बन कर किसी बौद्ध श्राचार्य के पास कुछ दिनों तक बौद्ध शास्त्र का ग्रध्ययन किया था। शंकराचार्य से ग्रपनी ग्रात्मकथा कहते समय कुमारिल ने स्वयं इस घटना को स्वीकार किया है। उस समय कुमारिल ने कहा है कि "किसी भी शास्त्र का तब तक खरडन नहीं हो सकता जब तक उसके रहस्यों का पूर्ण परिचय नहीं होता। मुक्ते बौद्ध धर्म की धिष्ठियाँ उड़ानी थीं ग्रतः मैंने बौद्ध-धर्म के खरडन करने से पूर्व उसके ग्रनुशीलन करने का उद्योग किया। नम्न होकर

Dr. Vidyabhushan-History of Indian Logic-pp. 303-306

में बोद्धों की शरण में प्राया और उनसे सिद्धान्तों को पढ़ने लगा।"

कुमारिल ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किस आवार्य के पास किया, यह कहना किन है। माधव ने अपने 'शंकरदिग्विजय' (७।६४) में उस बौद्धाचार्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु बौद्ध दर्शन के इतिहास धर्मपाल और के अध्ययन करने से प्रतीव होता है कि उस समय धर्मपाल कुमारिल (६००-६३५ ई०) नामक बौद्ध आचार्य की कीर्वि चारों और फैली हुई थीं। ये बौद्ध-धर्म के प्रधानपीठ नालन्दा

विश्वविद्यालय के प्रध्यक्ष थे। वे स्वयं विज्ञान-वादी थे परन्तु उन्होंने योगाचार श्रीर शून्यवाद उमयमतों के विख्यात सिद्धान्त-ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण टीकार्ये लिखीं। इनकी 'विज्ञिसिमात्रतासिद्धि-व्याख्या' नामक रचना वसुवन्धु की 'विज्ञिसिमात्रतासिद्धि' की टीका है तथा इनका "शतशास्त्रवैपुल्यभाष्य" ग्रायदेव के प्रसिद्ध शून्यवादी ग्रंथ 'शतशास्त्र' का पाण्डित्यपूर्ण भाष्य है। ग्रतः यह ग्रनुमान निराधार नहीं माना जा सकता कि भट्ट कुमारिल ने इन्हीं वौद्धाचार्य श्राचार्य धर्मपाल से बौद्ध-दर्शन का ग्रध्ययन किया।

एक दिन को बात थी कि घमंपाल नालन्दा महाविहार के विशाल प्राङ्गाए में बैठकर प्रपने शिष्यों के सामने बौद्ध धमं की व्याख्या बड़े प्रमिनिवेश से कर रहे थे। प्रसङ्गवश जन्होंने वेदों की भी बड़ी निन्दा की। इस एक घटना निन्दा को सुनकर वैदिक धमं के पक्षपाती कुमारिल की ग्रांखों से प्रश्रपात होने लगा। पास बैठने वाले एक भिक्ष ने इस घटना

को देखा और धर्मपाल का ध्यान इघर आकृष्ट किया । आचार्य धर्मपाल इस घटना को देखकर अवाक् रह गये — बौद्ध मिक्षु के नेत्रों से वेदों की निन्दा सुनकर आंसुओं की ऋड़ी ! आहचर्य भरे बब्दों में उन्होंने पूजा ''तुम्हारे नेत्रों से अश्रुपात होने का क्या कारण है ? क्या मैंने वेदों की जो निन्दा की है, वही हेतु तो नहीं हैं ?'' कुमारिल ने कहा कि, ''मेरे अश्रुपात का यही कारण है कि आप बिना वेदों के गूढ़ रहस्यों को जाने इनकी मनमानी निन्दा कर रहे हैं।"

<sup>े</sup> श्रवादिषं चेदविघातदक्षेः, तान्नाशकं जेतुमबुष्यमानः । तदीयसिद्धान्तरहस्यवार्धीन् निषेष्यबोद्धाद्धिनिषेष्यबाधः ॥ शं०दि० ७।१३

तदातदीयं शरणं प्रपन्नः, सिद्धान्तमधीषमनुद्धतात्मा । प्रदूदुषत् वैदिकमेव मार्गं, तथागतो जातु कुशापबुद्धिः ॥ तदाऽपतत् मे सहसाध्रुविन्दुः तच्चाविदुः पार्श्वनिवासिनोऽन्ये । तदा प्रभृत्येव विवेश शङ्का, मग्यासमावं परिद्वृत्य तेषास् ॥

इस घटना ने कुमारिल के सच्चे श्वरूप को सबके सामने अभिव्यक्त कर दिया। धर्मपाल इस घटना से नितान्त रूट हुये और उन्होंने इनको वहाँ से हटाने की आजा दी। परन्तु दुष्ट विद्यार्थियों ने इनको विपक्षी न्नाह्मण समक्तकर नालन्या विहार के ऊँचे शिखर से नीचे गिरा दिया । ग्रास्तिक कुमारिल ने अपने को नितान्त असहाय पाकर वेदों की शरण ली और गिरते समय ऊँचे स्वर से घोषित किया कि ये यदि प्रमाण हैं तो भेरे शरीर का वाल भी वांका न होगा:—

पतन् पतन् सौधतलान्यरोव्हं, यदि प्रमार्गं श्रुतयो भवन्ति । जीवेयमस्मिन् पतितोऽसमस्थले, मङ्गीवने तत्श्रुतिमानता गति: ॥ —शं० दि० ७।६८

उपस्थित जनता ने आश्चर्य से देखा कि कुमारिल का ऊँची अटारी से गिरने पर भी शरीर नितान्त अक्ष्त रहा। वेद भगवान् ने उनकी रक्षा की। पर वेद की प्रामाणिकता में "यदि" पद के द्वारा सन्देह प्रकट करने के कारण कुमारिल की एक आँख फूट गई । इस बार कुमारिल ने वेद-प्रमाण का निर्णंय करने के लिये धर्मपाल को चुनौती दी। कहा जाता है कि वौद्ध-आचार्य धर्मपाल परास्त हो गये और पूर्व प्रतिज्ञानुसार उन्होंने (धर्मपाल) अपने शरीर को तुषानल (भूसे की आग) में जला डाला। इस घटना से वैदिक धर्म के आगे बौद्ध धर्म ने पराजय स्वीकार कर लिया तथा कुमारिल की विजय वैजयन्ती सर्वत्र फहराने लगी।

कुमारिल ने बौद्धधर्म तथा दशंन के गम्भीर अध्ययन के लिये कुछ समय के लिए बौद्ध बनाना स्वीकार कर लिया होगा। इस सिद्धान्त को मानने में कोई आपित्त नहीं दिखाई पड़ती। कुमारिल का बौद्धदर्शन का ज्ञान जितना गम्भीर और परिनिष्ठित . है, उतना अन्य ब्राह्मण दार्शनिकों का नहीं। इनकी पहुँच केवल संस्कृत में लिखे गये बौद्ध-दर्शन तक ही सीमित नहीं थी, प्रत्युत इन्होंने पाली में बौद्ध-दर्शन

<sup>े</sup> विषक्षपाठी बलवान् द्विजाती:, प्रत्यादवत्दर्शनमस्मवीयस् । उच्चाटनीयः कथमप्युपायै:, नैताहशः स्थापियतुं हि योग्यः ॥ संमन्त्रय चेत्थं कृतविस्वयास्ते, ये चापरेऽहिंसनवादशीलाः । च्यपातयन् उच्चतरात् प्रमत्तं, मामग्रसौधात् विनिपातभीरुम् ॥ ——श० दि० ७ । ६६ । ६७

यबोह सन्देह पदप्रयोगाद् व्याजेन शास्त्रश्रवणाच्च हेतो:। ममोच्चदेशात् पततो व्यनङ्कीत्, तदेकचक्षुविधकल्पना सा॥

<sup>-्</sup>रां० दि० ७। ६६

(पाली बुढिएम) का भी गाढ़ अन्ययन किया या। सत्य तो यह है कि राष्ट्रराचार से भी बौद्ध-दर्शनों का ज्ञान इनका अधिक या परन्तु ज्ञान तभी संभव है जब इन्होंने किसी बौद्ध आचार के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की हो। ग्रतः इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिये इन्होंने कुछ काल के लिये बौद्ध मर्म स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि बिना ऐसा किये भला कोई बौद्ध माचार्य इन्हें क्यों पढ़ाता? इस कथन की पुष्टि बौद्ध ग्रन्थों से ही नहीं होती प्रत्युत मायव-कृत शंकर दिग्विजय ( ७ सहम सर्ग ) तथा 'मिश्यमंगरी, जैसे ब्राह्मण-ग्रंथों से भी होती है।

कुमारिल को ब्राह्मण्दर्शन का ग्रगांघ ज्ञान तो या हो, धर्मपाल के पास रह कर उन्होंने बौद्धर्शन में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इस प्रकार ग्रपने तथा विपक्षी के दोनों दर्शनों में पारंगत होकर, ग्रपनी विद्वत्ता में ग्रदूट भट्ट कुमारिल विश्वास रखकर ग्राचार्य कुमारिल दिग्विजय के लिये निकल ग्रीर राजा सुधन्वा पड़े। पहिले वे उत्तरी भारत के पिएडतों को परास्त करने के लिये निकले तथा सब को ग्रपनी विद्वत्ता का लोहा मनवा कर दक्षिण भारत की ग्रोर चल पड़े। दक्षिण भारत के कर्णाटक देश में सुधन्वा नामक बड़े प्रसिद्ध राजा उस समय राज करते थे। वे एक बड़े न्यायपरायण राजा थे। इनकी नगरी का नाम उज्जैनी था जिसकी स्थिति का पता ग्राजकल विलक्कल नहीं चलता। ये वैदिक मार्ग पर चलने वाले श्रद्धान्तु राजा थे परन्तु जैनियों के पञ्जे में पड़ कर वे जैन धर्म में ग्रास्था रखने लगे थे। दिग्विजय करते समय कुमारिल कर्णाटक देखने ग्राये ग्रोर राजा सुधन्वा के दरबार में गये।

उस समय कर्णाटक देश में वौद्धधमं तथा जैनधमं का बड़ा बोलबाला था। ज्ञान का भएडार वेद कूड़ेखाने में फेंका जाने लगा भीर वेद के रक्षक ब्राह्मरागों की निन्दा होने लगी। देश का राजा सुधन्वा ही जैनमत के प्रति श्रद्धालु था। पर उसकी रानी भ्रमी तक वेद का पञ्चा थामे हुई थो। एक दिन वह अपने राज-मवन की खिड़की में वैठी चिन्ता कर रही थी—''कि करोमि क गच्छामि को वेदान उद्धिरध्यति।''— वया करूँ, कहाँ जाऊँ भीर वेदों का उद्धार कौन करेगा? कुमारिल मट्ट उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने यह दीनता भरी पुकार सुनी। वहीं खड़े हो गये। वहीं उन्होंने ऊँचे स्वर में कहा—''मा विषीद वरारोहे मट्टाचार्यें इसी भूतले।''—हे रानी चिन्ता मत की जिये। मैं मट्टाचार्ये इसी पृथ्वी पर वर्तमान हूँ। मैं वेदों का उद्धार करूँगा भीर भापकी चिन्ता दूर कर

भिग्मिअरी, सर्ग ५, इलोक ३७-४१

दूंगा। क्रुमारिल ने अपने कार्यों से सचमुच सुधन्वा रानी की चिन्ता को सदा के लिये दूर कर दी।

राजा सुधन्वा स्वयं तो परम आस्तिक थे परन्तु जिस कर्गाटक देश के वे अधिपति थे, वहाँ जैन-धमं का चिरकाल से वोलवाला था। इनके दरबार में भी जैनियों की प्रभुता बनी हुई थी। कुमारिल ने इस विषम परिस्थिति को देखा कि राजा तो स्वयं वेदधर्म में आस्था रखने वाला है परन्तु उसका दरबार वेद-विरोधियों का अड्डा बना हुआ है। इसी को लक्ष्य कर कुमारिल ने कहा कि है को किल ! यदि मिलन, काले, श्रुति (कान तथा वेद) को दूषित करने वाले कौ आं से तुम्हारा संसर्ग नहीं होता तो तुम सचमुच इलाधनीय होते।

मिनिश्चेन्न संगस्ते नीचै: काककुलै: पिक ।

श्रुतिदूषकि हिंदै श्लाधनीयस्तदा भवे: 11—शं० दि० ११६५ जैनियों ने इसे अपने ऊपर ग्राक्षेप समक्ता ग्रीर वड़ा बुरा माना। राजा भी दोनों की परोक्षा लेने का अवसर ढूँढ़ रहा था। राजा ने एक वार एक घड़े में एक विषेत्र साँप को वन्द कर जैनियों ग्रीर ब्राह्माएों से इसके विषय में पूछा। दूसरे दिन का वादा कर जैनी लोग घर लौट गये परन्तु कुमारिल ने उसका उत्तर उसी समय लिख कर रख दिया। रात भर जैनियों ने ग्रपने तीर्थं छूरों की ग्राराधना की। प्रातःकाल होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाया कि घड़े के भीतर सपँ है। कुमारिल का पत्र खोला गया। दैवी प्रतिभा के वल पर लिखे गये पत्र में वही उत्तर विद्यमान था। समान उत्तर होने पर राजा ने पूछा कि सपँ के किसो विशिष्ट ग्रंग में कोई चिद्ध है क्या? जैनी लोगों ने समय के लिये प्रार्थना की परन्तु कुमारिल ने तुरन्त उत्तर दिया कि सपँ के सिर पर दो पैर के चिद्ध बने हुये हैं। घड़ा खोला गया। कुमारिल का कथन ग्रक्षरकाः सत्य निकला। राजा ने वेदबाह्म जैनियों को निकाल बाहर किया ग्रीर वैदिकमार्ग की प्रतिष्ठा की। ग्रब कुमारिल का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई ग्रीर इनकी विजयपताका इस प्रकार सर्वंत्र फहराने लगी।

भट्ट कुमारिल ने शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर सुप्रसिद्ध टीका लिखी है जो वार्तिक के नाम से प्रसिद्ध है। यह टीक्। तीन भागों में कुमारिल के ग्रन्थ विभक्त है—(१) क्लोकवातिक प्रस्थाय के प्रथम पाद (तर्केपाद) यह विशालकाय ग्रन्थ प्रथम अध्याय के प्रथम पाद (तर्केपाद)

<sup>े</sup> यह ग्रन्थ चौलम्भा संस्कृत सीरोज, काशी से पार्थसारिथ मिश्र की 'न्यायताकर' टीका के साथ प्रकाशित हुग्रा है। डा॰ गङ्गानाथ भा ने इसका श्रंप्रेखी में श्रतुवाद कर एशियाटिक सोसाइटी दंगाल से इसे प्रकाशित कराया है।

की व्याख्या है। (२) तन्त्र-वार्तिक — प्रथम ग्रध्याय के दूसरे पाद से लेकर तृतीय श्रध्याय के ग्रन्त तक की गद्य में व्याख्या है। ये दोनों ग्रन्थ कुमारिल के व्यापक पाण्डित्य तथा ग्रसाधारण तर्क-कुशलता को प्रकट करने में पर्याप्त हैं। (३) यह ग्रन्थ बहुत छोटा है। इसका नाम है दुपटीका । इसमें चौथे ग्रध्याय से लेकर बारहनें श्रध्याय तक के शबर भाष्य पर संक्षिप्त गद्यात्मक टिप्पण्यि हैं। कृष्ण्यदेव ने 'तन्त्र-चूडामण्डि' में कुमारिल की ग्रन्य दो टीकाग्नों का उल्लेख किया है। एक का नाम था वृह्टीका तथा दूसरी का नाम था मध्यम टीका। तन्त्र-वार्तिक या तन्त्रटीका वृह्टीका का संक्षेप माना जाता है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 'मानव-कल्पसूत्र' के ऊपर कुमारिल की लिखी हुई एक टीका भी उपलब्ध है जिसके कुछ ग्रंश को सन् १८६७ ई० में डा० गोल्डस्टुकर ने खण्डन से खपवाथा था। 'शिवमहिम्न:स्त्रोत' की रचना एक टीकाकार के ग्रनुसार कुमारिल के द्वारा की गयी थी परन्तु इसमें कुछ सार नहीं मालूम पड़ता। धोमदेव के 'यशस्तिलकचम्मू' (६५६ ई०) में ग्रहिल इस स्तोत्र के कर्ता माने गये हैं।

कुमारिल का भाषा-ज्ञान व्यापक तथा अत्यन्त विस्तृत था जिसका पता इनके ग्रन्थों से लगता है। तन्त्र-वार्तिक में इन्होंने भाषाओं के दो भेद किये हैं—

(१) आयों की भाषा तथा (२) म्लेच्छों की भाषा। कुमारिल का आयों का निवास-स्थान आर्यावर्त माना गया है। इस देश की भाषाज्ञान भाषा आयें थी और जो लोग इस आर्यावर्त के बाहर के प्रदेशों में रहते थे वे म्लेच्छ माने गये थे। कुमारिल द्राविड़ी भाषा

( तिमल ) से परिचित जान पड़ते हैं । उन्होंने पाँच शब्दों को तन्त्र-वार्तिक में उद्घृत किया हैं जो तिमल भाषा के हैं । ये शब्द है:—चोर = भात (तिमल चोर ) नहें र = रास्ता (तिमल नड़ ), पाम्प = साँप (तिमल पाम्पू ), ग्राल = मनुष्य (तिमल ग्राड़ ) वैर = पेट (तिमल वायिर )। इसके ग्रनन्तर कुमारिल ने पारसी, ववर, यवन, रोम, ग्रादि भाषाग्रों का नामोल्लेख किया है 3 । इन नामों

<sup>े</sup> ये ग्रन्थ ग्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना से पाँच भागों में प्रकाशित हुये हैं। तन्त्रवार्तिक का भी ग्रनुवाद डा० भा ने ग्रंग्रेजी में करके एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से छपवाया है।

२ तद्यथा द्राविडादिभाषायामेव तावद् व्यक्षनान्तभाषायदेषु स्वरान्तविभक्ति स्त्री-प्रत्यादि-कल्पनाभि: स्वभाषानुरूपान् प्रयीन् प्रतिपद्यमाना दृश्यन्ते।— तन्त्रवार्तिक १।३।१०

<sup>3</sup> तद्यथा द्राविषादि भाषायामीहशी स्वच्छन्दकल्पना, तदा पारसी वर्षर-यवन-रौमकादि भाषासु कि विकल्प्य कि प्रतिपत्स्यन्ते इति न विद्य: ॥ तंत्र वा० १।३।१०

में पारस से अभिप्राय कारसी से तथा यवन भाषा का अभिप्राय ग्रीकभाषा से समभना चाहिये। रोम भाषा-रोम की भाषा के विषय में निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। साधारणतया यह रोम की भाषा अर्थात् वैटिन को सूचित करता है परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में रोम शब्द से प्रभिप्राय इटली देश की राजधानी रोम से न होकर तुर्कों की राजधानी कुस्तुनतुनिया से थी। बोलचाल की हिन्दी में भी तुर्कों का देश 'रूप' के नाम से ही विख्यात है। वबंर भाषा कौन-सी है ? सम्भवतः जंगल में रहनेवाले असम्य लोगों की यह भाषा रही होगी। इनके अतिरिक्त कुमारिल का परिचय लाट भाषा से भी था। लाट भाषा से अभिप्राय गुजराती से है। एक स्थान पर उन्होंने स्पष्टरूप से कहा है कि लाट भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में 'द्वार' शब्द का परिवर्तन 'वार' के रूप में नहीं होता । जान पड़ता है कि कुमारिल वैयाकरणों के द्वारा व्याकृत किसी प्राकृत भाषा का निर्देश नहीं कर रहे हैं। प्रत्युत लाट देश की ( गुजरात की ) किसी स्थानीय भाषा का उल्लेख उन्हें ग्रभीष्ट प्रतीत होता है। ग्रन्य प्राकृतों का ज्ञान भी उनका ग्रादरगीय है परन्त्र सबसे विलक्षण बात तो यह है कि बौढ़ों के मूलग्रंथों की भाषा पालि से भी उनका परिचय था। कुमारिल के समय में महायान सम्प्रदाय का वोलवाला था जिनके धर्मग्रंथों की भाषा संस्कृत है। जान पड़ता है कि हीनयान मत सिद्धान्तों का साक्षात् ज्ञान प्राप्त करने के लिये ही इन्होंने पालि का ग्रध्ययन किया था। इतनी विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखना सचमुच ही बड़ी प्रतिभा का काम है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुमारिल भट्ट बहुभाषाविज्ञ परिहत थे।

कुमारिल के शास्त्रज्ञान की चर्चा करना ग्रनावश्यक-सा प्रतीत होता है।
इतने व्यापक पारिष्ठत्य का, विविध दर्शनों के इतने गाढ़ ग्रध्ययन का, ग्रन्यत्र
मिलना दुर्लभ-सा दीख पड़ता हैं। इनका तन्त्रवार्तिक
कुमारिल का वैदिकधमें तथा दर्शन के लिये एक प्रामाशिक विश्वकोष है
दार्शनिक पारिष्ठत्य जिसमें वैदिक ग्राचार के तत्वों का प्रतिपादन, शास्त्र तथा
ग्रुक्ति के सहारे, इतनी सुन्दरता के साथ किया गया है कि
उनकी ग्रलोंकिक वैदुषी को देखकर ग्रास्चयं से चिकत होना पड़ता है। श्लोकवार्तिक
में इन्होंने ग्रन्य दार्शनिकों के मतों के खण्डन के लिये युक्तियों का एक विराट स्तूप
खड़ा कर दिया है। शब्द की नित्यता तथा वेदों की ग्रपौरुषेयता ग्रादि मीमांसासिद्धान्तों के प्रतिपादन में इन्होंने बड़ी तकंकुशलता का परिचय दिया है। परन्तु
सबसे विलक्षण तथा विचित्र बात है बौद्धदर्शन का इनका गहरा ज्ञान।

<sup>े</sup> निह द्वारा शब्दस्य स्थाने लाटभाषातोऽन्यत्र वारशब्दो दृश्यते।--तन्त्रवार्तिक

शैकराचायँ का बोद्धदर्शन-विषयक ज्ञान कुछ कम नहीं था, परन्तु कुमारिल के साथ तुलना करने पर यही जान पड़ता है कि इनका बौद्धदर्शन का ज्ञान शंकर से अधिक परिनिष्ठित, व्यापक, मौलिक तथा गम्भीर था। इस विषय में एक यह भी कारण है कि कुमारिल ने बौद्धदर्शन का ज्ञान साक्षात् बौद्ध प्राचार्यों से प्राप्त किया था ( जैसा सप्रमाण पहिले दिखलाया जा चुका है ), ग्रन्थों के भ्रष्ययन मात्र से नहीं । सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्होंने मूल बौद्धधर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए पालि का अध्ययन किया था। इनके समय में अप्टम शताब्दी में पालि पठन-पाठन की भाषा नहीं थी, उसकी परम्परा नष्ट हो चुकी थी, फिर भी उसी युग में उसका श्रध्ययन कर मूल पालि त्रिपिटकों का परिचय प्राप्त करना कुमारिल के लिए महान् गौरव का विषय है। तन्त्रवातिंक में इन्होंने बीद्धों के एक विख्यात सिद्धांत का उल्लेख किया है कि संस्कृत धर्म-अर्थात् उत्पन्न पदार्थ कारएा से उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनका विनाश विना किसी कारए के ही सम्पन्न होता है । यह विचित्र सिद्धान्त पालि ग्रन्थों में ही उपलब्ध होता है। यह कुमारिल के लिये वड़े ही गौरव की बात है कि उन्होंने इस प्रवैदिक धर्म का मूल पकड़ कर इसका पर्याप्त खएडन किया था। इसीलिये इनका काम-वैदिक धर्म का मण्डन तथा अवैदिक धर्म का खएडन-इतना पुष्ट हुआ कि इनके तथा ग्राचार्य शंकर के पीछे बौद्ध धर्म ग्रपना सिर उठाने में समर्थ नहीं हमा, वह पूर्वी भारत के एक कोने में किसी प्रकार सिसकता हुआ अपना दिन गिनता रहा श्रीर अन्त में उसे भारत की भूमि छोड़ देने पर ही शान्ति मिली । वैदिक धर्म के पुनक्त्यान तथा पुन: प्रतिष्ठा के लिये हम ग्राचार्य कुमारिल के चिर ऋगी हैं। बौद्धों का वैदिक कार्मकाण्ड के खण्डन के प्रति महान् ग्रमिनिवेश था। कुमारिल ने इस ग्रमिनिवेश को दूर कर वैदिक कर्मकाएड को दृढ़ मित्ति पर स्थापित किया तथा वह परम्परा चलाई जो ग्राज भी ग्रक्षुएए। रीति से विद्यमान है। सच तो यह है कि इन्होंने ही शंकराचार्य के लिये वैदिक धर्म प्रचार का क्षेत्र तैयार किया। भाचार्य शंकर की इस कार्य में प्रव्याहत सफलता का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं ग्राचायं कमारिल भट्ट को प्राप्त है।

कुमारिल के ग्रनेक विद्वान् शिष्य हुये जिन्होंने मीमांसा शास्त्र का विशेष प्रचार कर भारतवर्ष में धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इनमें तीन मुस्य हैं— (१) प्रभाकर (२) मण्डन मिश्र (३) उम्बेक (ग्रथवा भवभूति) प्रभाकर ने मीमांसा शास्त्र में नवीन मत को जन्म दिया है जो 'ग्रह-मत' के नाम से

<sup>े</sup>श्रागुभवे कारणं इमे संकडाधम्मा सम्भवन्ति सकारणा, श्रकारणा विरामित्त श्रागुष्यति कारणम् ।

प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि है कि ये सट्ट कुमारिल के पट्ट-शिष्य ये जिन्होंने इनकी मलोकिक कल्पनाशक्ति से मुग्ध होकर इन्हें 'गुरु' की उपाधि दी। तब से इनके मल का उल्लेख 'गुरु' के नाम से किया जाता है। आजकल के कुमारिल के शिष्य संशोधकों को इस परम्परा में विशेष सन्देह है। उन्होंने प्रभाकर और कुमारिल के सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रभाकर कुमारिल से प्राचीन हैं। अतः इनके समय- निष्पण में मतभेद है। भारतीय दश्नेन के इतिहास में प्रभाकर वह जाज्वल्यमान रत्न हैं जिनके व्याख्यान-कौशल और वृद्धि-वैभव की चमक ने विपिद्दितों को चमत्कृत कर दिया है। अपने स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने शाबरभाष्य पर दो टीकार्ये निर्मित की हैं—(१) बृहती या निबन्धन जो प्रकाशित हुई है, (२) लध्वी या विवरण जो अभी तक अप्रकाशित है। प्रभाकर की व्याख्यायें उदारतापूर्ण हैं जो किसी कारण सबँसाधारण में मान्य न हो सकीं। अत: इस मत के ग्रन्थों की संख्या ग्रत्यन्त ग्रह्म है। ग्रन्थ भी ग्रप्नकाशित हैं।

(२) मण्डनिमिश्र इनके दूसरे प्रधान शिष्य थे। शङ्कर से इनका शास्त्रार्थं हुम्रा था। म्रतः इनका वर्रान म्रगले परिच्छेद में विस्तार के साथ किया जायेगा।

(३) उम्बेक ही का नाम भवभूति था। इस विषय में नई बातों की विशेष खोज हुई है। आवश्यक समभ कर इन मतों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

अव सत्रमारण सिद्ध हो चुका है कि भवभूति प्रस्थाव मीमांसक कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। श्री शक्कर पार्रे परिंडव को मालवी-मावव की एक प्राचीन हस्त-लिखित प्रति मिली थी जिसके तृतीय अंक के अन्त में वह प्रकररण 'कुमारिल शिष्य' के द्वारा विरचित वतलाया गया तथा षष्ठ अंक के अन्त में कुमारिल के प्रसाद से वाग्वैभव को प्राप्त करने वाले उम्बेकाचार्य की कृति कहा गया है। इससे जान पड़ता है कि भवभूति का ही एक नाम 'उम्बेक' था। उम्बेक मीमांसाशास्त्र के बड़े भारी आचार्य थे। इनके मत तथा ग्रन्थ का उल्लेख कितने ही प्राचीन दर्शन-ग्रन्थों में पाया जाता है।

'प्रत्यग्रूप भगवान्' ग्रथवा 'प्रत्यक्स्वरूप भगवान्<sup>२</sup>' नामक ग्रंथकार ने

गुरु मत के इतिहास तथा सिद्धान्त के लिए देखिए, लेखक का—'भारतीय दर्शन', षठ्ठ संस्करण पृ० ३७४—७६ (प्रकाशक शारदा मंदिर, काशी) १९६० वप्रत्यपूप भगवान् ग्रपने समय के एक ग्रन्छे विद्वान् समक्षे जाते थे। प्रत्यक-

प्रत्यपूर्य नगवान् भ्रयन समय क एक ग्रन्छ विद्वान् समके जाते थे। प्रत्यक-प्रकाश' नामक कोई संन्यासी इनके पूज्य गुरुदेव थे। इन्होंने 'नयन प्रसादिनी' में ग्रनेक स्थलों पर 'महाविद्याविद्यस्थन' के कर्ता वादीन्द्र के नाम तथा मत का उल्लेख किया है। वादीन्द्र, सिंघरण नाम के राजा के धर्माध्यक्ष थे। ग्रतएव

चित्सुखाचार्यं की 'तत्त्वप्रदीपिका' को नयन-प्रसादिनी नामक टोका में 'उम्बेक' का नाम कई स्थानों में लिया है। चित्सुखी में एक स्थल पर 'प्रविनामाव' (व्याप्ति) के लक्षण का खण्डन किया है। प्रत्यपूप मगवान ने चित्सुखी के इस स्थल पर टीका लिखते समय उम्बेक की टीका का उल्लेख किया है<sup>9</sup>, जिसे उम्बेक ने कुमारिल भट्ट के क्लोकवार्तिक (पृ०३४८) की 'सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिङ्गधमंस्य लिङ्गिना' पंक्ति पर की है<sup>2</sup>। 'उक्तं चैतदुम्बेकेन' ग्रादि चित्सुखी के मूल<sup>3</sup> की व्याख्या लिखते समय टीकाकार ने 'उम्बेक' को महाकवि 'मवमूति' बतलाया है। इन उद्धरणों से स्पष्ट सूचित होता है कि भवभूति ने कुमारिल के क्लोकवार्तिक पर टीका लिखी थी तथा वे उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे।

श्री हवं ( बारहवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग ) के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'खएडन खएड-खाद्य' की 'विद्यासागरी' नामक टीका के रचियता 'श्रानन्दपूर्ण' ने भी 'श्रसती सा न विशेषिका' श्रादि मूल ग्रन्थ की व्याख्या लिखते समय श्लोकवार्त्तिक से दो श्लोकों को उद्भुत किया है। टीकाकार ने यह भी सूचना दी है कि 'उम्बेक' ने इन श्लोकों

की टीका लिखी है तथा ग्रावश्यक ग्रंश को उद्भुत भी किया है ।

उनका समय १२२५ ई० के लगभग भ्राता है (देखो, महाविद्या विडम्बन की भूमिका, पृ० १४ गा० भ्रो० सीरीज नं० १२)। प्रत्यपूप भगवान् रिचत इिएडया भ्राफिस में सुरक्षित हस्त-लिखित पुस्तकों की १४६० ई० में कापी की गई थी। भ्रत: प्रत्यपूप भगवान् का समय १३६०-१४६० ई० के बीच में होगा।

१ उम्बेकस्यु सम्बन्धो ध्यासिरिष्टात्र लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिना इत्यत्र लिगधर्मस्येति दर्शनात् ध्याप्यैकधर्मौ ध्यापक—निरुत्यो ध्यासिः; न पुनरुभयनिष्ठा इत्यंत्रबीत् । चित्सुखी टीका पृ० २३५ (निर्ण्यसागर का संस्करण)।

र उक्तं चैतवुम्बेकेन 'यदासोऽपि कस्मै चिदुपिदशति न त्वयाऽननुभूतार्थ— विषयं प्रयोक्तव्यं यथाञ्ज्रुत्यग्रे हस्तियूथशतमास्ते । तत्रार्थव्यभिचारः स्फुटः'— चित्सुखी ए० २६५

<sup>3</sup> चित्सुखो ( मूल ) ए० २६५ ( निर्णयसागर संस्करण )

४ ग्रसतीति तदुक्तम्—

संवृतेर्न तु सत्यत्वं सत्यभेदः कुतोऽन्वयम् । सत्या चेत्संवृतिः केयं सृषा चेत् सत्यता कथम् ॥ सत्यत्वं न च सामान्यं सृषार्थपरमार्थयोः । विरोधाक्षहि वृक्षत्वं सामान्यम् वृक्षीसहयोः॥

— इलोक भा० पृ० २१६

तियं इलोकद्वयमुम्बेकेन व्याख्यातं—'निह संवृतिपरमार्थयोःसत्यस्वं नाम सामान्यमेकत्रविरोधात् ग्रन्यत्र पौनक्कप्रसङ्गात् । खरवन-सराउ पु०४५ बोधघनाचार्यं ने अपनी पुस्तक 'तत्त्वगुद्धि' के 'भेदाभेद-निराकरण प्रकरण' में निम्निलिखित टिप्पणी की है जिससे उम्बेक के एक प्रवल पक्ष वाले पिएडत होने की बात सिद्ध होती है। वोधघन की टिप्पणी यह है—''ग्रयं तु क्षपणक पक्षादिप पापीयानुम्बेक-पक्ष इत्युपेक्ष्यते" ग्रयांत् उम्बेक का मत जैनों के मत से भी बुरा है। ग्रतएव उसकी उपेक्षा की गई है।

हरिभद्र सूरि का 'षड्दर्शन समुचय' नामक ग्रन्थ संस्कृत जानने वालों के लिये वड़े काम की चीज है, क्योंकि इस छोटे ग्रन्थ में पड्दर्शनों के सिद्धान्त 'कारिका' के रूप में सरलता से समभाये गये हैं। इस ग्रन्थ की टीका गुर्गरत्न नामक जैन लेखक (१४० ई०) ने की है। उसने मींमांसा शास्त्र के ग्रनेक मतों का उल्लेख कर नीचे का खोक दिया है:—

अो ( क ? ) म्बेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः । वामनस्तूभयं वेत्ति न किञ्चिदिप रेविणः ॥

ग्रोम्बेक 'कारिका' का ग्रन्छा वेत्ता है। प्रभाकर तन्त्र को जानता है। वामन दोनों का विशेषज्ञ है ग्रीर रेवण कुछ भी नहीं जानता। इस क्लोक की 'कारिका' से कुमारिल के क्लोकवार्तिक का ग्रिभप्राय सम्भता चाहिये; क्योंकि प्रत्यप्रप् भगवान् ग्रीर ग्रानन्दपूर्णं की माननीय सम्मति में उम्बेक ने क्लोकवार्तिक की व्याख्या लिखी थी। ग्रतएव उस व्याख्या की प्रीढ़ता तथा सारगिर्भता के कारण ग्रण्ररत्न ने उम्बेक को 'कारिका'— क्लोकवार्तिक—का ग्रन्छा जानने वाला बतलाया है।

पूर्वोक्त उद्धरणों को सम्मिलित करने से वही सिद्धान्त समुचित जान पड़ता है कि महाकवि भवभूति का दूसरा नाम 'उम्बेक' था। ये कुमारिल भट्ट के शिष्य ये ग्रीर ग्रपने पूज्य गुरु के 'रलोकवार्तिक' के अपर उन्होंने व्याख्या भी लिखी थी। संस्कृत साहित्य के लिये यह बात बड़े महत्त्व की है। ग्रब तक भवभूति की प्रशंसा एक नाटककार की हिष्ट से ही की जातो थी, परन्तु ग्रब हमें मीमांसक की हिष्ट से भी भवभूति का ग्रध्ययन करना चाहिये। पूर्वोक्त निर्देशों से भवभूति की रलोकवार्तिक की टीका नितान्त लोकप्रिय जान पड़ती है। अवभूति के मीमांसक

<sup>े</sup> यह नाम प्रत्येक ग्रन्थ में कुछ भिन्न ही मिलता है। प्रत्यकग्रूप भगवान ने इसे 'उम्बक' तथा 'उम्बेक' दोनों लिखा है। बोघघन ने उम्बेक, श्रानन्दपूर्ण ने उबैक तथा गुरारत्न ने श्रोम्बेक लिखा है। मालती माघव की प्रति में 'उम्बेक' मिलता है। इन सबसे 'उम्बेक' शब्द की ही सत्यता सिद्ध होती है। लेखक के प्रमाद से श्रन्य-श्रन्य रूपों की उत्पत्ति सहज में समभी जा सकती है।

वं इस ग्रन्थ का एक अंश माद्रस विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है।

होने की बात सर्वथा सत्य है। मएडन मिश्र के 'मावनाविवेक' पर भी उम्बेक ने टीका लिखी थी। यह टीका काशी से 'सरस्वती भवन सीरीज' में निकली है। 'मावनाविवेक मीमांसा का प्रोढ़ ग्रन्थ है जिसके व्याख्याता होने से उम्बेक (भवभूति) का मीमांसक होना सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

भट्ट कुमारिल के व्यापक पारि्डत्य से लाभ उठाने के लिये तथा उनके अनुमव का पर्याप्त उपयोग करने के लिये ग्राचार्य शङ्कर वड़े उत्सुक थे। ब्रह्मसूत्र के ऊपर वे भाष्य की रचना कर चुके थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कुमारिल और कोई विशिष्ट विद्वान् इस माध्य के ऊपर विस्तृत वार्तिक लिखता। शंकराचार्य की भेंट उघर कुमारिल 'वार्तिक' लिखने की कला में सिद्धहस्त थे। शाबर भाष्य पर दो वार्तिक-श्लोकवार्तिक और तन्त्र वार्तिक लिखकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता की घाक पिएडत-समाज के ऊपर जमा दी थी तथा इसी कारण वे 'वार्तिककार' के नाम से मीमांसा-दर्शन के इतिहास में प्रसिद्ध थे। याचार्यं शंकर इसी उद्देश्य की पूर्तिं के लिये अपनी शिष्यमएडली के साथ उत्तर काशी से प्रयाग की भ्रोर भ्राये । शिष्यों के साथ वे त्रिवेगी के तट पर पहुँचे परन्तु उन्हें यह जान कर अत्यन्त खेद हुआ कि जिस विद्वान से भेंट करने तथा सहायता प्राप्त करने के लिये उन्होंने इतना दुगंम मागं तय किया था वे (कुमारिल) त्रिवेग्गी के तट पर तुषानल ( भूसे की माग ) में भपना शरीर जला रहे हैं। इतने बड़े मीमांसक को इस प्रकार शरीरपात करते देख उन्हें बड़ा ग्राश्चर्य हुआ। मेंट करने के लिये शीघ्रता से वे त्रिवेगी के तट पर पहुँच कर क्या देखते हैं कि कुमारिल के शरीर का निचला भाग तुषानल में जल गया है परन्तु उनके मस के अपर वही विलक्षण शान्ति विराजमान है। उनको देखकर ऐसा मालूम होता था कि सुन्दर कमल ग्रोस की वूंदों से ढका हुन्ना है र। उनकी शिष्यमण्डली चारों मोर से उन्हें घेरे खड़ी थी मौर उनकी मौलों से गुरु की इस महायात्रा के कारण भाँसओं की भड़ी लगी हुई थी। वैदिक धम के इन दो महान् उद्धारकों का त्रिवेशी

भाषव, चिद्विलास तथा सदानन्द ने त्रिवेशी तट को ही शक्कर ग्रीर कुमारिल के मिलन का स्थान वतलाया है। परन्तु ग्रानन्दिगिर ने इस स्थान को "रुद्धनगर" माना है। पता नहीं यह स्थान कहाँ है। ब्रष्टक्य—ग्रानन्दिगिर शक्करविजय, पृ० १८०—८१

र घूमायमानेन तुषानलेन, संदह्ममानेऽपि वपुष्यशेषे । संदृश्यमानेन मुखेन वाष्य-परीतपद्यश्रियमादघानम् ॥ शं० दि०७।७८

के पवित्र तट पर यह अपूर्व सम्मेलन हुआ जो वैदिक धर्म के अम्युदय के लिए ऐतिहासिक महत्त्व रखता है ।

कुमारिल भट्ट ने शङ्कर का वृत्तान्त पहिले से सून रक्खा था परन्तू उन्हें अपनी आँखों से देखने का सीभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। अतः अकस्मात् शङ्कर को अपने सामने देखकर वे नितान्त प्रसन्न हुये और शिष्यों से उनकी पूजा करवाई। भिक्षाग्रहण करने पर शङ्कर ने ग्रपना भाष्य कुमारिल को दिखलाया जिसे देख कर उन्होंने उस ग्रंथ की वड़ी प्रशंसा की । कुमारिल ने कहा कि "ग्रन्थ के भारम्भ में ही श्रध्यास भाष्य में ग्राठ हजार वार्तिक सुशोभित हो रहे हैं। यदि मैं इस तुपानल में जलने की दीक्षा लिये नहीं रहता तो ग्रवश्य इस सुन्दर ग्रन्थ को बनाता ।" तब शङ्कर ने इस प्रकार शरीरपात करने का कारए। पूछा। कुमारिल ने उत्तर दिया-"मैंने दो बड़े पातक किये हैं जिसके परिशोध के लिये मैं यह प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। पहिला पातक है अपने वौद्ध गुरु का तिरस्कार, भीर दूसरा पातक है जगत् के कर्ता ईश्वर का खएडन। जिससे मुक्ते बौद्धों के धागमों के रहस्यों का पता चला उसी गुरु का मैंने वैदिक धर्म के अम्युत्थान के लिये भरी सभा में पंडितों के सामने तिरस्कार किया, यही हमारा पहिला पातक है। दूसरा पातक जैमिनीय मत की रक्षा के लिये ईश्वर का खएडन है जिसे मैंने स्थान-स्थान पर किया है। लोगों की यह भ्रान्त घारणा है कि मीमांसा-दर्शन ईरुवर का तिरस्कार करता है परन्तु वस्तुस्थिति ठीक इससे उल्टी है। मीमांसा का प्रधान उद्देश्य है कमें की प्रधानता दिखलाना । इसी को दिखलाने के लिये मैंने जगत् के कर्ता तथा कमं फल के दाता ईश्वर का खएडन किया है। परन्तु ईश्वर में मेरी पूरी ग्रास्या है र । मेरे पहिले भर्तुमित्र व नामक मीमांसक ने विचित्र व्याख्या कर

भ्रष्टौ सहस्राणि विभान्ति विद्वन् ! सद्वार्तिकानां प्रथमेऽत्र भाष्ये ।
 भ्रहं यदि स्यामगृहीतदीक्षो ध्रुवं विधास्ये सुनिबन्धमस्य ॥
 —वां दि० ७।६३

<sup>े</sup> कुमारिल निरोश्वरवादी नहीं थे। इसका एक प्रबल प्रमाण यह भी है कि उन्होंने ग्रपने श्लोकवार्तिक के ग्रारंभ में ईश्वर की स्तृति की है:—

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिच्य-चक्षुषे ।

श्रेय: प्राप्तिनिमित्ताय नम: सोमार्धधारिखे ॥ इलो० वा० १

<sup>3</sup> अर्तृमित्र के नाम का उल्लेख क्लोकवार्तिक की टीका में पार्थसारिथ मिश्र ने इस प्रकार किया है :—

प्रायेग्यैव हि मींमांसा लोके लोकायतीकृता । तामास्तिकपथे नेतुं भ्रयं यत्नो कृतो मया ॥—इलोकवार्तिक १११०

मीमांसा शास्त्र को चार्वाक मत के समान नास्तिक बनाने का अवश्य उद्योग किया था। परन्तु मैंने ही अपने ग्रन्थों के द्वारा मीमांसक को ग्रास्तिक मार्ग में ले जाने का सफल प्रयस्न किया है। परन्तु कमें की प्रधानता सिद्ध करने के लिये ईश्वर के खएडन का मैं अपराधी अवश्य हूँ। इन्हीं दोनों अपराधों से मुक्ति पाने के लिये मैं यह प्रायश्चित्त कर रहा हूँ । आपने भाष्य वनाया है, इसे मैंने सुन रक्खा है। उस पर वृत्ति बनाकर मुक्ते यश पाने की कामना है परन्तु जो व्रत मैंने ग्रहण कर लिया है, उस व्रत का निवाहना भी लोकहिष्ट से मेरा परम कर्तव्य है।"

इस पर शंकराचार्यं ने कहा — "आपके पितृत्र चिर्त्र में पातक की संभावना तिनिक भी नहीं है। आप यह सत्यत्रत सज्जनों को दिखलाने के लिये कर रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कित्यय जलिबन्दुओं को छिड़क आपको जीवित कर सकता हूँ।" इन वचनों को सुनकर तथा शंकर के विचित्र प्रभाव को देखकर मृष्टु कुमारिल बड़े प्रभावित हुए और अपने भावों को प्रकट करते हुए बोले कि "विदृत् ! मैं जानता हूँ कि मैं अपराघहीन हूँ । वैदिक धमें के प्रचार के लिये मुक्ते कुछ निषद्ध कार्य अवश्य करने पड़े। परन्तु मेरी अन्तरात्मा शुद्ध थी। मेरे भाव दोषहीन थे। लोक के शिक्षण के लिये मैं इस प्रायश्चित्त का अनुष्ठान कर रहा हूँ। ग्रंगीकृत वर्त को मैं छोड़ नहीं सकता। वेदान्त मार्ग के प्रकाशन तथा प्रचार के लिये आप मेरे पट्ट शिष्य मण्डन मिश्र को इस मार्ग में दोक्षित कीजिये। मुक्ते पूरा विद्वास है कि इस पण्डित-शिरोमिण की सहायता से आपकी श्रद्धैत-वैजयन्ती इस मारतवर्ष में निहिचत ही फहरायेगी।"

शंकर ने इस सम्मित को मान लिया और इस प्रकार इन दो महापुरुषों का यह अनुपम सम्मेलन समाप्त हुआ।

मीमांसा हि भर्तृमित्रादिभिः ग्रलोकायतैव सती लोकायतीकृता। नित्य-निषिद्धयोरिष्टानिष्टाफलं नास्ति इत्यादि बह्वपसिद्धान्तपरिग्रहेण (टीका पूर्य-इलोक की)।

- त्रेविमात्यं सुगतावधीत्य, प्राघातयं तत्कुलमेय पूर्वम् । जैमिन्युपज्ञेऽभिनिविष्ट चेताः, शास्त्रं निरास्यं परमेश्वरं च ॥ दोषद्वयस्यास्य चिकीर्षु रर्हेन्, यथोदितां निष्कृतिमाश्रयाशम् । प्राविक्षमेषा पुनरुकभूताः, जाता भवत्पावनिरीक्षाणेन ॥ —शं० दि० ७।१०१-१०२
- व जाने तवाहं भगवन् प्रभावं संहृत्य भूतानि पुनर्यथावत् । स्रव्हुं समर्थोऽसि तथाविषो मासुऽजीवयेश्चेदिह किं विचित्रम् ॥ नाभ्युत्सहे किन्तु यतिक्षितीन्त्र,

संकल्पितं हातुमिदं चताप्रयम् ॥
——दांकर दिग्विजय ७।१११।११२

# अष्टम परिच्छेद

#### मएडन मिश्र

कुमारिल का आदेश पाकर शंकराचार्य मण्डन मिश्र से मिलने के लिये गये। मण्डन मिश्र उस समय समस्त विद्वन्मएडली के सिरमीर थे। ये श्रद्धेत से भिक्त मतावलम्बियों के नेता थे तथा उनके प्रवल पक्षपाती थे। प्रत: शंकराचार्य के लिये अपना प्रभाव इस देश में जमाने के लिये इनके ऊपर विजय प्राप्त करना ग्रत्यन्त भावश्यक था । इनको शास्त्रार्थं में परास्त करना भारत के समस्त पंहितों को परास्त करना था तथा किसी मत को फैलाने के लिये, किसी दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचार करने के लिये, इनकी सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करना नितान्त आवश्यक या; अतः शंकराचार्यं ने सर्वेप्रथम इन्हीं को शास्त्रार्थं में पराजित करना उचित समका। मग्डन के साथ शंकर का शास्त्रार्थ वड़ा प्रसिद्ध है तथा अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण भी है। शंकराचार्यं ने अपना दिग्विजय यहीं से प्रारम्भ किया तथा अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना शुरू किया । इसी शास्त्रार्थ के बाद शंकर का सिक्का सारे भारतवर्ष पर जम गया। परन्तु इस ऐतिहासिक शास्त्रार्थं का विवरएा उपस्थित करने के पूर्व मएडन मिश्र की ग्रलौकिक विद्वत्ता, व्यापक प्रभाव, लोकोत्तर व्यक्तित्व तथा अप्रतिम प्रतिभा को जानना अत्यन्त भावश्यक है, क्योंकि इसको बिना जाने इस शास्त्रार्थं का ठीक-ठीक महत्त्व नहीं समभा जा सकता। अतः यहाँ पहिले इन्हीं विषयों को पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता है।

मएडन का व्यक्तिगत नाम विश्वरूप था। परन्तु पिएडतमण्डली के मएडन स्वरूप होने के कारए। ये संभवतः मएडन के नाम से प्रसिद्ध थे। माघव के कथनानुसार इनके पिता का नाम हिममित्र था । भ्रानन्दिगिरि मएडन मिश्र का ने इन्हें भट्ट कुमारिल का बहनोई लिखा है । परन्तु भ्रानन्द जीवन वृत्त गिरि का यह कथन कहाँ तक ठीक है यह कहा नहीं जा सकता। यह बड़े दु:ख का विषय है कि इतने बड़े विद्वान् की जन्मभूमि

<sup>े</sup> शङ्कर दिग्विजय ३।५७

र भ्रानन्दिगिरि—शंकरविजय, पृ, १८१ [मद्भगिनीभर्ता मराडनिमश्र सर्वन इव सकल विद्यासु पितामह इव विद्यते ]

का निर्णुय अभी तक नहीं हो सका है। मैथिल पिएडतों का यह कथन है कि
गएडन मिश्र मिथिला के निवासी थे और दरअंगा के पास वह स्यान भी बतलाया
जाता है जहाँ शंकराचार्य का इनकी विदुर्ण पत्नी भारतों के साथ वह संस्मरएणिय
शास्त्रार्थ सम्पन्न हुआ था। माधव ने शंकरिदिग्विजय में माहिष्मती नगरी को
इनका निवासस्यान माना है । यह नगरी आजकल मध्यभारत की इन्दौर रियासत
में नमंदा के किनारे मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध है। माहिष्मती नाम की एक
छोटी-सी नदी भी है जो नमंदा से इसी स्थान पर मिलती है। माहिष्मती और
नमंदा के संगम पर ही मएडन मिश्र का विशाल प्रासाद सुशोभित था। आजकल
इस प्रासाद के खएडहर मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी-सी जमीन खोद देने से ही मस्म
के समान धूसरी मिट्टो मिलती हैं विससे मालूम होता है कि इस स्थान पर यक्तयागादिक अवस्य हुआ होगा। बहुत संभव है कि मएडन मिश्र का जन्म मिथिला
में हुआ हो और मान्धाता नगरी को, पवित्र स्थान समक्त कर अथवा वहाँ किसी
राजा का आश्रय प्राप्त कर, अपनी कर्मस्थली बनाया हो । मैथिल पिएडतों में
आज भी यही स्थाति है कि 'बनगांव महिसो' नामक गांव ( वर्तमान सहरसा जिले
में ) मएडन मिश्र की जन्मभूमि है।

मण्डन मिश्र की स्त्री का नाम भारती था। यह बड़ी विदुषी स्त्री थी। इसका व्यक्तिगत नाम 'अम्बा' या 'उम्बा' था। परन्तु शास्त्रों में अत्यन्त निपुण होने के कारण यह भारती, उभयभारती या शारदा के नाम से प्रसिद्ध भारती—मण्डन थीं। यह शोणनद के किनारे रहने वाले विष्णु मित्र नामक

को विदुषी जी नाहाण की कन्या थी। मएडन मिश्र न्नह्मा के मवतार माने जाते थे भीर उनकी स्त्री सरस्वती का मवतार समस्त्री जाती थीं।

भारती अपनी विद्वत्ता के कारण सवंत्र प्रसिद्ध थीं। जब शंकर भीर मएडन का ऐतिहासिक शास्त्रार्थ प्रारम्भ होने वाला था तव इस शास्त्रार्थ में मध्यस्य कौन बनाया जाय ? यह समस्या विद्वानों के सामने उपस्थित हो गई। वे लोग भारती की विद्वत्ता से पूर्णंक्य से परिचित थे। भ्रत: इस समस्या को सुलभाने में इन्हें अधिक विलस्व नहीं करना पड़ा और सर्वसम्मित से शारदा मध्यस्य चुन ली गई। इसी एक

<sup>े</sup> माधव-श. दि. मा१

<sup>े</sup> वाबू राजेन्द्र नाथ घोष ने ग्रपनी बंगला पुस्तक 'शंकर ग्रो रामानुज' में लिखा है कि मैं स्वयं इस स्थान को देखने गया था ग्रौर मिट्टी खोंद कर देखा तो भस्म के समान जली हुई धूसरी मिट्टी मिली जिससे श्रनुमान होता है कि इस स्थान में यज्ञ-यागादिक हुन्ना होगा।

<sup>3</sup> ग्रानन्दिगरि ने मएडन मिश्र के स्थान का नाम 'विज्ञिल बिन्दु' बतलाया है (ए० १८२) परन्तु इस स्यान की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलता।

घटना से भारती की विद्वता का अनुमान किया जा सकता है। उसने मध्यस्थता का काम बड़ी योग्यता से निभाया और अपने पित को परास्त होते देख कर भी पक्षपात की आँच नहीं लगने दी। पूज्य पितदेव के शास्त्रार्थ में पराजित हो जाने पर उसने अपने पित के विजेता शंकर को स्वयं शास्त्रार्थ करने के लिये ललकारा और कामशास्त्र के ऊपर ऐसे गूढ़ प्रश्न शंकर से किये जिनसे वे निरुत्तर हो गये। शंकर ने अपना पराजय स्वीकार किया। इस प्रकार इस विदुषी पत्नी ने विजेता शंकर को भी परास्त कर संसार में यश हो नहीं प्राप्त किया, विल्क पित के पराजय का बदला भी चुका लिया। घन्य है ऐसी विदुषी स्त्री!

इन्होंने मीमांसा तथा ग्रहैत वेदान्त पर बहुत से विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं।

मग्डन के ग्रन्थ

रखते हैं—

- (१) विधि-विवेक—इस ग्रन्थ में विध्यर्थं का विचार किया गया है।
- (२) भावना विवेक--इस ग्रन्थ में आर्थी भावना की मीमांसा बड़े विस्तार के साथ की गई है।
- (३) विश्रम विवेक--इस ग्रन्थ में पाँचों सुप्रसिद्ध ख्यातियों की व्याख्या की गई है।
- (४) मीमांसा सूत्रानुक्रमणी—इसमें मीमांसा सूत्रों का ब्लोक-बद्ध संक्षेप व्याख्यान किया गया है। वाचस्पति ने प्रथम ग्रन्थ की टीका 'न्याय किण्का' की तथा शाब्दबोध विषयक 'तत्त्वविन्दु' की रचना की है।

इनके अद्वेत प्रतिपादक ग्रन्थ अद्वेत दर्शन में विशेष स्थान रखते हैं। वे अद्वेत-परक ग्रन्थ हैं—(१) स्फोट सिद्धि—यह स्फोटविषयक ग्रन्थ है। (२) इनकी ब्रह्मसिद्धि 'शंखपािया' की टीका के साथ मद्रास से भ्रभी प्रकाशित हुई है। ग्रन्थ व्याख्यायें 'ब्रह्मतत्त्व समीक्षा' वाचस्पति की, 'भ्रभिप्रायप्रकाशिका' चित्सुख की तथा 'भावशुद्धि' ग्रानन्दपूर्णं (विद्यासागर) की हैं। वाचस्पति की सबसे प्राचीन व्याख्या अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई है। मएडन भतुंहिर के शब्दाद्वयवाद के समर्थंक हैं।

इस प्रकार मग्डन मिश्र कर्मकाग्रह में नितान्त निष्णात तथा कर्ममीमांसा के तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ पिएडत थे। इन्हीं की सहायता प्राप्त करने के लिये भट्ट कुमारिल ने शंकराचार्य को आदेश दिया था। इसी आदेश को मान कर शंकर अपनी शिष्यमण्डली के साथ प्रयाग से चलकर कई दिनों के बाद माहिष्मती नगरी में पहुँचे। माहिष्मती नगरी उस समय की नगरियों में विशेष विख्यात थी। नमंदा के किनारे इस नगरी के भव्य भवन आकाश में अपना सिर उठाये इसकी श्रेष्ठता प्रकट कर रहे थे। आचार्य ने नमंदा के तीर पर एक रमणीय शिवालय में

अपने शिष्यों को विश्राम करने की अनुमित दी श्रीर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये—मग्डन मिश्र से मिलने के लिये —चल पड़े। दोपहर की बेला थी, माथे पर कलशी रख कर पनघट की ओर श्राने वाली पिनहारिनों को रास्ते में देखा। शंकर ने उन्हीं से मग्रुडन मिश्र के घर का पता पूछा। वे श्रानायास वोल उठीं कि आप श्रागन्तुक प्रतीत हो रहे हैं, अन्यथा ऐसा कौन व्यक्ति है जो पिण्डत-समाज के मण्डनभूत, मीमांसकमूर्थन्य मग्रुडन मिश्र को नहीं जानता! लीजिये मैं उनके घर का परिचय आपको वताये देती हूँ। जिस द्वार पर पिजड़ों में वैठी हुई सारिकार्ये आपस में विचार करती हों कि यह जगत ध्रुव (नित्य) है या अध्रुव (अनित्य); वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है; वेद का तात्पर्यं सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में है अथवा साध्य वस्तु के, उसे ही आप मण्डन मिश्र का धाम जानिये:—

जगद् घ्रुवं । स्यात् जगदघ्रुवं स्यात्, कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति । द्वारस्य—नीडान्तर—सन्निरुद्धा, जानीहि तन्मएडनपिएडतीकः ॥ स्वतः प्रमागां परतः प्रमागां, कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति । द्वारस्य—नीडान्तर—सन्निरुद्धा, जानीहि तन्मएडनपिएडतीकः ॥

ग्राचार्यं शंकर यह वर्णन सुनकर ग्रत्यन्त चमत्कृत हुये। सचमुच वह व्यक्ति मीमांसा का परम विद्वान् होगा जिसके द्वार पर पिंजड़े में वैठी हुई सारिकायें मीमांसा के सिद्धान्तों की युक्तिमत्ता के विषय में ग्रापस में इस प्रकार से बातचीत करती होंं।

इस वर्णन को सुनकर ग्राचार्य ग्रागे बढ़े ग्रीर ठीक मएडन मिश्र के प्रासाद के द्वार पर जाकर खड़े हो गये। वहाँ उन्होंने द्वार का दरवाजा बन्द पाया। तब उन्होंने द्वारपालों से पूछा कि "तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं तथा द्वार का फाटक बन्द होने का क्या कारए है ?" द्वारपालों ने उत्तर दिया कि "हमारे स्वामी महल के भीतर

भ सारिकाग्रों के विवाद का विषय जगत् की नित्यता ग्रीर ग्रनित्यता का है। जगत् के स्वरूप के विषय में मीमांसा ग्रीर वेदान्त के विचार भिन्न-भिन्न हैं। कुमारिल मट्ट के अनुयायी मीमांसकों की सम्मित में यह जगत् नित्य है परन्तु वेदान्तियों के मत से यह नितान्त किल्पत है। वेद की प्रामाणिकता के विषय में मीमांसकों के सिद्धान्त विशिष्ट तथा स्पष्ट हैं। वे लोग वेद को स्वयं प्रमाण्मूत मानते हैं। वेद भ्रपौरुषेय (विना किसी पुरुष के द्वारा रचे गये) वाक्य हैं। ग्रत: उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये किसी दूसरे प्रमाण् की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसके विपरीत नैयायिकों का मत है जो वेद को पौरुषेय मान कर इसकी प्रामाणिकता स्वामाविक रूप से न मान कर बाहरी रूप थे (परत:) मानते हैं।

हैं तथा आज अपने पिता का आद कर रहे हैं। उन्होंने भीतर किसी को जाने देने के लिये निषिद्ध कर रक्खा है। अतः हम लोगों ने यह फाटक बन्द किया है।" यह सुनकर शंकर बड़े चिन्तित हुये क्योंकि उनकी उत्कएठा मग्डन मिश्र से मिलने की अत्यन्त उत्कट थी। कहा जाता है कि उन्होंने आकाश मार्ग से होकर मएडन के प्राङ्गिण में प्रवेश प्राप्त कर लिया। वहाँ पर व्यास ग्रीर जैमिनि ग्रामन्त्रित होकर पहिले से विद्यमान थे। श्राद्ध में संन्यासी का श्राना वुरा समक्षा जाता है। श्रतः ऐसे समय में एक संन्यासी को श्रांगन में श्राया देख मएडन को अत्यन्त क्रोध हुआ परन्तु व्यास और जैमिनि के अनुरोध से किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त हुया। शंकर ने ग्राना परिचय मएडन मिश्र को दिया ग्रीर ग्रपने ग्राने का कारए वतलाया । मग्डन मिश्र शास्त्रायं में वड़े कुशल व्यक्ति थे । अपने पक्ष के समर्थन का यह अयाचित सुवर्ण अवसर पाकर वे नितान्त प्रसन्न हुये और दूसरे दिन प्रातःकाल शास्त्रार्थं का समय निश्चित किया गया । परन्तु सबसे विकट प्रश्न या 'मध्यस्थ' का । बिना 'मध्यस्य' के शास्त्रार्थं में निर्एंय का पता नहीं चलता। मण्डन ने जैमिनि को ही 'मध्यस्य' वनाने की प्रार्थना की परन्तु जैमिनि ने स्वयं मध्यस्य होना स्वीकार न किया और मएडन मिश्र की विदुषी पत्नी को इस गौरव-पूर्णं पद के लिये उपयुक्त वतलाया। इस निर्णय को वादी ग्रीर प्रतिवादी दोनों ने स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन प्रातःकाल भारती की मध्यस्थता में शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ। ।

शंकर और मराडन का शास्त्रार्थ

रात बीतो, प्रातःकाल हुमा। प्राची-क्षितिज पर सरोज-बन्धु सविता के उदय की सूचना देने वाली उषा की लालिमा छिटकने लगी। प्रभाकर का प्रभामय विम्ब म्राकाश-मण्डल में चमकने लगा। किरएा फूट-फूट कर चारों दिशामों में फैल गयीं। म्राचार्य शंकर के जीवन में यह प्रभात उनकी कीर्ति तथा यश का मंगलमय प्रभात था। म्राज ही उनके भाग्य का निर्णंय होने जा रहा था। म्राज ही वह मंगलमय बेला थी जिसमें महैत-वेदान्त का डिण्डिम घोष सारे भारतवर्ष में व्याप्त होने वाला था। ऐसे ही शुभ मुहूर्त में इन दोनों विद्वानों में यह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुमा। इस शास्त्रार्थ की सूचना माहित्मती की नगरी में म्रातिशीच्र फैल गयी। म्रातः इस नगरी की विद्वन्मएडली शास्त्रार्थ सुनने के लिये मण्डन मिश्र के द्वार पर प्रायी।

<sup>े</sup> मराउन श्रौर शंकर के इस विख्यात शाक्षार्थ का विस्तृत वर्णन माधव (सर्ग ८), सदानन्द (सर्ग ६) ने बड़ी सुन्दर रीति से किया है। ग्रानन्दिगिरि ने (५६वें प्रकरण में ) तथा चिद्विलास ने (१७-१८ श्रध्याय में) इसका संकेतमात्र किया है।

षाचार्य शंकर अनती शिष्य मण्डलो के साथ उन पण्डिन-मण्डली में उनिस्यन

हुये। शारदा ने 'मध्यस्य' का आसन सुशोमित किया। मएडन

प्रतिज्ञा विश्व को लक्ष्य कर शंकराचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा (सिद्धान्त) प्रतिज्ञा उद्घोषित की—"इस जगत् में ब्रह्म एक, सत् चित्, निर्मेख तथा यथार्थ वस्तु है। वह स्वयं इस जगत् के रूप से उसी

प्रकार भासित होता है जिस प्रकार शुक्ति (सीप) चाँदी का रूप घारण कर भासित होतो है। शुक्ति में चाँदी के समान ही यह जगत् नितान्त मिथ्या है। उस ब्रह्म के ज्ञान से ही इस प्रपञ्च का नाश होता है और जीव बाहरी पदार्थों से हटकर अपने विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय वह जन्म-मरण से रहित होकर मुक्त हो जाता है। यही हमारा सिद्धान्त है और इसमें स्वयं उपनिषद् ही प्रमाण हैं। यदि मैं इस शास्त्रार्थ में पराजित हो जाऊँगा तो संन्यासी के कषाय वस्त्र को फेंक कर गृहस्थ का सफेद वस्त्र घारण कर लूँगा। इस विवाद में जय-पराजय का निर्णय स्वयं भारती करें।"—

त्रह्मैकं परमार्थसिन्वदमलं विश्वप्रपञ्चात्मना,

गुक्तिरूप्यपरात्मनेव वहलाज्ञानावृतं भासते।

तज्ज्ञानात्रिखिलप्रपञ्चित्तिया स्वात्मव्यवस्थापरं,

निवाँगां जिमुक्तमम्युपगतं मानं श्रुतेमंस्तकम्॥

बादं जये यदि पराजयभागहं स्यां,

संन्यासमञ्ज परिहृत्य कवायचैलम्।

शुल्कं वसीय वसनं द्वयभारतीयं,

वादे जयाजयफलप्रतिदीपिकाऽस्तु॥

—माधव — गं० दि० द। ६१-६२

प्रदेत सिद्धान्त की प्रतिपादिका इस प्रतिज्ञा को सुनकर मण्डन मिश्र ने प्रपने मीमांसा-सिद्धान्त को प्रतिपादन करने वाली प्रतिज्ञा कह सुनायी—"वेद का कर्मकाएड भाग ही प्रमाए। है। उपनिषद् को मैं प्रमाए।-कोटि में

मराडन की नहीं मानता, क्योंकि यह चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन कर प्रतिज्ञा सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है। वेद का ताल्पय है विधि

का प्रतिपादन करना परन्तु उपनिषद् विधि का वर्एन न कर

त्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। अतः वह प्रमाण-कोटि में कथमि नहीं पा सकता। शब्दों की शक्ति कार्य-मात्र के प्रकट करने में है। दुःखों से मुक्ति कमें के द्वारा ही होती है और इस कमें का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन भर करते रहना चाहिये। मीमांसक होने के नाते यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदि इस शास्त्रार्थ मेरा पराजय होगा तो मैं गृहस्य धमें को छोड़ कर संन्यासी बन जाऊँगा"—

वेदान्ता न प्रमाणं चिति वपुषि पदे तत्र सङ्गत्ययोगात्,
पूर्वो भागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यंवस्तुन्यशेपे।
शब्दानां कार्यमात्रं प्रति समधिगता शक्तिरभ्युचतानां,
कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृतामाऽऽयुषः स्यात् समाप्तेः।।
—शं० दि० ६।६४

विद्वन्मण्डली ने इन प्रतिज्ञाओं को सुना, वादी और प्रतिवादों में शास्त्रार्थं प्रारम्भ हो गया। मध्याह्न में कुछ समय के लिये शास्त्रार्थं में विराम होता या जब दोनों व्यक्ति अपने भोजन करने के लिये जाते थे। इसी प्रकार शास्त्रार्थं कई दिनों तक चलता रहा। शारदा को स्वयं अपने घर का काम काज देखना था। इसलिये उसने दोनों पिएडतों की गरदन में माला डाल दी और यह घोषित कर दिया कि जिसकी माला मिलन पड़ जायेगी वह शास्त्रार्थं में पराजित समभा जायेगा। शास्त्रार्थं में किसी प्रकार की कटुता न थी। दोनों—शङ्कर और मएडन—समभाव से अपने आसन पर वैठे रहते थे । उनके ओठों पर मन्दिस्यत की रेखा भलकती थी, मुख-मएडल विकसित था, न तो शरीर में पसीना होता था और न कम्प, न वे आकाश को ओर देखते थे। बिरुत्तर होने पर वे कोध से वाक्छल का भी प्रयोग न करते थे। इसी प्रकार अनेक दिन व्यतीत हो गये। अन्ततोगत्वा 'तत्त्वमिस' महावाक्य को लेकर निर्णायक शास्त्रार्थं छिड़ा। इस शास्त्रार्थं का वर्णन 'शङ्कर दिन्वजय' के लेखकों ने बड़े विस्तार के साथ दिया है। यहाँ पर इसी शास्त्रार्थं का सारांश पाठकों के मनोरंजन के लिये दिया जाता है।

मएडन मिश्र मीमांसा के अनुयायी होने के कारण दैतवादी थे। उघर शंकर वेदान्ती होने के कारण अद्वैत के प्रतिपादक थे। मएडन का आग्रह था समस्त उपनिषद् दैतपरक हैं और आचार्य शंकर का अनुरोध था कि उपनिषद् अद्वैत का वर्णन करते हैं। दोनों ने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में बड़े-बड़े अनूठे तकों का प्रयोग किया। मएडन मिश्र का पूर्व पक्ष है कि जीव और ब्रह्म की अभिन्नता कथमि सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि यह अभिन्नता तीनों प्रमाणों से वाधित है—(१) प्रत्यक्ष से (२) अनुपान से और (३) श्रुति से।

मग्डन—'तत्त्वम्सि' (जीव ही ब्रह्म है) वाक्य से ब्रात्मा ब्रोर

<sup>े</sup> श्रन्योन्यसुत्तरमखएडयतां प्रगल्भं, बद्धासनौ स्मितविकासिमुखारविन्दौ ॥ न स्वेदकम्पगगनेक्षण्शालिनौ वा, न क्रोधवाक्खलमवावि निरुत्तराभ्यास् ॥—शं० वि० वा७रै

परमात्मा की एकता कैसे मानी जा सकती है क्योंकि इस एकता का न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न अनुमान ही होता है। प्रत्यक्ष तो अभेदवाद का महान् विरोधी है क्योंकि यह तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन का अनुमन है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। अतः प्रत्यक्ष विरोधी होने के कारण से इस वाक्य का प्रयोजन जीव-ब्रह्म की एकता सिद्ध करने में नहीं है।

शंकर—यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा जीव और परमात्मा में भेद का ज्ञान कभी नहीं होता। प्रत्यक्ष का ज्ञान विषय और इन्द्रिय के सिक्कष के ऊपर अवलम्बित रहता है। इन्द्रियों का ईश्वर के साथ तो कभी सिक्किष होता नहीं। तब विरोध का प्रसङ्ग कहाँ?

मएडन—जीव अल्पज्ञ है और ब्रह्म सर्वज्ञ, इस वात में तो किसी को सन्देह नहीं है। तब भला अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की एकता मानना प्रत्यक्ष रूप से अनुचित नहीं है।

शक्दर—इसी सिद्धान्त में भ्रापकी त्रुटि है। प्रत्यक्ष तथा श्रुति में कोई भी विरोध नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के भ्राश्रय भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण भिवद्या से युक्त होने वाले जीव में और माया से युक्त होने वाले ईरवर में भेद दिखलाता है। उधर श्रुति ('तत्त्वमिंस' यह उपनिषद् वाक्य ) भ्रविद्या और माया से रहित शुद्ध चैतन्य रूप भ्रातमा भीर ब्रह्म में भ्रमेद दिखलाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का भ्राश्रय क्लुषित जीव और ईरवर है और श्रुति का भ्राश्रय विशुद्ध भ्रातमा भीर ब्रह्म है। एक भ्राश्रय में विरोध होता है। भिन्न भ्राश्रय होने से यहाँ तो किसी प्रकार का विरोध लक्षित नहीं होता। भ्रतः प्रत्यक्ष प्रमाण से भ्रमेद श्रुति का किसी प्रकार का विरोध न होने से उसका तिरस्कार कथमिंप नहीं किया जा सकता।।

मएडन—हे यितराज ! प्रत्यक्ष का तो आपने खएडन कर दिया पर अनुमान अमेद श्रुति को वाधित कर रहा है। जीव सर्वज्ञ नहीं है। मतः वह ब्रह्म से उसी प्रकार से भिन्न है जिस प्रकार सर्वज्ञ न होने के कारए। से साधारए। घट ब्रह्म से भिन्न होता है। यही अनुमान जीव और ब्रह्म की एकता को असिद्ध बतलाने के लिये पर्यास माना जा सकता है।

शङ्कर-पहिले यह तो बतलाइए कि जीव भीर ब्रह्म में जिस भेद को भाप

े प्रत्यक्षमात्मेश्वरयोरविद्या मायायुजोद्याति प्रभेदम् । श्रुतिस्तयो: केवलयोरभेदं भिज्ञाश्रयत्वाज्ञ तयोर्विरोध: ॥

- शं० दि० द । १००

<sup>े</sup> यह सुप्रसिद्ध मन्त्र ऋग्वेद १।१६४। २०, ग्रयवेदेद १।१।२० तथा मुराडक उपनिषद् २।१ में ग्राया है।

सिद्ध कर रहे हैं वह पारमाधिक है या काल्पनिक-असत्य ? यदि यह भेद विल्कुल सत्य है तब तो आपका दिया हुआ हण्टान्त ठीक नहीं जमता और यदि काल्पनिक है तो उसे हम सब स्वीकार करते ही हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या है?

मग्डन — अच्छी बात है। मेरा अनुमान भने ही ठीक न हो परन्तु भेद प्रति-पादन करने वाली श्रुतियों के साथ 'तत्वमिस' श्रुति का विरोध इतना स्पष्ट है कि ग्रहैतवाद श्रुति का ताल्पर्यं कभी नहीं माना जा सकता। भना ग्रापने कभी इस मन्त्र के तथ्य पर विचार किया है?

द्वा सुपर्गा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्त्रजाते । तयोरन्य: पिष्पलं स्वाद्वत्ति, श्रनश्ननन्यो ग्रभिचाकवीति ।।

यह मंत्र स्पष्ट ही जीव ग्रीर ईश्वर में भेद प्रकट करता है क्योंकि जीव कमें-फल का भोक्ता है ग्रीर ईश्वर कमं-फल से तिनक भी संबंध नहीं रखता।

शक्तर—जीव और ब्रह्म का यह भेद-प्रतिपादन विल्कुल निष्फल है क्योंकि इस ज्ञान से न तो स्वर्ग को प्राप्ति हो सकती है और न अपवर्ग की। इस भेद को—निष्फल होने पर भी—हम मानने को उद्यत हैं परन्तु पूर्व निर्दिष्ट श्रुति वाक्य में बुद्धि और पुरुष का भेद दिखलाया गया है, न कि जीव और ईश्वर का। श्रुति का कहना है कि कर्मफल को भोगनेवालो बुद्धि है। पुरुष उसमें बिल्कुल भिन्न है। इसीलिये उसे सुख, दु:ख के भोगने का फलाफल कथमपि प्राप्त नहीं होता।

मग्डन — इस नवीन अर्थं का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। उधर भोक्ता चेतन पदार्थं होता है, जड़ पदार्थं नहीं। ऐसी दशा में पूर्वं मन्त्र बुद्धि जैसे जड़ पदार्थं को भोक्ता बतलाता है, इस बात को कोई भी विद्वान मानने के लिये तैयार नहीं होगा। अतः उक्त श्रुति का अभिप्राय जीव और ईश्वर के भेदि दिखलाने में ही है।

शक्कर — ग्रापका ग्राक्षेप ठीक नहीं। क्योंकि 'पैक्षच रहस्य' नामक ब्राह्मण ग्रन्थ में स्पष्ट ही लिखा है कि बुद्धि (सत्त्व) कर्मफल को भोगती है ग्रोर जीव केवल साक्षी-मात्र रहता है। जब ब्राह्मण-ग्रन्थों की यह व्याख्या है तो स्पष्ट ही उक्त वाक्य का ग्रमित्राय बुद्धि ग्रीर जीव की भिन्नता दिखलाने में ही है।।

<sup>&#</sup>x27;'तयोरन्य:पिष्पलं स्वाद्वत्ति इति सस्वं ग्रनश्ननन्यो ग्रभिचाकशीति इति ग्रनश्नन् ग्रन्थः ग्रभिपश्यति अस्तावेतौ तत्त्वक्षेत्रज्ञौ'' इति—पैङ्गोरहस्य बाह्मण तथा च—''तदेतत्सस्वं येन स्वन्नं पश्यति। ग्रथ योऽवं शारीरं उपद्रष्टा सक्षेत्रज्ञः तावेतो सत्त्वक्षेत्रज्ञौ'ं—वही

मएडन---- ब्राह्मण वाक्य का अर्थ तो यह है कि जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है वह सत्त्व है और जो शरीर में रहते हुये साक्षी हो वह क्षेत्रज्ञ है। परन्तु इस अर्थ पर ध्यान न देकर मीमांसा का कहना है कि सत्त्व शब्द का अर्थ स्वप्न और दर्शन किया का करने वाला जीव है और क्षेत्रज्ञ का अर्थ स्वप्न का देखने वाला सर्वंज्ञ ईश्वर है।

शङ्कर—यह ग्रर्थं कभी नहीं हो सकता। सत्त्व दर्शन का कर्ता नहीं, बिल्क करण है। ग्रर्थात् इस पद का ग्रथं जीव न होकर बुद्धि है। ग्रोर क्षेत्रज्ञ के साथ 'श्ररीर' विशेषण होने के कारण इस पद का ग्रयं जीव है जो शरीर में निवास करता है, ईश्वर नहीं।

मएडन-अच्छी वात है। इस श्रुति को छोड़िये। कठोपनिपद् की इस प्रसिद्ध श्रुति पर विचार तो कीजिए, जो जीव और ईश्वर में उसी प्रकार स्पष्ट भेद स्वीकार करती है जिस प्रकार का भेद छाया तथा ग्रातप में है:---

ऋतं पिवन्ती सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टी परमे परार्घे। छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥—कठ० १।३।१०

राङ्कर—वहुत ठीक । परन्तु यह भी श्रुति मेरे ग्रद्धैत सिद्धान्त में बाधा नहीं पहुँचाती । यह तो लोक-सिद्ध भेद का प्रतिपादन मात्र करती है । सच तो यह है कि अभेद प्रतिपादक श्रुति नवीन अर्थ को प्रकट करती है जो लोक में सिद्ध नहीं देख पड़ता । ग्रत: वह ग्रधिक बलवान् है । भेद तो जगत् में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है, ग्रतः उसे सिद्ध करने के लिये श्रुति कथमि प्रयास नहीं कर सकती । क्योंकि श्रुति सदा ग्रपूर्व वस्तु के वर्णन में निरत रहा करती है । यह ग्रपूर्व वस्तु ग्रमेद का प्रतिपादन है, न कि भेद का वर्णन ।

मएडन—हे यितराज ! मेरी बुद्धि में तो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति दोनों में वलवती है। क्योंकि वही ग्रन्य प्रमाणों के द्वारा पुष्ट की जाती है।

शक्तर—श्रुतियों के वलावल के विषय में मापने भली प्रकार से विचार नहीं किया है। उनकी प्रवलता के विषय में यह सिद्धान्त है कि दूसरे प्रमाणों के द्वारा यदि कोई श्रुति पुष्ट की जाती है तो वह प्रवल नहीं हो सकती, क्योंकि उन प्रमाणों के द्वारा अर्थ के अभिन्यक्त हो जाने के कारण वह श्रुति अत्यन्त दुवंल मानी जाती है। प्रवल श्रुति तो वह है जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि के द्वारा न प्रकट किये गये अर्थ को प्रकट करे। पदार्थों की परस्पर विभिन्नता—जिसको आप इतने अभिनिवेश के साथ सिद्ध कर रहे हैं—जगत् में सवंत्र दोल पड़ती है। अतः उसको प्रतिपादन करने वालो श्रुति दुवंल होगी। अभेद तो जगत् में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अतः उसको वर्णन करने वाली श्रुति पूर्व की अपेक्षा प्रवस्तर

होगी। इस कसोटी पर कसे जाने से 'तत्त्वमिस' का ग्रभेद-प्रतिपादन ही श्रुति का प्रतिपाद्य विषय प्रतीत होता है। ग्रतः इस वाक्य का ग्रयं जीव ग्रीर ब्रह्म की एकता में है जिसका विरोध न तो प्रत्यक्ष से है, न ग्रनुमान से ग्रीर न श्रुति से।

प्रावल्यमापादयति श्रुतीनां,

मानान्तरं नैव बुधाग्रयायिन्।

गतार्थंतादानमुखेन तासां,

दौर्वत्य सम्पादकमेव किन्तु ।। -- शं० दि० प । १३०

वस, इस युक्ति को सुनकर मग्रडन मिश्र चुप होकर निरुत्तर हो गये। उनके गले की माला मिलन पड़ गयी। तुहिनपात से मुरम्नाये हुये कमल की तरह मग्रडन का ब्रह्मतेज से चमकता हुआ चेहरा उदासीन पड़ गया। मीमांसा की विजय-वैजयन्ती फहराने की उत्कट लालसा को अपने हृदय में छिपाये हुये मग्रडन जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अवसर आया। उन्होंने उसे उपयोग करने का प्रयत्न भी किया परन्तु उसमें सफलता न प्राप्त कर सके। अलीकिक प्रतिभासम्पन्न शंकर के सामने उन्हें अपना पराजय स्वीकार करना पड़ा। पिएडत-मग्रडली में सहसा खलबली मच गयी। उन्हें इस बात की स्वप्न में भी आशंका नहीं थी कि पंडित-समाज के मग्रडनभूत मग्रडन की प्रभा किसी भी पिएडत के सामने कभी क्षीए होगी। परन्तु आज आश्चर्य-भरे नेत्रों से उन्होंने देखा कि माहिष्मती को जनता के सामने मीमांसक-मूर्यन्य मग्रडन का उन्नत मस्तक अवनत हो गया है। मध्यस्य शारदा पति के भावी संन्यास-प्रहण के कारण खिन्न होकर भी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुई और उसने शंकर की विजय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। इस प्रकार शंकर ने अपने सर्व-प्रथम शास्त्रार्थ में पिएडतों के शिरोमिण मग्रडन मिश्र को पराजित कर विद्वन्मण्डली में अपने पािरडत्य का प्रभाव जमाया।

शंकराचार्यं के द्वारा इस प्रकार पराजित होने पर मण्डन मिश्र को दुःख तो अवश्य हुआ परन्तु उससे भी अधिक दुःख उनको इस वात से हुआ कि महर्षि जैमिनी के सिद्धान्त कर्म की कसीटी पर कसे जाने से अत्यन्त

कर्म मीमांसा की निःसार ग्रीर दुर्वल प्रतीत हुये। उन्हें कभी विश्वास भी न था यथार्थता कि ग्रार्ष हिष्ट से युक्त जैमिनी के सिद्धान्त में तिनक भी त्रुटि

होगी। अपने हृदय के इस आवेग को मण्डन ने शंकर के सामने इन शब्दों में प्रकट किया—''हे यितराज! मैं इस समय अपने अभिनव पराजय से दु:खित नहीं हूँ। दु:ख तो मुक्ते इस बात का है कि आपने जैमिनि के बचनों का खण्डन किया है। जो मुनि भूत तथा भविष्य को जानते हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य ही वेद के अर्थों का प्रचार करना है उन्होंने ऐसे सूत्रों को क्यों बनाया जिनका अर्थ यथार्थ नहीं है।''

. इस सन्देह को दूर करते हुये ग्राचार्य शंकर बोले—"जैमिनि के सिद्धान्त में कहीं पर भी ग्रप-सिद्धान्त नहीं है। ग्रनिभज्ञ होने से हम लोगों ने ही उनके ग्रिमिप्राय को ठीक-ठीक नहीं सममा है। कमं-मीमांसा के ग्रादि ग्राचार्य का ग्रिमिप्राय परत्रहा के प्रतिपादन में ही था। परन्तु उस प्राप्ति के साधन होने के कारण से उन्होंने कमें के सिद्धान्त को इतना महत्त्र दिया। कमें के ही द्वारा चित्त-शुद्धि होती है और यही चित्त-शुद्धि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। कमं-मीमांसा में इसीलिये कमें का स्थान इतना ऊँचा रक्खा गया है। भग

मण्डन - जब समस्त वेद ईश्वर को ही कर्म-फल का दाता बतलाते हैं तब परमात्मा से भिन्न कर्म ही फल का देने वाला है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर जैमिनि मुनि ने ईश्वर का निराकरण ही क्यों किया ? इसका तो कारण बतलाइये ?

शंकर—नैयायिकों का मत है कि इस जगत् का कर्ता स्वयं परमेश्वर हैं। इसी अनुमान के आधार पर वे ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं। परन्तु क्या यह शुष्क अनुमान ईश्वर-सिद्धि के लिये पर्याप्त है ? श्रुति का तो स्पष्ट कहना है कि ब्रह्म तो उपनिषदों के द्वारा गम्य है। वेद को जानने वाला पुरुष उस ब्रह्म को जान सकता है। कितना भी अनुमान किया जाय उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। भला तर्क की भी कहीं इयत्ता है ? इसी माव को अपने मन में रख कर जैमिनि मुनि ने ईश्वरपरक अनुमान का तथा ईश्वर से जगत् के उदय के सिद्धान्त का युक्तियों से खराडन किया है। वे श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य ईश्वर का कहीं भी अपलाप नहीं करते। अतः कर्म-मीमांसा का उपनिषदों से किसी प्रकार का विरोध नहीं पड़ता। इस सूक्ष्म व्याख्या को सुनकर मराइन को वड़ा सन्तोष हुमा और उन्होंने आचार्य की विद्वत्ता, वेद की मर्मजता को भली-भौति स्वीकार कर लिया। गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यास ग्रहरा के लिये भी वे तैयार हो गये।

<sup>े</sup> माघव —शंकर दिग्विजय ६ । ६-७ तथा—सदानम्ब—दिग्विजय सार ७ । १०-४०

### नवम परिच्छेद शारदा-शंकर-शास्त्रार्थ

अपने पित के इस विपम पराजय से शारदा के मन में नितान्त क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्हें इस बात का विश्वास न था कि कोई भी पंडित शास्त्र तथा तक से उनके पित को हराने में कभी समर्थ होगा। जिस घटना की कभी स्वप्न में भी आशा नहीं की जाती थी, अन्ततः वही घटना घटी। परन्तु उन्हें अपनी विद्वत्ता पर पूरा भरोसा था। आचार्य शंकर अलौकिक प्रतिभा-सम्पन्न अवश्य थे, परन्तु शारदा देवी में शास्त्रानुशीलन, व्यापक पाण्डित्य, नवीन कल्पना तथा लोकातीत प्रतिभा की किसी प्रकार कमी नहीं थी। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि बड़ा से बड़ा भी विद्वान् तर्कयुद्ध में उनके सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने शंकर को इन शब्दों में चुनौती देते हुये शास्त्रार्थ के लिये ललकारा।

शारदा—हे विद्वन् ! अव तक आपने मेरे पित के ऊपर आघी ही विजय पायी है। मैं उनको अर्घाङ्किनी हूँ और उसे आपने अभी नहीं जीता है। पहिले मुक्ते जीतिये, तब मेरे पितदेव को अपना शिष्य बनाने का प्रयत्न कीजिये।

शङ्कर—मैं तुम्हारे साथ विवाद करने के लिये उद्यत नहीं हूँ क्योंकि यशस्वी पुरुष महिला जनों के साथ कभी वाद-विवाद नहीं करते।

शारदा—परन्तु मैं आपके सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। अपने मत के खराडन करने के लिये जो व्यक्ति चेष्टा करता हो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे जीतने के लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये—यदि अपने पक्ष की रक्षा करना उसे अभीष्ट हो। क्या आपने महिष याज्ञवल्क्य और राजिष जनक के हष्टान्तों को मुला दिया है जिन्होंने अपने पक्ष की रक्षा करने के लिये क्रमशः गार्गी तथा सुलभो के साथ शास्त्रार्थ किया था। क्या स्त्री से शास्त्रार्थ करने के कारए। ये लोग यशस्त्री नहीं हुये ?

इस तक के सामने शंकर मीन हो गये घीर विवश होकर वे शास्त्रार्थं करने के लिये उद्यत हुये। अपूर्वं समारोह था। वादिनी थी भारत की सर्वेशास्त्र-विशारदा शारदा ग्रीर प्रतिवादी थे शंकर के प्रवतारभूत धलौकिक—शेमुधी सम्पन्न माचार्यं शंकर। पंडित-मण्डली के लिये यह दृश्य नितान्त कौतूहल का विषय था। उन्होंने शारदा की विद्वता की अनेक रोचक कहानियां सुन रक्खी थीं परन्तु उनके परखने का यह अयाचित अवसर पाकर उनके हुएं का ठिकाना न रहा। इन दोनों के बीच नाना शास्त्रों के रहस्यों तथा तथ्यों के विषय में गहरा शास्त्रायं होने लगा। शारदा प्रश्न करती और शङ्कर उनका परम सन्तेषजनक उत्तर देते थे। जगत् का कोई भी शास्त्र अखूता न बचा। लगातार सत्रह दिन तक यह वाचिक मल्ल-युद्ध होता रहा। इयर प्रश्न पर प्रश्न होते थे और उघर प्रत्येक का उत्तर देकर सन्तोष उत्पन्न किया जाता था। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा मोक्षशास्त्र इन तोनों शास्त्रों के विवेचनीय शास्त्रों के ऊपर लगातार शास्त्रायं होता रहा। परन्तु शंकराचार्य अजेय हिमालय की तरह अपने पक्ष के समर्थन में इटे रहे। जब शारदा ने अपने प्रतिपक्षी की यह विलक्षणता देखी तब उनके मन में अकस्मात् एक नवीन विचार-धारा का उदय इस प्रकार हुमा:—

इन्होंने तो बालकपन से ही संन्यास ग्रहण किया है ग्रीर संन्यासियों के समस्त नियमों का भली-भौति पालन तथा रक्षण किया है। काम-शास्त्र से भला ये किस प्रकार से परिचित हो सकते हैं? इनकी विरक्त बुद्धि भला इस गहन शास्त्र में प्रवेश कर सकती है ? काम-शास्त्र ही इनके पाण्डित्य का दुवेंख ग्रंश है। क्यों न मैं इसी शास्त्र के द्वारा इनको परास्त कर ग्रपने पित को प्रतिज्ञा से मुक्त करूँ ?

यही विचार कर शारदा ने काम-शास्त्र विषयक ये ग्रद्भुत प्रश्न किये:—
"भगवन्! काम की कितनी कलायें होती हैं? इनका स्वरूप क्या है? वे किस
स्थान पर निवास करती हैं? शुक्ल-पक्ष तथा कृष्ण-पक्ष में इनकी स्थिति एक
समान रहती है ग्रथवा भिज-भिन्न हुमा करती है? पुरुष में तथा युवती में
इन कलाओं का निवास किस प्रकार से होता है?"

कलाः कियन्त्यो वद पुष्पघन्वनः, किमारिमकाः किञ्च पदं समाश्रिताः। पूर्वे च पक्षे कयमन्यथा स्थितः,

कथं युवत्यां कथमेव पूरुषे ।1—वां० दि० दै। ६६ प्रक्त सुनते ही शंकर की मानसिक दशा में बड़ा परिवर्तन हो गया। उनकी विचित्र दशा थी। वे बड़े धर्म-संकट में पड़ गये। यदि प्रक्त का उत्तर नहीं देते तो प्रत्यज्ञता का दोष उनके माथे पर मढ़ा जाता और यदि देते हैं तो संन्यासधर्म का विनाश होता है। हृदय में यह विचार कर संन्यासियों के नियम की रक्षा करते हुये काम-शास्त्र से अनिभन्न के समान उन्होंने इन प्रक्तों के उत्तर देने के लिये एक मास की अवधि मौगी। शारदा को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। वह समक्षती थी कि एक मास के भीतर ही उनमें कौन-सा परिवर्तन

हो जायेगा ! जैसे ये ग्राज काम-शास्त्र से ग्रनिभिज्ञ हैं इसी प्रकार एक मास के ग्रनन्तर भी वे उसी प्रकार इस शास्त्र से ग्रपरिचित वने रहेगें। उन्होंने सहषं सम्मति दे दी। ग्रकाल में ही यह तुमुल शास्त्रार्थ समाप्त हुग्रा।

#### शंकर का परकाय-प्रवेश<sup>9</sup>

काम-शास्त्र से परिचय पाना आचार्य के लिये एक समस्या थी। उन्हें यितधर्म का भी निर्वाह करना था, साथ ही साथ शारदा देवी के कामविषयक प्रश्नों
का उत्तर भी देना था। उपाय खोजने के लिये ऐसा कहा जाता है कि वे आकाश
में अमए करने लगे। योग-यल उनमें पर्याप्त था। केवल विकल्पमय आध्यात्मिक
ज्ञान की चर्चा में ही वे निपुए। न थे प्रत्युत योग के व्यावहारिक प्रयोग में भी वे
निष्णात थे। आकाश में अमए। करते हुये उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा—अमरुक
नामक किसी राजा का मृतशरीर भूतल पर निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। राजा अभी
युवक ही था। जंगल में वह शिकार करने के लिये आया था। परन्तु मूर्छा रोग के
कारए। प्राएा-पखेल उसके शरीर से रात में ही उड़ गये थे। सुन्दरी स्त्रियाँ उसकी
चारों ओर से घेर कर विलाप कर रही थीं। मन्त्री लोग व्याकुल-बदन होकर
राज्य के संचालन की चिन्ता के कारए। नितान्त शोकाकुल थे। शंकराचार्यं ने
इस दृश्य को देखा। देखते ही उनके चित्त में आया कि क्यों न मैं इसी राजा के
मृतशरीर में प्रवेश कर काम-शास्त्र की व्यावहारिक शिक्षा ग्रहए। कहें। इस भाव
को उन्होंने अपने पट्ट शिष्य पद्मपाद (सनन्दन) से प्रकट किया। ग्रुह के इस
विचार को सुनते ही शिष्य (पद्मपाद ) के हृदय में महान् उद्देग उत्पन्न हुआ।

वे कहने लगे—हे भ्राचार्य ! मैं जानता हूँ कि परकाय में प्रवेश करने की विद्या के सहारे हमारे योगियों ने भ्रलीकिक चमत्कार दिखलाया है। यह विद्या

नितान्त प्राचीन है श्रीर ग्राप इसमें प्रवीण हैं, इसकी भी मैं सनन्दन का जानता हूँ परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या संन्यासी को इसमें विरोध प्रवृत्त होना नाहिए ? कहाँ तो यह हमारा ग्रनुपम संन्यास-त्रत श्रीर कहाँ यह ग्रति निन्दनीय काम-शास्त्र । श्राप यदि काम-

शास्त्र की चर्चा करें तो जगत में बड़ी ग्रव्यवस्था फैतेगी। भूमण्डल पर तो संन्यास-धर्म पहिले ही से शिथिल हो रहा है। ग्रापका संकल्प उसे हड़ करना है, परन्तु मैं देखता हूँ कि ग्राप ग्रपने व्रत से विचलित हो रहे हैं। ग्रतः मेरी हिष्ट में यह परकाय-प्रवेश नितान्त ग्रनुचित प्रतीत हो रहा है।

<sup>े</sup> इस घटना का वर्णन सब विग्विजयों में मिलता है। द्रष्टिष्य-ग्रानन्द गिरि-(२५ वाँप्रकरण), भाधव (६ वाँ सर्ग), चिद्विलास (१६-२०,१६ ग्राच्याय) तथा सदानन्द (७ वाँ सर्ग)

थाचार्यं शंकर ने पद्मपाद के इन वचनों को वड़ी शान्ति के साथ सुना स्रोर अपने योग्य शिष्य की सारगिमत वागी की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। परन्तु इनके विरोध का परिहार करते हुये उन्होंने कहना शंकर का विरोध- ग्रारम्भ किया--"तुम्हारे वचन सद्माव से प्रेरित हैं, परन्तु इस तथ्य के केवल वाह्य ग्रंग पर ही तुम्हारी हिंद पड़ी है। इसके श्रन्तस्तल पर तुमने प्रवेश नहीं किया है। तुम जानते नहीं हो कि समस्त इच्छाम्रों का मूल तो संकल्प है। संसार को हेय दृष्टि से देखने वाला पुरुष यदि किसी कार्यं का कर्ता भी हो तो उससे क्या ? उसके हृदय में संकल्प का नितान्त ग्रभाव रहता है। उस पुरुप को यह संसार कभी बन्धन में नहीं डाल सकता। जिसने इस संसार को सम्पूर्ण रूप से कल्पित ग्रीर ग्रसत्य जान लिया है उस पुरुप को कर्मों के फल किसी प्रकार भी लिस नहीं कर सकते। कर्म का फल तो उसे ही प्राप्त होता है जो इन कमों को करने में ग्रहंकार रखता है गरन्तु ज्ञान के द्वारा जब यह ग्रहंकार-बुद्धि नष्ट हो जाती है तब कर्ता को किसी प्रकार का फल नहीं मिलता। यदि वह ब्रह्म-हत्या करता है तब भी वह पापों से लिस नहीं होता, और यदि हजारों भी अव्वमेघ यज्ञ करता है तब भो वह पुएय नहीं प्राप्त कर सकता। ऋग्वेद का वह दृष्टान्त क्या तुम्हें याद नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी संकल्प-रहित इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा विश्वरूप को मार डाला और मुनियों को मेड़ियों को मार कर खाने के लिये दे डाला था। <sup>२</sup> परन्तु इस कर्म से उनका एक वाल भी वौका नहीं हुया। उघर जनक ने अनेक यज्ञ किया, हजारों रुपया दक्षिणा रूप में दिया, 3 परन्तु वे अभय व्रह्म को प्राप्त करने वाले राजींप थे। फलतः ऐसे सत्कर्मों का फल उनके लिये कुछ भी न हुआ। ब्रह्म-वेत्ता की यही तो महिमा है। संकल्प के नाश का यही तो प्रभाव है कि सुकृत और दुष्कृत के फल कर्ता को तिनक भी स्पर्श नहीं करते । मैं वासनाहीन हूँ-मेरे हृदय में काम की वासना का लेश भी अवशिष्ट नहीं है। अतः मेरा परकाय प्रवेश करके शास्त्रतः काम-शास्त्र का अध्ययन करना कथमपि निन्दनीय नहीं है। ग्रतः इस काम से मुक्ते विरक्त मत करो, प्रत्युत सहायता देकर इसके अनुष्ठान को सुगम बनाओ ।"

गुरु के कथन के सामने शिष्य ने अपना सिर भुकाया । आचायं शङ्कर शिष्यों के साथ दुगम पर्वत-शिखर पर चढ़ गये । वहाँ एक सुन्दर गुफा दिखाई पड़ी

े कथमज्यते जगदशेषमिदं कलयन् सृषेति हृदि कर्मफलै:

न फलाय हि स्वपनकालकृतं सुकृतादि जात्वजृत बुद्धिगतम्

शं. दि. शह्य

र ऋखेव १०। ८। ८०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वृहदार एयक उपनिषद्, अध्याय ३

जिसके आगे एक विशाल समतल शिला पड़ी हुई थी। पास ही स्वच्छ जल से भरी हुई एक सरसी सुबांभित हो रही थी। आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि यहीं पर रह कर आप लोग मेरे शरीर की सावधानी से रक्षा की जिये जब तक में इस राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर काम-कला का अनुभव प्राप्त करता हैं। शिष्यों ने इस आजा को मान ली। शङ्कर ने उस गुफा में अपने स्थूल शरीर को छोड दिया ग्रीर केवल लिङ्ग शरीर से युक्त होकर योग-वल से राजा के शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करने की प्रक्रिया इस प्रकार थी-योगी शङ्कर ने अपने शरीर के अंगूठे से आरम्भ कर प्राण वायु को ब्रह्म-रन्ध्र तक खींच कर पहुँचाया श्रीर ब्रह्म-रन्झ के भी बाहर निकल कर वे मरे हये राजा के शरीर में ठीक उसके विपरीत कम से प्रवेश कर गये। अर्थात् ब्रह्म-रन्ध्र से प्राणवायु का संचार धारम्भ कर धोरे-धीरे उसे नीचे लाकर पैर के म्रंगूठे तक पहुँचा दिया। चिकत जनता ने ब्राइचर्य भरे नेत्रों से देखा कि राजा ग्रमहक के शव में प्राण का संचार हो गया। मुख के ऊपर कान्ति या गयी, नाक से घीरे-घीरे वाय निकलने लगा। हाथ, पैर हिलने और इलने लगे: नेत्र खुल गये। देखते-देखते राजा उठ बैठा। रानी ग्रीर मन्त्रियों के हवें का ठिकाना न रहा । इस प्रदुभूत घटना को देखकर जनता स्तब्ब हो गयी।

राजा अमरुक के पुनरुज्जीवन की बात सारे राज्य में बड़ी शीघ्रता के साथ फैल गयी। जो सुनता वही आरुचयं करता। राजा ने अपने मिन्त्रयों की सलाह से राज्य की उचित व्यवस्था की। इस व्यवस्था का फल राज्य में उचित रीति से दीख पड़ने लगा। सर्वेत्र सुख और शान्ति का साम्राज्य था। मिन्त्रयों को राज्य के संभालने में लगाकर इस नये राजा ने सुन्दरी विलासिनी ख्रियों के साथ रमण करना आरम्भ किया। शंकर बज्रोली किया के ममंज्ञ पिएडत थे, जिसकी सहायता से उन्हें काम-कला के सीखने में देर न लगी। इसी अवस्था में उन्होंने 'कामसूत्र' का गाढ़ अनुशीलन किया तथा इस प्रकार इस शास्त्र के वे पारङ्गत पण्डित बन गये। उनकी अभोष्ट पूर्ति हो चली।

उधर तो शंकर राज्य का काम कर रहे थे और इधर गुफा में पड़े उनके शरीर को उनकी शिष्य-मएडली रक्षा कर रही थी। दिन बीते, रातें ग्रायीं। घीरे-घीरे एक मास की ग्रविध भी बीत चली, परन्तु जब ग्राचार्य नहीं लौटे तब शिष्यों को

१ लिङ्ग शरीर—पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि, इन सत्रह वस्तुओं के समुदाय को लिङ्ग शरीर कहते हैं। जीव इसी शरीर के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। देखिये, ईश्वर कृष्ण:— सांख्य कारिका, कारिका ४०।

महती चिन्ता उत्पन्न हुई कि क्या किया जाय ? कियर खोज निकाला जाय ? उनके राज्य का पता तो था नहीं। तब पर्याद ने यह सवाह दी कि आचार्य को दूँढ़ निकालना चाहिये, हाथ पर हाथ रखने से क्या लाभ ? तदनुसार कित्यय खिष्य आचार्य के शरीर की रक्षा करने के लिये वहाँ रक्खे गये और कुछ विष्य प्यापाद के साथ आचार्य की खोज में निकले। जाते-जाते वे लोग अमरक राजा के राज्य में पहुँचे। राज्य की सुव्यवस्था देखते ही उन्हें यह ज्ञान हो गया कि यह उनके नृप वेशघारी आचार्य का ही राज्य है। लोगों के मुख से उन्होंने सुना कि राजा साक्षात् धर्म की मूर्ति है। परन्तु उसे गायन-विद्या से बड़ा प्रेम है। तदनुसार शिष्य गायक का वेष बना कर राजा के दरवार में उपस्थित हुये। राजा ने इन कलावन्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उन्हें कोई नयी वस्तु सुनाने की आजा दी। गायक लोग तो इस अवसर को प्रतीक्षा में थे ही। आजा मिलते ही उन्होंने अपना गाना प्रारम्भ कर दिया। गायन आध्यात्मिक भावों से भरा था। स्वर की मधुर लहरी सभामएडप को भेद कर ऊपर उठने लगी। इस गायन ने राजा के चिन्त को वरवस अपनी ओर आकृष्ट किया।

यह आध्यात्मिक गायन आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोच करने वाला था।
पद्मपाद राजा को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराकर उसके हृदय में प्रवध उत्पन्न करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने गाना आरम्भ किया जिसका अभिप्राय यह था:—

चावल भूसी के भीतर खिपा रहता है। चतुर लोग इस भूसी को कूटकर चावल को उससे अलग निकाल लेते हैं। ब्रह्म आकाश आदि भूतों को उत्पन्न कर उसके भीतर प्रविष्ट होकर खिपा हुआ है। वह पञ्चकोपों के भीतर ऐसे ढंग से खिपा हुआ है कि बाहरी दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों के लिये उसकी सत्ता का पता नहीं चलता। परन्तु विद्वान् लोग युक्तियों के सहारे उसकी विवेचना कर चावल को भौति जिस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं वह तस्व तुम्हों हो:—

साद्यमुत्पादा विष्वमनुप्रविश्य गूढ्मन्नमयादि कोशतुप-जाले । द्वयो विविच्य युक्त्यवधाततो

यत्तरहुलवदादरित तत्त्वमित तत्त्वम् ।।—शं० दि० १०।४६ हे राजन् ! समस्रो कि तुम कौन हो ? विद्वान् लोग शम ( मन का निग्रह ), दम ( इन्द्रिय का निग्रह ), उपरम ( वैराग्य ) ग्रादि साधनों के द्वारा प्रपनी बुद्धि में जिस सिन्वदानन्द रूप तत्त्व के पाने में समयं होते हैं ग्रीर जिसे पाकर के जन्म-मरए। से रिहत होकर ग्रावागमन के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं वह तत्त्व तुम्हीं हो :— शमदमोपरमादि साधनैधीराः

स्वात्मनाऽत्मनि यदन्विष्य कृतकृत्याः ।

ग्रधिगतामित सचिदानन्दरूपा.

न पुनरिह खिद्यन्ते तत्त्वमसि तत्त्वम् ।।-शं० दि० १०।५५

गायन समाप्त हमा । नृपवेश-धारी शङ्कर के हृदय में भ्रपने प्राचीन स्वरूप के ज्ञान का उदय हुआ। उन्हें अपनी भूल का पता चला। वे शिष्यों को केवल एक मास को अवधि देकर आये थे। परन्तु परिस्थितियों के वश में पड़ कर उन्होंने कामानुराग में अपने को इतना अनुरक्त कर दिया कि अपनी अवधि का काल उन्हें स्मरख नहीं रहा । पद्मपाद के इस गायन ने उनकी पूर्व प्रतिज्ञा को उनके सामने लाकर सजीव रूप से खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को भलीभौति पहचान लिया और इन गायकों की आशा पूरी कर इन्हें बिदा किया। कलावन्तों के द्वारा समभाये जाने पर शङ्कर मूखित हो गये। उन्होंने राजा के शरीर को छोड़ दिया और गुफा में स्थित अपने शरीर में पहिले कहे गये ढंग से वे घुस गये। ब्रह्म-रन्ध्र से आरम्भ कर पैर के ग्रॅगूठ तक घीरे-धीरे प्राणों का संचार हो गया। शिष्यों ने ब्राश्चयं से देखा कि गुरु का शरीर प्राणों से युक्त हो गया। ब्रतः यह देख कर उन्हें महान् हुषं हुग्रा।

शङ्कर का शरीर सचेष्ट हो गया। ग्राने शिष्यों के साथ वे प्रतिज्ञानुसार सीधे शारदा देवीं के पास पहुँचे । शारदा स्वयं ग्रलीकिक शक्ति से युक्त थीं । शङ्कर की यह ग्राश्चर्यजनक घटना उनके कानों तक पहुँच शङ्कर का उत्तर चुकी थी। वे समभ गई कि शङ्कर ने प्रव काम-शास्त्र में भी निपुराता प्राप्त कर ली है। अब उनसे विशेष शास्त्रार्थं करने की आवश्यकता नहीं है। शब्दूर ने उन प्रश्नों का यथ। चित उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया।

शङ्कर के इस युक्तियुक्त उत्तर को सुनकर शारदा देवी (भारती ) नितान्त प्रसन्न हुई और उन्होंने शङ्कर की प्रतिभा और विद्वत्ता के सामने अपना पराजय स्वीकार किया। अब वे शङ्कर से बोलीं कि "मुफे पराजित कर आपने अब मेरे

१ शंकर के उत्तर का ठीक-ठीक वर्णन दिग्विजयों में नहीं मिलता। प्रकन काम-शास्त्र का है, उत्तर भी काम-शास्त्र के ग्रन्थों में मिलता ही है। ग्रत: भ्रनावदवक समभ कर ही इन ग्रन्थकारों ने इसका निर्देश नहीं किया है। हम भी इनका श्रनुकरण कर चुप रह जाना ही उचित समभते हैं। जिज्ञास-पाठक वात्स्यायन-कामसूत्र, रितरहस्य, पञ्चसायक म्रादि ग्रन्थों में इसका उत्तर देख सकते हैं।

पित देव के ऊरर पूरी विजय पायी है" मएडन मिश्र ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की ग्रीर ग्राचार्य ने उन्हें संन्यास-मार्ग में दीक्षित कर उनका नाम 'सुरेक्वराचार्य' रक्खा।

शक्दर ग्रीर मएडन मिश्र के शास्त्रार्थं का यह विस्तृत विवरण 'शक्दर-दिग्विजयों' के प्रचलित वर्णन के आधार पर दिया गया है। इन ग्रन्थों के रचियताओं को यह धारणा है कि मगडन मिश्र मीमांसा-शास्त्र वांकर स्रोर मएडन के ही पारंगत पण्डित थे। स्रतएव उनका द्वैत-मागं के शास्त्रार्थ की के ऊपर ही आग्रह था। इसीलिये अद्वेतवादी शकूर ने ग्रपने ग्रहेतवाद के मण्डन के लिये मण्डन मिश्र की हैतवादी ऐतिहासिकता यक्तियों का बड़ी ऊहापोह के साथ खण्डन किया। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर इस शास्त्रायं के भीतर एक विचित्र ही रहस्य दिखाई पड़ता है। इघर मण्डन मिश्र की लिखी हुई 'ब्रह्म सिढि' नामक पुस्तक प्रकाशित होकर विद्वानों के सामने ग्रायी है। इसके ग्रध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मएडन मिश्र भी पक्के प्रदेतवादी थे। तब यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि शक्कराचार का इनके साथ क्योंकर शास्त्रार्थ हुमा ? दोनों तो महेतवादी ही ठहरते हैं। जान पडता है कि मण्डन मिश्र ग्राचार्य शक्कर के प्रतिस्पर्धी ग्रहेतवादी दार्शनिक थे। दोनों - शक्कर ग्रीर मण्डन-के ग्रहैतवाद के सिद्धान्तों में बहुत भिन्नता पायी जाती है। शङ्कार अपने महैतवाद को ठीक उपनिषद् की परम्परा पर अवलम्बित मानते थे और संभव है कि इसीलिये वे मण्डन के अद्वेतवाद को उपनिषद्-विरुद्ध समऋते थे। जव तक एक प्रवल प्रतिस्पर्धी के मत का खण्डन नहीं होता, तब तक ग्रपने सिद्धान्त का प्रचार करना कठिन है। संग्रवतः इसीलिये शंकर ने मण्डन मिश्र को अपने उपनिषन्मूलक अद्वेतवाद का प्रचारक बनाने के लिये ही उन्हें परास्त करने में इतना आग्रह दिखलाया । अतः इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से उपनिषद् महैतवादी शंकर का उपनिषद्-विषद महैती मण्डन से शास्त्रायं करना नितान्त युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

## दशम-परिच्छेद

#### दक्षिण-यात्रा

मण्डन मिश्र के ऊपर विजय-प्राप्त करने से आचार्य शंकर ने उत्तरी भारत की पिण्डत-मण्डली के ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया। मण्डन मिश्र को तो वे अपना शिष्य बना ही चुके थे। अव उन्होंने उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर यात्रा करना आरंभ किया। इस यात्रा का अभिप्राय था दक्षिण भारत के अवैदिक मतों का खण्डन करना और अपने अद्वेत मार्ग का प्रचार करना। आचार्य अपनी शिष्य मण्डली के साथ, जिसमें प्रमुख सुरेश्वर और पद्मपाद थे, माहिष्मती नगरी से दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले अनेक तार्थ-स्थलों पर निवास करना और जनता को अद्वेत मार्ग की शिक्षा देना आचार्य शंकर की दैनिक चर्या थी। वे महाराष्ट्र मण्डल से होकर और भी नीचे दक्षिण की ओर गये। बहुत संभव है कि महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ-क्षेत्र पंढरपुर में उन्होंने निवास किया हो। यह तीर्थ विष्णु भगवान् के ही एक विशिष्ट विग्रह पण्डरीनाथ से सम्बद्ध है। महाराष्ट्र में यह वैष्णव वर्म का प्रधान केन्द्र है। यह मन्दिर प्राचीन बतलाया जाता है।

महाराष्ट्र देश में धर्म प्रचार के अनन्तर आचार्य अपनी मण्डली के साथ सुप्रसिद्ध तीर्थ-क्षेत्र श्रीशैल या श्रीपर्वत पर पहुँचे। आज भी उसक्षेत्र की पवित्रता,

प्राचीनता ग्रोर भव्यता किसी प्रकार न्यून नहीं हुई है। यह श्रीपर्वत स्थान मद्रास प्रान्त के कर्नूल जिले में एक प्रसिद्ध देवस्थान है। यहाँ का शिव मन्दिर बड़ा ही विशाल ग्रोर भव्य है जिसकी

लम्बाई ६६० फीट और चौड़ाई ५१० फीट है। इसकी दीवालों के ऊपर रामायण और महाभारत की कथाओं से सम्बद्ध सुन्दर चित्र अिक्कृत किये गये हैं। मन्दिर के बीच में मिल्लकार्जुन महादेव की स्थापना की गयी है। भारतवर्ष में विख्यात द्वादश जोतिर्लिक्नों में मिल्लकार्जुन अन्यतम है। प्राचीन काल में तो इस स्थान की महत्ता और भी अधिक थी। मन्त्र-सिद्धि तथा तान्त्रिक उपासना से इस स्थान का गहरा सम्बन्ध था। कापालिक तान्त्रिकों के अतिरिक्त बौद्ध तान्त्रिकों से भी इस स्थान का गहरा सम्बन्ध था, इस बात के लिये अनेक प्रमाण मिलते हैं। सुनते हैं कि माध्यमिकतम-विख्यात आचार्य सिद्ध नागार्जुन ने इसी पवंत पर निवास कर अपनी अलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। बाण्यमट्ट (ससम शताब्दी का पूर्वाद्धं) ने भी

<sup>े</sup> श्रीपर्वत का विशेष विवरण १२ वें परिच्छेद में है। वहीं देखिए।

इस स्थान का सिद्धि-क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया है। महाराज हपंतर्धन ने अपनी 'रत्नावली' नाटिका में इसी श्रीपवंत से ग्राने वाले एक सिद्ध का वर्णन किया है जिसे ग्रकाल में ही फूलों को खिला देने की ग्रपूर्व सिद्धि प्राप्त थी। महाकिव भवभूति ने भी 'मालती-माधव' में इस स्थान को मन्त्र-सिद्धि के लिये उपादेय तथा सिद्धपीठ वतलाया है।

शैव स्थान होने पर भी बहुत दिनों से यह स्थान अवैदिक मार्गावस्थिम्बयों के अधिकार में आ गया था। इस स्थान पर बौद्धों का प्रभाव बहुत ही अधिक था। हीनयानी बौद्धों के अष्टादश निकायों में दो निकायों के नाम हैं पूर्वशैलीय और अपरशैलीय। तिब्बती ग्रन्थों से पता चलता है कि इस नामकरण का यह कारण था कि श्रीपर्वंत के पूरव और पश्चिम में दो पहाड़ थे, जिनका नाम कमशः पूर्वशैल और अपरशैल था। इन्हीं शैलों पर निवास करने के कारण इन निकायों का ऐसा नामकरण हुआ था। परन्तु शंकराचार्य के समय में यहाँ बौद्धों के प्रमाव का पता नहीं चलता, उस समय तो इसे कापालिकों ने अपना अड्डा बना रक्खा था।

प्राचीन समय में इस सम्प्रदाय की प्रमुता और महत्ता बहुत ही प्रविक थी। यह एक उग्र तान्त्रिक शैव सम्प्रदाय था जिसके अनुयायी माला, अलंकार, कुएडल,

चूडामिए, भस्म भ्रीर यज्ञोपवीत ये छः मुद्रिकाये (चिह्न ) कापालिकों का धारए करते थे। ये लोग मनुष्यों की हिंड्डयों की माला परिचय पहिनते थे, इमकान में रहते थे श्रीर भ्रादिमयों की खोपिंड्यों में भोजन करते थे। परन्तु किसी विचित्र योग के अभ्यास

से उन्हें विचित्र सिद्धियाँ प्राप्त थीं।

इनकी पूजा बड़े उप्र रूप की थी। ये शंकर के उप्र रूप महामैरव के उपासक थे। इनकी पूजा में मद्य, मांस भ्रादि का पर्याप्त व्यवहार होता था। इनके उपास्य-

हरिहर सुरज्येष्ठ श्रेष्ठान्सुरानहमाहरे, वियति वहतां नक्षत्राणां रुण्डिम गतीरिप । सनगनगरीमभः; पूर्णां विधाय महीमिमां, कलय सकलं भूयस्तोयं क्ष्णेन पिबामि तत् ॥

<sup>े</sup> जयित ज्वलत्प्रतापज्वलनप्रकारकृतजगद्रक्षः । · सकलप्रणियमनोरथितिद्वश्रीपर्वतो हर्षः ॥—हर्ष-चरित, प्रथम उच्छ्वास

र रत्नावली — पृ० ६७-६८ ( निर्णयसागर )

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रबोध चन्द्रोदय में इनकी सिद्धियों का बड़ा ही सुन्दर दर्गन किया गया है।

<sup>--</sup> प्रबोध चन्द्रोदय, शंक ३, इलोक १४

देव महाभैरव का स्वरूप बड़ा उग्र तथा भयानक था। "ये लोग ग्राग में मनुष्य के मास की ग्राहुित देते थे, ब्राह्मण के कपाल (खोपड़ी) में चराव पीकर ये श्रपने व्रत की पारणा करते थे, महाभैरव के सामने पुरुषों की विल दिया करते थे।" शंकराचार्य के समय में इन कापालिकों का बड़ा प्रभाव था। क्योंकि ६३६ ई० के एक शिलालेख से पता चलता है कि चालुक्य वंशी राजा पुलकेशी द्वितीय के पुत्र नागवर्षन ने कपालेश्वर की पूजा के लिये बहुत-सी जमीन दानरूप में दी थी।

ऐसे तान्त्रिक क्षेत्र में शंकराचार्य को अपने वैदिक मार्ग का प्रचार करना या। उन्होंने भगवान् मल्लिकार्जुन तथा भगवती भ्रमराम्बा की वड़े अनुराग से पूजा की और कुछ दिनों तक यहाँ निवास किया । वे अपने शिष्यों को माध्य पढाते. श्रद्वेत मार्ग का उपदेश देते ग्रीर ग्रवैदिक मतों के सिद्धान्तों की नि:सारता भलीभौति दिखलाते । कापालिक जैसे ग्रवैदिक पन्थ का खण्डन उनका प्रधान लक्ष्य या । विद्वान् लोग शंकर की ग्रोर भुकने लगे। वहाँ की जनता शंकर के उपदेशों को सुनकर कापालिक मत को छोड़कर वैदिक मार्ग में अनुराग दिखलाने लगी। कापालिकों ने देखा कि एक महान् अतर्कित विघ्न उपस्थित हुग्रा। परन्तु उनमें ऐसा कोई विद्वान न था जो शंकर की युक्तियों का उत्तर देता। पराजय के साथ ही साथ इन कापालिकों की प्रतिहिंसा (वदला ) की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। तर्क से हार कर उन्होंने कर्कश तलवार का आश्रय लिया। इनके नेता का नाम था उग्रभैरव। उसने शंकर को मार डालने की अच्छी युक्ति निकाली। वह इनका शिष्य वन गया--साधारए। शिष्य नहीं बल्कि उग्र शिष्य । धीरे-घीरे वह म्राचार्य शंकर का प्रिय पात्र वन गया। अवसर पाकर उसने शंकर से अपना गूढ़ अभिप्राय कह सुनाया कि भगवन् ! मैं विषम परिस्थिति में हूँ । मुक्ते एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त होने में एक क्षुद्र विझ उपस्थित हो गया है। मुक्ते विल देने के लिये राजा या किसी सर्वज्ञ पण्डित का सिर चाहिये। पहिला तो मुफे मिल नहीं सकता है ग्रीर दूसरा ग्रापकी अनुकम्पा पर अवलम्बित है। ग्रापसे वढ़कर इस जगत् में है ही कौन ? इसलिये आप अपना सिर मुफे दे दीजिये। शंकराचार्यं ने गूढ़ अभिप्राय से भरे हुये इस वचन को सुना। परन्तु वे तो परोपकारी जीव थे। उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी परन्तु इस कापालिक को सावधान कर दिया कि मेरे

भ मस्तिष्कान्त्रवसाभिपूरितमहामांसाहुतीर्जु ह्वतां, वह्नो ब्रह्मकपाल कल्पितसुरापानेन नः पाराणा । सद्यः कृत्तकठोरकराठविगलत्कोलालधारोज्वले— रच्यों नः पुरुषोपहरिवलिभिर्देवो महाभैरवः ॥ —प्रबोध चन्द्रोटय

शिष्यों के सामने कभी इस बात की चर्चा न करे। मुफे डर है कि वे इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करेंगे। कल जब मैं अकेला रहें तो तुम आना और मैं अपना सिर तुम्हें दे दूँगा। दूसरे दिन वह कापालिक हाथ में त्रिशूल लेकर, माथे में त्रिपुण्ड धारए। कर, हिंडुयों की माला को गले से लटकाये हुये, शराव की मस्ती में लाल-लाल आँखें घुमाता हुआ शंकराचायं के निवास स्थान पर आया। उस समय विद्यार्थी लोग दूर चले गये थे। आचायं एकान्त में बैठे हुये अम्यास में लीन से।

उस भैरवाकार कापालिक को देखकर उन्होंने शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिया। अपने अन्तः करण को एकाप्र कर वे योगासन पर ध्यान-मुद्रा में बैठ गये। प्रण्य का जप करते हुये उन्होंने अपनी इन्द्रियों को उनके ब्यापार से हटाया और निर्विक्त समाधि में जा विराजे। आचार्य को विल्कुल एकान्त में देख कर उस कापालिक ने अपनी कामना पूरो करनी चाही। परन्तु पद्मपाद जैसी विलक्षण बुद्धि वाले शिष्य का वह ठग न सका। उन्हें उस कापालिक की दुरोंभसन्य का कुछ पता चल गया था। उस उप्रमैरव ने तलवार को शंकराचार्य का सिर काटने के लिये ज्योंही उठाया त्योंही पद्मपाद वहीं अकस्मात् उपस्थित हो गये और त्रिशूल के नोंक से उसका काम तमाम कर हाला। उप्रभैरव का पराजय कापालिक मत के नाश का श्रीगरोश था। देखते ही देखते यह कापालिक मत श्रीपवंत के प्रदेश से उच्छिष्क हो गया। इस प्रकार अदैत की विजय-दुन्दुभि सर्वंत्र बजने लगी।

यहाँ से यितरांज शंकर अपने शिष्यों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में प्थारे। यह स्थान वस्वई प्रान्त में एक प्रसिद्ध शैव तीर्थ है। गोवा से उत्तर लगभग तीस मोल की दूरी पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ गोकर्ण की के महादेव का नाम 'महाबलेक्वर' है, जहाँ आज भी शिवरात्रि यात्रा के अवसर पर बहुत बड़ा मेला नगता है। प्राचीन काल में इसकी प्रसिद्धि और भी अधिक थी। रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इसकी विपुल महिमा गायी गयी है। बाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि कुबेर के समान सम्पत्ति पाने की अभिलापा से लंकाधिपति रावण ने अपनी माता कैकसी के परामर्श से यहीं घोर तपस्या की यी तथा अपने मनोरय को

<sup>े</sup> उग्रभैरव के पराजय के विशेष विवरण के जिये देखिये, माधव-शंकर विजयसार—सर्ग ११, सदानन्द—शंकर विजयसार—सर्ग १० श्रानन्दगिरि ने कापालिक के पराजय की घटना का उल्लेख प्रपते प्रन्य में नहीं किया है।

सिद्ध किया था। महाभारत इसे देवताओं की तपस्या का स्थल बतलाता है जहाँ केवल तीन रात ठहरने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अनुशासन परं में अर्जुन के इस स्थान पर जाने का उल्लेख मिलता है। पिछले काल में भी इसकी पित्रता अक्षुएए। बती रही। महाकिव कालिदास ने गोकर्ए के महादेव को वीए। बजा कर प्रसन्न करने के लिये नारव जी का आकाश मार्ग से वहाँ जाने का उल्लेख किया है।

इसी गोकर्ण क्षेत्र में भ्राचार्य शंकर ने तीन रात तक निवास किया । भगवान् महाबलेश्वर की स्तुति करते हुये वहाँ के विद्वानों और भक्तों के सामने अपने अद्वैत मार्ग का शंकर ने उपदेश किया । ४

गोकर्ण के अनन्तर शंकर हरिशंकर नामक तीथं स्थल में पघारे। यहाँ
हरिहर की मूर्ति विराजमान थी। श्राचार्य शंकर ने अद्वैतवाद
हरिशंकर की
के प्रतीकरूप हरिशंकर की स्तुति श्लेपारमक पद्यों के द्वारा
यात्रा
इस प्रकार की:—

"हे हरे! श्रापने मन्दर नामक पहाड़ को घारण कर देवताओं को अमृत भोजन कराया है। मन्दराचल के घारण करने पर भी आप स्वयं खेद रहित हैं। हे कच्छप रूपी नारायण! आप अपनी अपार कृपा मुक्त पर कीजिये। ( शिव को लक्षित कर ) हे भगवान् शंकर! आप मन्दर नामक विष को धारण करने वाले तथा भक्षण करने वाले हैं। कैलाश पहाड़ के ऊपर अपनी सुन्दर मूर्ति से आप नाना प्रकार के विलास करते हैं। इस दास को भी अपनी अपार कृपा का पात्र बनाइये। "

तत: क्रोधेन तेनैव, दशग्रीव: सहानुज:। चिकीर्षु र्दुष्करं कर्म, तपसे ध्तमानस:।। प्राप्स्यामि तपसा काममिति कृत्वाध्यवस्य च। ग्रागच्छवात्मसिद्ध्यर्थं गोकर्णास्याध्यमं शुभम्।।

<sup>—</sup>वा० रा०, उत्तर काएड **१।४५-४६** 

र ग्रथ गोकर्णमासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्वतम् । समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकनमस्कृतम् ॥—वनपर्व ८५।२४

अथ रोधसि दक्षिगोदये: श्रितगोकर्गनिकेतमोद्वरम् ।
 उपवीगायितुं ययो रवेरुदगावृत्तिपथेन नारद: ।। — रघुवंदा ८।३३

४ यात्रा के उल्लेख के लिए द्रडटब्य—माधव (१२ सर्ग) तथा सदानन्य ११ सर्ग)

<sup>&</sup>quot; यो मन्दरागं वधवादितेयान्, सुघाभुजः स्माऽऽतनुतेऽविवादी । स्वामदिलीलोचितचारुमूर्ते, कृपामपारां स भवान् ज्यघत्ताम् ॥

हे नृसिंह रूपी नारायण ! आपने सिंह रूप घारण कर देवताओं के शतु हिरएयकस्थपु का संहार किया है और प्रह्लाद को आदिन्दित बनाया है । अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। (शिव को लक्षित कर ) हे शंकर ! आप पंच मुख धारण करने वाले हैं, आपके मस्तक के ऊपर निदयों में सर्व श्रेष्ठ गङ्गा विराजती हैं। गजासुर को मार कर आप अत्यन्त आनन्दित हुये। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ""

हरिशंकर की यात्रा करके शंकर मूकाम्बिका की ग्रोर चल पड़े। रास्ते में एक विचित्र घटना घटी। एक ब्राह्मण दम्पित ग्रपने मरे हुये एकलीते लड़के को गोदी में लेकर विलाप कर रहे थे। ग्राचार्य का कोमल हृदय मूकाम्बिका की उनके करुण घटन पर पिघल गया। वहां के लोगों ने शंकराचार्य यात्रा से बड़ी प्रार्थना की कि मगवन्! ग्राप ग्रलोकिकशक्ति-सम्पच हैं। ग्राप कृपया इस ब्राह्मण वालक को जिला दीजिये। ग्राकाश वागों ने भी शंकर को इस कार्य के लिये प्रेरित किया। तब ग्राचार्य ने उसे ग्रपने योगवल से जिला दिया। इस ग्रद्भुत घटना को देखकर लोगों के ग्रास्चर्य तथा ब्राह्मण्डस्पित के हर्ष का ठिकाना न रहा। ग्रनन्तर वे मूकाम्बिका के मन्दिर में पहुँचे ग्रीर भगवती की रहस्यमयी वागों में स्तुति की।

म पहुंच ग्रार भगवता का रहस्यमयी वाणी में स्तुति की। ये मूकाम्बिका की स्तुति करके श्रीर कुछ दिन वहाँ निवास करके शंकर 'श्रीविल' नामक अग्रहार में पहुँचे। अग्रहार उस वस्ती को कहते हैं जिसमें केवल ग्राह्मणों का ही निवास रहता है। इस अग्रहार में लगभग (२०००) हस्तामलक शिष्ट्य वो हजार अग्निहोत्री ब्राह्मण निवास करते थे। उसमें प्रभाकर की प्राप्ति नामक एक ब्राह्मण भी रहते थे। ये थे तो बड़े सम्पन्न, धनी ग्रीर मानी परन्तु अपने पुत्र की मूखंता और पागलपन के कारण नितान्त दुःखित थे। वह न कुछ सुनता था ग्रीर न कहता था। ग्रालसी की तरह कुछ विचार करता हुआ पड़ा रहता था। परन्तु वह वड़ा गुणसम्पन्न था। प्रभाकर ने ब्राह्मणु-पुत्र के जी उठने की बात पहिले ही सुन रक्खी थी। उस अग्रहार में शंकर के ग्राते ही एक दिन वे अपने पुत्र के साथ उनके पास पहुँचे और अपनी दुरवस्था कह सुनायी — भगवन्, यह मेरा पुत्र तेरह वर्ष का हो गया। किसी प्रकार

<sup>े</sup> समावहन् केसरितां वरां यः, सुरद्विषत्कुक्षरमाजद्यान । प्रद्वादमुल्लासितमादघानं पद्माननं तं प्रसुमः पुरासम् ॥ —माधव—शं० दि० १२ । १०, १२

र ब्राराधनं ते बहिरेव केचिवन्तर्बहिश्चैकतमेऽन्तरेव । ग्रन्ये परे त्यम्ब ! कवापि कुर्यं नै व त्ववैक्यानुभवैकनिष्ठाः ॥ — शं० वि० १२।३०

हमने इसका उपनयन कर दिया है। परन्तु न तो इसे अक्षरज्ञान अभी तक हुआ, न वेद का सामान्य परिचय ही। इसका आचरण विलक्षण है। न खाने का नियम है और न पीने का नियम। जब जो चाहता है, करता है। क्या आप इसकी जड़ता का कारण बतलायेंगे? प्रभाकर के इन बचनों को सुनकर शंकराचायें ने उस वालक से पूछा कि तुम कीन हो? तुम जड़ के समान आचरण क्यों करते हो? इतना सुनते ही वह वालक कहने लगा—भगवन्! मैं जड़ नहीं हूँ। जड़ पुरुष तो मेरे पास रहने से कार्य में स्वयं लग जाता है। मैं आनन्द रूप हूँ। देह, इन्द्रिय आदि से अलग हूँ। मैं विकारों से ही चैतन्य रूप हूँ। कीन कहता है कि मैं जड़ हूँ ?

इतना सुनते ही सभा मएडली ग्राश्चर्यचिकत हो गयी। निता जिस बालक को निवान्त मूर्ख, ग्रालसी, तथा पागल समभता था, वह वहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी निकला। ग्राचार्य ने प्रभाकर से कहा कि यह लड़का तुम्हारे यहाँ रहने योग्य नहीं है। पूर्व जन्म के ग्रम्यास से यह सब कुछ जानता है परन्तु कुछ कहता नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो बिना पढ़े वह इतने सुन्दर श्लोक कैसे कहता। संसार की वस्तुओं में इसको किसी प्रकार ग्रासिक नहीं है। इतना कह कर शंकर ने उस बालक को ग्रपना शिष्य बना लिया ग्रीर उसका नाम हस्तामलक रक्खा।

<sup>ै</sup> नाहं जडः किन्तु जडः प्रवर्तते, मत्संनिधानेन न संदिहे गुरो । षड्भिषड्भावविकारवींजतं, सुखैकतान परमस्मि तत्पदम् ।।
——शं० दि० १२।४४

### शृङ्गेरी

शक्दुराचार धीविल अग्रहार में निवास करने के ग्रनन्तर अपने शिष्यों के साथ श्रुक्तिगिर पथारे। यह वही स्थान है, जहाँ ग्राज से लगभग वारह वर्ष पहिले शंकर ने एक विशालकाय सर्प को अपना फन फैला कर मेढ़क के बच्चों की रक्षा करते हुये देखा था। उस पुरानी वात को उन्होंने अपने शिष्यों से कह सुनाया। इसी स्थान पर ऋषि श्रुक्त ने तपस्या की थी। स्थान इतना पवित्र था कि बहुत पहिले से ही वहाँ मठस्थापन करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। ग्राज उसी पुरातन संकल्प को कार्यान्वित करने का अवसर आ गया था। शिष्यों की मंडली ने आचार्य के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तदनुसार ऋषि श्रुक्त के प्राचीन आश्रम में शिष्यों के अनुरोध से रहने योग्य कुटियाँ तैयार की गयीं। शंकर ने मन्दिर वनवा कर शारदा देवी की प्रतिष्ठा की ग्रोर थी विद्या सम्प्रदायानुसार तान्त्रिक पूजा पद्धित की व्यवस्था कर दी, जो उस समय से लेकर आज तक अविच्छन रूप से चली आ रही है।

यह स्थान आजकल मैसूर रियासत के कडूर जिले में तुङ्ग नदी के बायें किनारे पर अवस्थित है। यह आजकल एक बहुत वड़ा संस्थान(देव स्थान) है, जहाँ

शहैत विद्या का प्रचार विशेष रूप से हो रहा है। शंकराचायं श्रुङ्गे री की के द्वारा स्थापित ग्रादि-पीठ होने के कारण इन स्थान की महत्ता स्थिति तथा गीरव विशेष है। यहाँ के शंकराचार्य की मान्यता ग्रत्यिक है। मैसूर की रियासत से इसे बड़ी भारी जागीर प्राप्त हुई है

तथा वार्षिक सहायता भी दी जाती है। विजयनगर के राजाओं ने भी इस मठ को विशेष जागीर दी थी। <sup>द</sup>

आचार्य शंकर ने शृङ्किरी मठ को अपने रचनात्मक कार्य-कलाप का मुख्य केन्द्र बनाया। उत्तर काशो में रह कर शंकर ने अपने भाष्य-प्रन्यों का रचना कर ली थी परन्तु उसके विपुल प्रचार का अवसर उन्हें वहुत ही कम मिला था। इस स्थान पर रहते समय उन्हें इनके प्रचार का अच्छा अवसर मिला। उन्होंने अपने विद्वान् शिष्यों को जिनकी बुद्धि शास्त्र के रहस्यप्रहण करने में नितान्त सूक्ष्म थी, अपने भाष्यों को पढ़ाया। यहीं पर रहते हुये उन्हें एक मनीपी शिष्य की प्राप्ति हुयी। यह शिष्य आचार्य का वड़ा ही भक्त सेवक था। उसका नाम था गिरि।

भ इस स्थान के विशेष वर्णन के लिए वेखिये—इसी प्रन्य का मठ-विवर्ण।

वह नामतः ही गिरि न था प्रत्युत ग्रुएतः भी गिरि था। प्रवका जड़ था। प्रत्नु था ग्रंकर का एकमात्र भक्त।

भाचार्यं भ्रपने भाष्यों की व्याख्या जब विद्वान् शिष्यों के सामने किया करते थे तब वह भी उसे सुना करता था। एक दिन की घटना है कि वह अपना कौपीन घोने के लिये तुङ्गभद्रा के किनारे गया था। उसके आने में कुछ विलम्ब हुआ। शंकर ने उसकी प्रतीक्षा की। उपस्थित तोटकाचार्य की विद्यार्थियों को पाठ पढाने में कुछ विलम्ब कर दिया । पद्मपाद সামি श्रादि शिष्यों को यह वात वड़ी बुरी लगी-इस मृश्पिएडबुद्धि विषय के लिये गुरू जी का इतना अनुरोध कि उन्होंने उसी के लिये पाठ पढ़ाने से रोक रक्खा। शंकर ने यह बात अनुमान से जान ली तथा अपनी अलीकिक शक्ति से उस विषय में समस्त विद्याओं का संचार कर दिया। उसके मुख से अध्यातम विषयक विशुद्ध पद्ममयी वाणी निरगंल रूप से निकलने लगी। इसे देखकर शिष्यों के अचरज का ठिकाना न रहा । जिसे वे वज्र-मूर्ख समक्त कर अनादर का पात्र समक्षते थे वही अध्यात्म-विद्या का पारगामी पण्डित निकला । शिष्य के मुख से तोटक छन्दों में वाणी निकली थी। इसीलिये गुरू जी ने इनका नाम तोटकाचार्य रख दिया। ये घाचार्य के पट्ट शिष्यों में से अन्यतम थे। ज्योतिमैठ की अध्यक्षता का भार इन्हीं को सींपा गया।

क्यर कहा गया है कि श्रृङ्गेरी निवास के समय शंकर ने अपने भाष्यों के प्रचार की ओर भी दृष्टि डाली। यह ग्रमिलाषा तो बहुत दिन से उनके हृदय में ग्रञ्जूरित हो उठी थी कि ब्रह्मसूत्र भाष्य को लोकप्रिय और बार्तिक की बोधगम्य बनाने के लिये उनके ऊपर वार्तिक वथा टीका की रखना रचना करना नितान्त आवश्यक है। भट्ट कुमारिल से भेंट करने का प्रधान उद्देश्य इसी कार्य की सिद्धि थी। परन्तु उस विषम स्थिति में उनसे यह कार्य सिद्ध न हो सका। श्रुङ्गेरी का शान्त वातावरण इस कार्य के लिये नितान्त अनुकूल था। सामने पवित्र तुङ्गा नदी कल-कल करती हुर्या बहती थी। स्थान जन-संघर्ष से नितान्त दूर था। किसी प्रकार का जन

<sup>ी</sup> जिस टीका ग्रन्थ में मूलग्रन्थ में कहे गये, नहीं कहे गये ग्रथवा बुरी तरह कहे गये सिद्धान्तों की मीमांसा की जाती है उसे 'वार्तिक' कहते हैं। इसमें मूल-ग्रन्थ के विवयों की केवल व्याख्या ही नहीं रहती प्रत्युत् उसके विरोधी मतों का भी साङ्ग्रोपाङ्क खंडन रहता है।

उक्तानुकतुरुक्तानां, चिन्ता यत्र प्रवर्तते। तं प्रन्थं वार्तिकं प्राहु: वार्तिकज्ञाः मनीषिएाः।।

कोलाहल तथा संसार का दु:खमय प्रपञ्च उस पार्वत्य प्रदेश में प्रवेश न कर सकता था। चारों तरफ घने जंगलों से प्रकृति ने उसे घेर रक्खा था। इसी शान्त वातावरण में वातिक रचना का अच्छा अवसर दीख पड़ा। शंकर ने सुरेश्वर से अपनी इच्छा प्रकट की कि वे ही ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखें। सुरेश्वर ने अपनी नम्रता प्रकट करते हुये अपनी अयोग्यता का निवेदन किया। परन्तु शुरू के आग्रह करने पर उन्होंने यह गुरुतर भार वहने करना स्वीकार किया। परन्तु शिष्यों से बड़ा फमेला खड़ा किया। आचार्य शंकर के अधिकांश शिष्य पद्मपाद के पक्षपाती थे। उन्होंने प्राचार्य का कान भरना आरम्भ किया कि यह वार्तिक-रचना का कार्य सुरेश्वर से भलीभौति नहीं हो सकता। पूर्वात्रम में वे (सुरेश्वर) गृहस्थ थे और कमंमीमांसा के अनुयायी तथा आग्रही प्रचारक थे। उनका यह संस्कार अभी तक छूटा न होगा। यह शास्त्राय में आपके द्वारा जीते गये थे अतः विवश होकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, अपनी स्वतन्त्रता और स्वेच्छा से नहीं। इसी प्रकार के अनेक निन्दात्मक वचन कह कर शिष्यों ने ग्रुह के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया। उनकी सम्मित में प्रापाद ही इस कार्य को सम्पन्न करने के पूर्ण अधिकारी थे।

आचार्यं बड़े संकट में पड़ गये। अपनी इच्छा के विरुद्ध शिष्यों की यह भावना जान कर उनके चित्त में अत्यन्त सोम हुआ। वे पद्मपाद की योग्यता को जानते थे तथा उनकी गाढ़ गुरु-मिक्क से भी परिचित थे। उन्होंने पद्मपाद को बुला कर अपना प्रस्ताव सुनाया। परन्तु पद्मपाद ने हस्तामलक को ही भाष्य लिखने में समर्थं बतलाया, क्योंकि उनके सामने वेदान्त के समग्र सिद्धान्त हाथ के श्रांवले की तरह प्रत्यक्ष थे। आचार्यं शंकर पद्मपाद के इस प्रस्ताव को सुनकर मुसकराने लगे तथा उनका पूर्वं चरित सुना कर कहा कि वे निपुण अवक्य है, वेदान्त के तत्वों में उनका प्रवेश गम्भीर है, परन्तु वे तो सदा समाहित (समाधि में, लग्न) चित्त रहा करते हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति वाह्य कार्यों में कथमि नहीं होती। अतः मैं तो उन्हें इस कार्यं के योग्य नहीं समम्तता। मेरी दृष्टि में तो समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले सुरेस्वर ही इस कार्य के सर्वया योग्य हैं। उनके समान कोई दूसरा नहीं दीख पड़ता। परन्तु में अपने अधिकांश शिष्यों के मत के विरुद्ध कार्यं नहीं करूँगा। जब उनका आग्रह तुम्हारे ही लिय है तब तुम मेरे भाष्य के ऊपर वृत्ति बनाओ; वार्तिक बनाने का कार्य तो स्वयं सरेस्वर ने स्वीकार कर ही लिया है।

पद्मपाद से यह कहकर भ्राचार्य शंकर ने सुरेश्वर से भी शिष्यों के इस आक्षेप को कह सुनाया तथा उनसे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने के लिये कहा। शिष्य ने गुरु की भ्राज्ञा को शिरोधार्य कर वेदान्त तस्वों का प्रतिपादक 'नैष्कर्यं- सिद्धिं लिखा। आचार्यं ने इस प्रन्य को देख कर विशेष हुएँ प्रकट किया।
सुरेश्वर ने केवल ग्रन्थ लिखकर ही ग्रन्य किप्यों के ग्राक्षेपों
सुरेश्वर के द्वारा को निस्सार प्रमाणित नहीं किया प्रत्युत युक्तियों के वल पर
आसीप-अग्रुडन भी उनकी विरुद्ध उक्तियों का भलीभाँति खण्डन कर दिया।
उनका कहना था कि—अवश्य ही मैं पूर्वाश्रम में गृहस्थ था,
परन्तु सन्यास लेने पर कीन कहता है कि मुक्तमें गृहस्थ की वही प्राचीन कर्मानुसिक्त
वनी हुई है। वालकपन के बाद यौरान आता है तो नया वाल्यकाल की चपलता
यौवन काल में भी बनी रहती है ? सच तो यह है कि जो श्रवस्था बीत गयी,
वह बीत गयी। मन ही तो वन्यन श्रीर मोक्ष का कारण है। पुरुष का चरित्र
निमंल होना चाहिये, चाहे वह गृहस्थ हो ग्रथवा सन्यासो।

लोगों का यह आक्षेप या दोवारोपण कि मैं संन्यास को योग्य आश्रम नहीं मानता, नितान्त अयथार्थ है। यदि इसे मैं आश्रम नहीं मानता तो आपके साथ शास्त्रार्थं करने के अवसर पर मैं इसे ग्रहण करने की प्रतिज्ञा क्यों करता ? यह मेरी प्रतिज्ञा ही इस वात की साक्षिणी है कि मेरा इस ग्राथम में विश्वास पूर्णं तथा अटूट है। शिष्यों का यह भी आक्षेप ठीक नहीं कि भिक्षु लोग मेरे घर में नहीं आते हैं---क्योंकि मैं उनके प्रति धादर-सत्कार नहीं दिखलाता। इस आक्षेप के खएडन के लिये आप ही स्वयं प्रमारा है। क्या मेरे घर में आपने प्रवेश नहीं किया था ? वया मैंने श्रापकी उचित स्रभ्यथँना नहीं की ? मैं सच कहता हूँ कि पराजय के कारण से मैंने संन्यास नहीं ग्रहण किया है, अपितु वैराग्य के उदय होने से । शंकर के ऊपर इन वचनों का वहुत श्रधिक प्रभाव पड़ा परन्तु सन्य शिष्यों का आग्रह मान कर सुरेश्वर से दो उपनिषद-भाष्यों पर वार्तिक लिखने के लिये उन्होंने कहा :--(१) तैत्तिरीय-उपनिषद्-भाष्य के ऊपर, नयोंकि यह ग्रन्य ग्राचार्य की श्रपनी शाखा-तैत्तिरीय शाखा-से संबद्ध या और (२) वृहदारएयक उपनिषद् पर, क्योंकि यह भाष्य सुरेक्वर की अपनी शाखा-काएव शाखा-से सम्बन्धित था। यही अन्तिम ग्रन्थ सूरेश्वर की अनुपम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस प्रकार इन्होंने वार्तिकों की रचना कर 'वार्तिककार' का नाम सार्थक किया।

गुरु की याज्ञा पाकर पद्मपाद ने शारीरक भाष्य के ऊपर टीका बनायी

<sup>े —</sup> ग्रहं गृही नात्र विचारणीयं, कि ते न पूर्व मन एव हेतु: । बन्धे च मोक्षे च मनो विशुद्धो, गृही भवेद्वाऽन्युत मस्करी वा ॥

<sup>--</sup> बं वि १३।५७

जिसका पूर्वभाग 'पञ्चपादिका' के नाम से और उत्तरभाग 'वृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध

है। 'पञ्चपादिका' ब्रह्मसूत्र के ऊपर पहिली टीका है जिसमें
पद्मपाद की भाष्य के गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। पद्मपाद ने इसे
रचना शंकर को गुरुदक्षिणा रूप में समर्पित किया। गुरु ने अपना
अत्यन्त हर्ष प्रकट किया। कहते हैं कि इन्होंने सुरेश्वर से स्पष्ट
ही कहा कि इस टीका के पाँच ही चरणा प्रसिद्ध होंगे जिसमें केवल चतु:सूत्री
(ब्रह्मसूत्र के आरम्भिक चार सूत्र) को टीका ही विशेष विख्यात होगी। इस प्रकार
आचार्य की अध्यक्षता में ग्रन्थ-प्रणयन का कार्य सुचार रूप से चलता रहा।

# एकादश परिच्छेद पत्रपाद का तीर्थाटन

पद्मपाद का घर चोल ( द्रविड ) देश में था। परन्त विद्याध्ययन के लिये वे वाल्यकाल में ही काशी में चले आये थे। यहीं पर काशी में उनकी शंकराचाय से मेंट हुई और वे उनके शिष्य बन गये। तब से वे लगातार अपने गुरु के साथ ही ग्रनेक तीथों में भ्रमण करते रहे। श्रृङ्गेरी में 'पञ्चपादिका' की रचना के अनन्तर उनके हृदय में दक्षिए के तीयों के देखने की अभिलापा जगी। शंकर से उन्होंने इस कार्य के लिये आज्ञा माँगी । पहिले तो वे इस प्रस्तान के विरुद्ध थे; परन्तु शिष्य के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने तीर्थयात्रा की अनुमृति दे दी। अपने अनेक सहपाठियों के साथ में पद्मपाद दक्षिए। के तीथों के दर्शन के लिये निकल पड़े। वे पहिले पहल 'कालहस्तीश्वर' में पहेंचे ग्रीर सुवर्णं पुलरी नामक नदी में स्नान करं उन्होंने महादेव की विधिवत् पूजा की ग्रीर वहाँ कुछ काल तक निवास किया। यहाँ से चलकर वे काञ्ची से क्षेत्र में पहुँचे। शिवकाञ्ची में स्थित कामेश्वर ग्रीर कामाक्षी नाम से विख्यात शिव-पार्वती की उन्होंने विधिवत अर्चना की। अनन्तर काद्वी के पास ही 'कल्लाल' नामक ग्राम में स्थित 'कल्लालेश' नामक विष्णुमूर्ति का दर्शन कर भक्ति-भाव से उनकी पूजा की। वहाँ से वे 'पुण्डरीकपुर' नामक नगर में पधारे। वहाँ शिव का ग्रखण्ड तागुडव हुआ करता है जिसे निर्मल चित्त वाले तथा दिव्यचक्षु से ग्रुक्त मुनिजन सदा प्रत्यक्ष किया करते हैं। वहाँ से चलकर वे शिवगङ्गा नामक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र में पहुँचे। यहाँ के शिवलिङ्ग का नाम दाक्षायगीनाथ है । पद्मपाद ने स्नानादि करके महादेव की पूजा की । अब पद्मपाद की इच्छा रामेश्वर-दर्शन की हुई । उन्होंने उघर जाने का मार्ग पकड़ा। रास्ते में उन्हें परम पवित्र कावेरी नदी मिली। मृति ने यहाँ पर नदी में विधिवत स्नान किया और आगे प्रस्थान किया।

विक्षण भारत का प्रसिद्ध शैव तीथं।

काञ्ची तो अपनी स्थिति तथा पवित्रता के लिए सर्वत्रं प्रसिद्ध है। यह मद्रास प्रान्त का प्रसिद्ध नैव-क्षेत्र है और सप्तपुरियों में से अन्यतम है। 'कल्लाल' आदि छोटे-मोटे स्थान इसी के पास थे। इस समय इनके वर्तमान नाम का पता नहीं चलता।

पद्मपाद के मामा इसी प्रदेश में निवास करते थे। वे स्वयं बड़े भारी पिएडत थे। उन्होंने अपने भानजे को अनेक शिष्यों के साथ आया हुआ देखकर बड़े आनन्द का अनुभव किया। पद्मपाद के इतने दिनों के बाद आने का समाचार विजली की तरह चारों ओर फैल गया। गाँव के सव लोग इन्हें देखने के लिये दौड़े आये। पद्मपाद में भी कितना परिवर्तन हो गया था। गये तो ये ब्रह्मचारी बनकर काशी विद्याध्ययन करने और वहाँ से संन्यासी बनकर लीटे। लोगों के विस्मय का ठिकाना न रहा।

पद्मपाद ने गृहस्य आश्रम की प्रशंसा कर उन्हें अपने धर्म का विधिवत् अनुष्ठान करने का आदेश दिया। गृहस्थाश्रम ही तो सब आश्रमों का मूल आश्रय है। प्रातः

तथा सायंकाल ग्रिनिहोत्र का अनुष्ठान करने वाला मृगचमंघारी गार्हस्थ्य धमं की त्रह्मचारी जब भूख से व्याकुल हो जाता है तब प्रपनी पूर्ति के प्रशंसा लिये गृहस्य के ही ग्राध्यम में जाता है। इसी प्रकार उच्चस्वर से शास्त्र की व्याख्या करने वाले तथा प्रख्य मन्त्र जपने वाले

संयमी संन्यासी की उदर ज्वाला जब दोपहर के समय घवकने लगती है तो वह गृहस्य के ही घर में तो मिक्षा के लिये जाता है। परोपकार ही गाहंस्य घम का मूलमन्त्र है। विचार तो कीजिये, चारों पुरुषायों की सिद्धि घरीर के ऊपर प्रवलम्बित है। व गरीर यदि स्वस्थ्य है तो पुरुषायों का ग्रजंन मलीमाँति हो सकता है तथा यह शरीर ग्रन्त के ऊपर प्रवलम्बित है। ग्रन्त तो हमें गृहस्यों से ही प्राप्त होता है, इसीलिये संसार के जितने फल हैं वे गृहस्थ रूपी वृक्ष से प्राप्त होते हैं। ग्रतः गृहस्थाश्रम में रहकर उसके घम को ग्राप लोग मलीमाँति निवाहिये, यही मेरे उपदेश का सारांश हैं।

पद्मपाद अपने मामा के घर में टिके। उनके घर में मोजन किया। मोजन कर लेंने पर मामा ने पूछा कि इस विद्यार्थों के हाथ में कोन-सी पुस्तक ग्रुस रूप से रक्षी है। पद्मपाद ने कहा कि यह वही टीका है जिसे मैंने अपने ग्रुह संकराचार्य के द्वारा रचित ब्रह्म-सूत्र माध्य पर लिखी है। मामा ने उस अन्य का अवलोकन कर, अपने भानजे की विलक्षण बुद्धि देख एक ही साथ आनन्द और खेद का अनुभव किया। आनन्द हुआ प्रबन्ध लिखने की निपुण्ता को देखकर परन्तु खेद हुआ स्वाभिमत भीमांसा मत का खएडन देख कर। अनेक प्रवस युक्तियों के सहारे पद्मपाद ने अपने अद्वेत मत का मण्डन और रक्षण किया था। इस कारण

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> शरीरमूलं पुरुवार्थसाधनं तच्चान्नमूलं श्रृतितोऽवगम्यते । तच्चान्नमस्माकममीषु संस्थितं सर्वं फलं गेहपतिद्रुमाथयम् ॥

तो उन्हें महान् हवं हुआ परन्तु जब उन्होंने प्रभाकर मत का—जो उनका ग्रपना खास मत था—-खएडन देखा तो उनके हृदय में डाह की आग जलने लगी। पद्मपाद को रामेश्वर की ओर जाना अभीष्ट था परन्तु वे अपने साथ इस ग्रन्थ को ले जाना नहीं चाहते थे। कीन जाने रास्ते में कुछ अनर्थ हो जाय, इसिलये उन्होंने अपना ग्रन्थ अपने मामा के यहाँ रख दिया और शिष्यों के साथ दिक्षण्यात्रा लिये चल पड़े। अगस्त्य के आश्रम का दर्शन करते हुये वे सीधे सेतुवन्ध में पहुँचे। वहाँ भगवान् शंकर—रामेश्वर—की विधिवत् पूजा की और कुछ दिनों तक वहाँ निवास किया।

पद्मपाद यात्रा के लिये गये अवस्य परन्तु उनका चित्त किसी ग्रतिकत विश्व की आशंका से नितान्त चिन्तित रहताथा। उधर उनके सामा के हृदय में विद्वेष की आग जल ही रही थी। ग्रपने ही घर में अपने ही

पञ्चपादिका का मत को तिरस्कृत करने वाली पुस्तक रखना उन्हें ग्रसह्य हो जलाया जाना उठा। घर जलाना उन्हें मंजूर घा परन्तु पुस्तक रखना सह्य न था। वस उन्होंने घर में ग्राग लगा दी। ग्राग की

लपटें धू-धू करती हुई आकाश में उठने लगीं। देखते-देखते घर के जलने के साथ ही साथ पद्मपाद का यह प्रन्थ-रत्न भी अस्मसात् हो गया। उघर पद्मपाद रामेश्वर से लीट कर आये और महान् अनथं की यह बात सुनी। मामा ने बनावटी सहानुभूति दिखलाते हुये प्रन्थ के नष्ट हो जाने पर अत्यन्त खेद प्रकट किया। पद्मपाद ने उत्तर दिया कि कोई आपत्ति नहीं है। प्रन्थ अवश्य नष्ट हो गया है परन्तु मेरी बुद्धि तो नष्ट नहीं है, फिर वह बना लेगी। सुनते हैं कि इस उत्तर को सुन कर मामा ने एक नयी सुभ निकाली। उनकी बुद्धि को विकृत करने के लिये उन्होंने भोजन में विष मिला कर उनको दे दिया जिससे पद्मपाद की फिर वैसा ही पाण्डित्यपूर्ण प्रन्थ लिखने की योग्यता जाती रही। उन्होंने पुनः उस प्रन्थ को लिखने का उद्योग किया परन्तु लिखने में नितान्त असमर्थ रहे। इस घटना से वे बड़े क्षुट्य हुये और पुरु के दर्शन के लिये उन्होंने ग्रव लीट जाना हो उचित समभा। मत्तविद्वेष के कारण मामा के द्वारा ऐसा अनर्थ कर बैठना एक अनहोनी तथा अचरजमरी घटना थी। पद्मपाद की यह वृत्ति उनके मामा की विद्वेषानिन में जल भुन कर राख हो गयी।

#### शंकर की केरल यात्रा

शंकर ने श्रुङ्गेरी में शारदा की पूजा-अर्चा का मार अपने पट्ट शिष्य आचार सुरेश्वर के ऊपर छोड़कर अपने देश (जन्मभूमि) केरल में जाने का निश्चय

<sup>े</sup> रामेश्वरम्-भारत के सुदूर दक्षिण में समुद्र के किनारे प्रसिद्ध शैव-तीर्थ।

किया। उनके हृदय में अपनी वृद्धा माता के दर्शन की लालसा उरकट हो उठी। उन्होंने अकेले ही केरल जाना निश्चित किया। जब वे अपनी जन्मभूमि कालटी की ओर अपना पैर बढ़ाये जा रहे थे तब कितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृतियाँ उनके हृदय में जाग रही थीं। उन्हें अपना बालकपन स्मरण हो रहा था। माता की ममता मूर्तिमती बन कर उनके नेत्रों के सामने भूलने लगी। उनके हृदय में उनकी सब से अधिक चिन्ता थी जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने स्वार्थ को तिलाक्षिल दी थी। जगत् के मंगल के लिये उन्होंने अपने एकलीते बेटे को संन्यास लेने की अनुमति वी थी। इतना विचार करते ही उनका हृदय भिक्त से गद्-गद् हो गया। उनका चित्त लालायित हो रहा था कि कब अपनी वृद्धा माता का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य बनाऊँगा। शंकर आठ वर्ष की उम्म में इसी रास्ते से होकर आये थे, आज उसी रास्ते से लीट रहे थे। अन्तर इतना ही था कि उस समय वे गुरु की खोज में निकले थे और आज वे अद्वेत-वेदान्त के उद्घट प्रचारक, ममंज, व्याख्याता तथा शिष्यों के गुरु वन कर लौट रहे थे।

इस प्रकार सोचते हुये वे ध्रपने जन्म-स्थान कालटो में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने ध्रपनी माता को रोगशय्या पर देखा। इतने दिनों के बाद

अपने पुत्र को देखकर माता का हृदय खिल उठा, माता: मृत्यु- विशेषत: ऐसे अवसर पर जब वह अपने जीवन की घड़ियाँ शब्या पर गिन रही थी। शंकर ने अन्तिम समय पर माता के पास आने की अपनी प्रतिज्ञा को खूब निभाया, माता ने प्रसन्न

होकर कहा कि वेटा ! मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि ऐसे अवसर पर तुम्हें कुशल और प्रसच चित्त देख रही हूँ । अब मुक्ते अधिक क्या चाहिये ? बुढ़ापे के कारण जीर्ण-शीर्ण इस शरीर को ढोने को क्षमता अब मुक्त में नहीं है । मैं चाहती हूँ कि तुम मुक्ते ऐसा उपदेश दो कि मैं इस भवसागर से पार हो जाऊँ । शंकर ने उन्हें निगुंण बहा का उपदेश दिया और माता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस निगुंण तस्व को मेरी कोमल बुद्धि प्रहण नहीं कर रही है । अतः तुम सुन्दर सगुण ईश्वर का मुक्ते उपदेश दो । तब शंकर ने भुजञ्जप्रयात छन्द में अष्टमूर्ति शंकर की स्तुति की । शिव के दूत हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर काट से उपस्थित हो गये । उन्हें देख कर उनकी माता डर गयीं तथा उनके साथ जाने में अपनी अनिच्छा प्रकट की । तब आचार्य ने विनयपूर्वक इन दूतों को लोटाया और सोम्य रूप भगवान् विष्णु की स्तुति की । माता को यह रूप बहुत पसन्द आया । मरण-काल उपस्थित होने पर माता ने पुत्र द्वारा विण्णत कमलनयन भगवान् कृष्ण का ब्यान किया और इस प्रकार हृदय में चिन्तन करते हुये उस भाग्यवती माता ने योगियों के समान अपने शरीर को छोड़ा ।

माता का

अय शंकर के सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी कि माता की अन्त्येष्टि किया किस प्रकार की जाय। इस कार्य के लिये उन्होंने अपने बन्धु-बान्धवों को

भी बुलाया। संन्यास ग्रहणा करने के पहिले ही शंकर ने प्रपनी भाता का दाह-संस्कार ग्रपने ही हाथों करने की प्रतिज्ञा की थी। तदनुसार वे स्वयं इस कार्यं के लिये तैयार हो गये।

दाह-संस्कार थी। तदनुसार वे स्वयं इस कार्यं के लिये तैयार हो गये। उनके दायादों की हठर्घीमता क्या कही जाय ? एक तो वे पहिले

ही से उनकी कीर्ति-कथा सुनकर उद्धिग्न थे। दूसरे संन्यासी के द्वारा दाह-संस्कार करने की बात उन्हें शास्त्र से विरुद्ध ज्ञात हुई। ग्रतः उन लोगों ने सहायता देने से मुँह मोड़ लिया। तब शंकर ने श्रकेले ही ग्रपनी माता का दाह-संस्कार करने का दृढ़ निश्चय किया। वे ग्रपने माता के शव को उठा कर घर के दरवाजे पर ले गये और ग्राग्रह करने पर भी उनके दायादों ने उनकी माता को जलाने के लिये ग्राग्र वक न दी। तब उन्होंने घर के समीप ही सूखी हुई लकड़ियाँ बटोरी। कहा जाता है कि उन्होंने ग्रपनी माता की दाहिनी भुजा का मन्यन कर स्वयं ग्राग्र निकाली और उसी से उनका दाह-संस्कार किया। अपने दायादों के इस हृदयहीन वर्ताव पर उन्हें बड़ा क्रोध ग्राया। उन्होंने उन बाह्माणों को शाप दिया कि तुम्हारे घर के पास ही ग्राज से इमशान वना रहेगा। हुग्रा भी वही जो ग्राचार्य ने कहा था। ग्राज भी मालावार प्रान्त के ब्राह्मण ग्रपने घर के द्वार पर ही ग्रपना मुर्दा जलाते हैं।

शंकर की यह मातृक्षक्ति नितान्त श्लाघनीय है। यह उनके चरित्र का वड़ा ही माधुर्यमय अंग है। माता को छोड़ कर शंकर का कोई भी सगा सम्बन्धी न था। माता की अनुकश्पा से ही उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी माता की अनुपम ममता का मला वे अनादर कैसे कर सकते थे? इसीलिये संन्यास धमें के आपाततः विरुद्ध होने पर भी तथा दायादों के तिरस्कार को सहने पर भी शंकर ने वह कार्य कर दिखलाया जो उनके चरित्र में सदा चिरस्मरणीय रहेगा।

'पञ्चपादिका' के जलाये जाने पर पद्मपाद ग्रत्यन्त दु: खित हुये, इसकी चर्चा पहिले की जा चुकी है। अब वे गुरु के दर्शन करने के लिये उद्दिग्न हो चठे। उनको पहिले यह समाचार मिल चुका था कि ग्राचार्य पञ्चपादिका का ग्राजकल श्रुञ्जेरी छोड़ कर केरल देश में विराजमान हैं। अतः उद्घार वे अपने सहपाठियों के साथ उनके दर्शन के निमित्त केरल देश में आये। गुरु के सामने शिष्यों ने मस्तक भुकाया।

१—संचित्य काष्ठानि सुगुष्कवन्ति, गृहोपकराठे धततोयपात्रः।
सविक्षारो दोष्टिए ममन्य बाह्मि, ददाह तां तेन च संयिताऽऽत्मा ॥
—साधव: शं० दि० १४४५

पद्म पाद को चिन्तित देखकर भ्राचार्य ने इसका कारए। पूछा । तब उन्होंने प्रपनी वीर्थ यात्रा की विचित्र कहानी कह सुनायी : —

भगवन् ! जब मैं भगवान् रंगनाथ का दर्शन कर रास्ते में लौट रहा था तब मुक्ते मेरे पूर्वाश्रम के मामा मिले और मुक्ते बड़े अनुनय-विनय के साथ अपने घर ले गये । वे थे तो भेदवादी मीमांसक, परन्तु मैंने पूर्व वासना के अनुरोध से, उनके भेदवादी होने पर भी, अपनी भाष्य-वृत्ति उन्हें पढ़ सुनाई । जहाँ कहीं उन्होंने चाक्का की वहाँ मैंने उचित उत्तर देकर पूर्ण समाधान किया । मैंने आपकी सूक्तियों को अपना कवच बना कर अपने मातुल को चास्त्राथं में परास्त कर दिया । इस पराजय से उनका हृदय छिपे-छिपे जल रहा था । परन्तु मुक्ते इसकी कुछ भी खबर न थी । उनके घर पर मैंने अपनी भाष्य-टीका रख दी और विना किसी बंका के तीर्थाटन के लिये चल पड़ा । जब मैं वहाँ से लौट कर आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वर्षों का मेरा परिश्रम मामा की कुपा से जल कर स्वाहा हो गया है । मुक्तमं अब वह सामध्यं न रहा जिससे में वृत्ति लिख सकूँ । इसी विषम स्थिति ने मुक्ते इतना चिन्तित बना रक्खा है ।

शंकर ने यह वृत्तान्त सुनकर बड़ी सहानुभूति प्रकट की और अपने प्रिय शिष्य को यह कह कर सान्त्वना प्रदान किया कि पहिले तुमने प्रृङ्गेरी पवंत के ऊपर 'पञ्चपादिका' की वहे प्रेम से पढ़कर सुनाया था। वह मेरे चित्त में इतनी जम गई है कि हटती महीं। तुम अपने शोक को दूर करो और आओ इसे लिख ढालो। गुरु के इन सान्त्वनापूर्ण वचनों को सुनकर पद्मपाद का चित्त आध्वस्त हुआ। शंकर ने इस अन्य को ठीक आनुपूर्वी रूप से कह सुनाया और उन्होंने गुरुभुख से निकले हुथे अपने प्रन्थ को फिर से लिख ढाला। वस पद्मपाद की वृत्ति का इतना ही अश शेप है। आचार्य की प्रतीकिक स्मरण्यक्ति देख कर शिष्य-मण्डली आस्चयं-चांकत हो गयी। क्यों न हो ? अलौकिक पुरुषों की सभी वार्ते अलौकिक हुया करती है।

शंकराचार्य को केरल देश में आया हुआ सुनकर केरल नरेश राजा राजशेखर उनसे मेंट करने के लिए आए। इसी राजा ने शंकर की अलीकिक विद्वता तथा लोकोत्तर प्रतिमा को उनके बाल्यकाल में देखकर उस समय राजा राजशेखर भी धादर प्रदर्शन किया था। यह राजा संस्कृत-काव्य का बड़ा से भेंट प्रेमी था और स्वयं भी इसने तीन नाटकों की संस्कृत में रचना की थी। जब वह इस बार शंकर से मेंट करने के लिये आया तो उससे शंकर ने उन नाटकों के विषय में पूछा कि वे सर्वत्र प्रसिद्ध तो हो रहे हैं ? परन्तु राजा ने शोकमरे शब्दों में अपनी असावधानी से उनके जल जाने की बात कही। वाल्यकाल में आचार्य ने इन नाटकों को राजा के मुख से

सुन रक्षता था। तथा से ये तीनों नाटक उन्हें कण्ठाप्र थे। राजा की इच्छा जान कर उन्होंने इन तीनों प्रन्थों को फिर से उन्हें लिखवा दिया। इन दोनों घटनाओं से ग्राचार्य की अपूर्व मेघाशक्ति का अश्रुतपूर्व ह्ण्टान्त पाकर शिष्य-मण्डली कृतार्थ हो गयी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि अगवन् में आपका दास हूँ। कहिंगे मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा होती है? तब शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन्! कालटी ग्राम के ब्राह्मणों को मैंने ब्राह्मण कर्म का अनिधकारी होने का बाप दिया है। आप भी उनके साथ ऐसा ही वर्ताव की जियेगा। राजा ने इस वात को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार आचार्य ने केरल की यात्रा समाप्त की और अपनी शिष्य-मण्डली के साथ श्रुङ्गेरी लीट ग्राये।

१—राजा राजशेखर के तीनों नाटक कीन से हैं, पता नहीं चलता। केरल के विद्वान बाल-रामायण, बालमारत, कर्पू रमक्षरों को हो वे तीन नाटक मानते हैं जिनका जङ्कर ने उद्धार किया था। उनकी हिंद्ध में किव राजशेखर ही फेरल के राजा राजशेखर हैं, परन्तु यह बात एकदम असंगत है। किव राजशेखर ने 'चाहमानकुलमीलिमालिका' क्षत्रियाणी अवन्तिसुन्दूरों से अवदय विवाह किया था, पर वे थे यायावर बाह्मण। घर उनका विदर्भ में था और कर्म क्षेत्र था इस प्रान्त का कान्यकुळ्ज नगर। इसीसे वे विशेष कान्यकुळ्ज के पक्षपाती हैं। इद्ध्य नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, पू० १६०-२०६

# द्वादश परिच्छेद दिग्विजय यात्रा

म्युङ्गेरी में मठ की स्थापना करना तथा शिष्यों के द्वारा वेदान्त ग्रन्थ की रचना करनाना ग्राचार्य शङ्कर का ग्रारम्भिक काल था। ग्रव उनके सामने भारतवर्ष में सर्वंत्र ग्रहैत मत के प्रचार करने का ग्रवसर ग्राया। ग्रव तक उनके ग्रन्तेवासी ही उनके उपदेशामृतों का पान करते थे। ग्रव ग्राचार्य ने चारों ग्रोर जनता के सामने ग्रपने उपदेशामृत की वर्षा करने का संकल्प किया। ग्रपने शिष्यों के साथ उन्होंने भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में भ्रमण किया। जो तीर्थ पहले वैदिक धमें के पीठस्थल थे, ग्रहैतपरक वेदान्त के मुख्य दुगं थे, वे ही ग्राज तामस तान्त्रिक पूजा तथा ग्रन्य ग्रवैदिक मतों के ग्रहु वन गए थे। ग्राचार्य ने इन मत वालों का यथार्थ खएडन किया ग्रीर सर्वंत्र ग्रहैत-वेदान्त की वैजयन्ती फहराई।

भाचार्य शङ्कर के साथ उनके भक्त शिष्यों की एक वृहत् मण्डली थी। साथ ही साथ वैदिक वमं के परम हितैपी राजा सुबन्दा भी आकस्मिक आपत्तियों से बचाने के लिए इस मण्डली के साथ थे। इस प्रकार यह मग्डली भारतवर्ष के प्रधान तीर्थ तथा धर्म-क्षेत्रों में जाती, विरोधियों की युक्तियों को ग्राचार्य खण्डन करते श्रीर उन्हें अपने श्रद्धेत मत में दीक्षित करते । ग्राचार्य शङ्कर का यह तीर्थ-भ्रमण 'दिग्विजय' के नाम से प्रस्थात है। शङ्कर के चित्तप्रन्थों में इसी का विशेष रूप से वर्णन रहता था। इसीलिए वे 'शकूर दिग्विजय' के नाम से प्रस्यात होते आये हैं । प्रत्येक चरितप्रन्य में इस दिग्विजय का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है, परन्तु इन वर्णनों में परस्पर भिन्नता भी खूब है । चरितग्रन्थों की समीक्षा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिग्विजय की प्रधानतया दो शैलियां है। एक चिद्विलास के 'शंकर-विजय-विलास', अनन्तानन्द गिरि के 'शङ्कर विजय' तथा धनपतिसूरि की टीका में उद्धत ग्रानन्दिगरि (?) के 'शस्तुर विजय' में स्वीकृत है तथा दूसरी शैली माधव के 'शङ्कर-दिग्विबय' में मान्य हुई है। दोनों में राङ्कर के द्वारा विहित इस दिग्विजय का क्रम भी भिन्न है तथा स्थानों में भी पर्याप्त भिन्नजा है। माधव के वर्णन की घपेक्षा धानन्दिगरि का वर्णन विस्तृत है. परन्तु अनन्तानन्द गिरि के वर्णन का भोगोलिक मूल्य वहूत ही कम है। एक उदाहरण ही पर्याप्त है। आचार्य शङ्कर ने केदारलिंग के दर्शन के प्रनन्तर बदरीनारायण का दर्शन किया, परन्तु इस प्रन्यकार का कहना है- "अमरिलगं केदार-लिगं हब्ट्वा क्रुक्क्षेत्रमार्गात् बदरीनारायणदर्शनं कृत्वा ""ववाच" प्रयात् प्रमर- लिङ्ग केदारलिङ्ग का दर्शन कर शंकर ने कुरुक्षेत्र के सागं से वदरीनारायण का दर्शन किया। वात विल्कुल समक्त में नहीं आती कि केदारनाथ के दर्शन के अनन्तर वदरीनाथ का दर्शन ही उचित कम है, पर इसे सिद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र जाने की क्या आवश्यकता? यह तो अआकृतिक है तथा ब्राविड आणायम के समान है। इसी प्रकार की अनेक वार्ते मिलती हैं जिससे शंकर के दिग्विजय का कम ठोक-ठीक नहीं जमता। इसलिए हमें वाध्य होकर दिग्विजय के स्थानों का वर्णकम से वर्णन करना उचित प्रतीत होता है। जिन स्थानों का वर्णन सब अन्यों में मिलता है उनकी सत्यता हमें माननी ही पड़ती है। ऐसे स्थानों के सामने १३ चिद्ध लगा दिया गया है।

स्थानों का वर्णक्रम से वर्णन

अनन्तरायन े ( चिद्<sup>२</sup>०, आ० )---इस स्थान पर आचार्य ने एक मास तक निवास किया था। यह वैष्णावमत का प्रधान केन्द्र था। यहाँ वैष्णावों के ६ सम्प्रदाय रहते थे --- भक्त, सागवत, वैष्णव, पाखरात्र, वैसानस तथा कर्महीन । शंकर के द्वारा पूछे जाने पर इन्होंने अपना मत इस प्रकार प्रतिपादित किया-वासुदेव परमेश्वर तथा सर्वज्ञ हैं। वे ही भक्तों पर अनुकम्भा करने के लिए अवतार धारण करते हैं। उनकी उपासना के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है तथा उनका लोक प्राप्त होता है। कौण्डिन्य मुनि ने वासुदेव की उपासना कर यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। उसी मार्ग का अनुसरण हम भी करते हैं। हम लोगों में दो विभाग हैं - कोई ज्ञानमार्गी हैं और कोई कर्ममार्गी हैं। दोनों के अनुसार मुक्ति सुलभ होती है। अनन्तर छहीं सम्प्रदाय वालों ने अपने विशिष्ट सिद्धान्तों का सांगोपांग वर्णन किया। पाञ्चरात्र लोगों में पाँच वस्तुम्रों का ( 'पञ्चकालों' का ) विशेष माहात्म्य है जिनके नाम हैं--(१) भ्रभिगमन-कर्मणा मनसा वाचा जपः व्यान-अर्चन के द्वारा भगवान के प्रति अभिमुख होना; (२) उपादान-पूजानिमित्त फलपूज्यादि का संग्रह; (३) इज्या-पूजा (४) अध्याय-आगमग्रन्थों का श्रवण मनन भ्रीर उपदेश; ( ५ ) योग--- अष्टांग योग का अनुष्ठान । वैखानस मत में विष्णु की सर्वव्यापकता मानी जाती है। कर्महीन सम्प्रदाय गुरु को ही मोक्ष का दाता मानता है। गुरु भगवान् विष्णु से प्रार्थना करता है कि वे शिष्यों के बलेशों को दूर कर उन्हें इस भवसागर से पार लगावें। श्राचार्य ने इनकी युक्तियों

<sup>ै</sup>यह स्थान सुदूर दक्षिए के त्रिवेन्द्रम रियासत में तथा दक्षिए। ससुद्र के तीर पर श्रवस्थित है। त्रिवेन्द्रम के महाराजा ग्राज भी वैब्एव-धर्म के उपासक है। 'पद्मनाभ' का सुप्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ है।

व्यव्याय २८ ( चित्र प्रान० पु० ७—१० )

का सप्रमाण खण्डन किया—कमं से मुक्ति नहीं होती; निष्काम बुद्धि से कमों का सम्यादन चित्त की शुद्धि करता है। तब अद्वैत ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। वैष्णवों ने इस मत को मान लिया।

अयोध्या (आ॰)—इस स्थान पर भी आचार्य पचारे थे। इस स्थल की किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं है।

अहोबल ( आ० )—भगवान् नर्रासह के आविर्माव का यह परम पावन स्थल है। श्रुङ्गेरी में पीठ की स्थापना कर तथा सुरेश्वर को इसका अध्यक्ष बनाकर शंकराचार्य ने इस स्थान की यात्रा की थी। अतः यह दक्षिण भारत में ही कहीं होगा। इसके वर्तमान नाम का पता नहीं चलता। (प्रक० ६३)

इन्द्रप्रस्थपुर ( आ ॰ ) — यह स्थान प्राचीन इन्द्रप्रस्थ ( आधुनिक दिल्ली ) ही प्रतीत होता है। शंकराचार्य के समय में यहाँ इन्द्र के महत्त्व का प्रतिपादन करने वाले धार्मिक सम्प्रदाय का वोलवाला था। आचार्य के साथ इन लोगों का संघर्ष हुआ था। पराजित होकर उन्होंने अद्वैत मत को अंगीकार कर लिया। (प्रक ॰ ३३ )

उज्जेनी अ यह स्थान आज भी घामिंक, महत्त्व रखता है। यह मालवा प्रान्त का प्रधान नगर है। मारत की सत्तपुरियों में यह अन्यतम नगरी रही है। ग्राचायं के समय में यहाँ कापालिक मत का विशेष प्रचार था। यहाँ उन्होंने दो महीने तक निवास किया । श्रानन्द गिरि के कथनानुसार उन्मत्त भैरव नामक शूद्र-जाति का कापालिक यहीं रहता था। वह प्रपनी सिद्धि के सामने किसी को न तो उपासक ही मानता था, न पण्डित ही। उसे भी शंकर के हाथों पराजय मानना पड़ा। चार्वाक, जैन तथा नाना बौद्धमतानुयायियों को भी भाचायं ने यहाँ परास्त किया। माधव के कथनानुसार यहाँ भेदाभेदवादी महु भास्कर निवास करते थे। शंकर ने पद्मपाद को भेजकर, भेंट करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया । वे भाये अवस्य, परन्तु भ्रद्वैत का प्रतिपादन सुनकर उनकी शास्त्रायं-लिप्सा जाग उठी । इन दोनों दार्शनिकों में तुमुल शास्त्रायं छिड़ गया-ऐसा म्रारचयंजनक शास्त्रार्थं, जिसमें भास्कर प्रपने पक्ष की पुष्टि में प्रवल युक्तियाँ देते ये और शक्स अपनी प्रखर बुद्धि से उनका खण्डन करते जाते थे। विपुल शास्त्रार्थं के ग्रनन्तर भास्कर की प्रभा क्षीए। पड़ी ग्रीर उन्हें भी भद्वतवाद को ही उपनिषत्-प्रतिपाद्य मानना पड़ा । र माधव का यह कथन इतिहासविषद होने से सर्वेषा अग्राह्य है । भास्कर ने ब्रह्म-सूत्रों पर भेदाभेद के समयंन में माष्य लिखा है जिसमें शंकराचायं

<sup>े</sup> चिद्विलास अ० ३०, आ० प्रक० २३, मा० सर्ग १५

र माधव-शंकरदिग्विजय, सर्ग १५, इलोक ८०-१४०

के मत का मरपूर खएडन है। रामानु ने नेदार्थ संग्रह में, उदयनाचार्य ने न्याय-कुसुमाञ्जलि में तथा वाचस्पति मिश्र ( ८८ म वि० ) ने भामती में इनके मत का उल्लेख पुर:सर खएडन किया है। ग्रतः इनका समय कांकर तथा वाचस्पति के मध्यकाल में होना चाहिए। ये बांकर के समकालीन थे ही नहीं। ग्रतः बांकर के साथ इनके बाम्बायं करने की मायवी कल्पना विल्कुल ग्रनैतिहासिक ग्रथ च उपेक्षग्रीय है। ग्राचायं के प्रति समधिक ग्रादर की भावना से प्रेरित होकर ग्रन्थकार ने भास्कर के ऊपर बांकर के विजय की वात कल्पित की है।

कर्नाटक (मा०)—माधव के कथनानुसार कर्नाटक देश कापालिक मत का प्रधान पीठ था। कापालिक लोगों की हथियारवन्द सेना थी जो सरदार कक्ष्मच की ग्राधीनता में वैदिक धर्मायलिम्बयों पर ग्राक्रमण किया करती थी। कक्ष्मच का रूप बड़ा ही भयद्धर था—रमशान का मस्य उसके शरीर पर मला रहता, एक हाथ में मनुष्य की खोपड़ी श्रीर दूसरे हाथ में त्रिशूल चमकता था; वह भैरव का बड़ा ही उग्र उपायक था। शङ्कराचार्य के शिष्यों से लड़ने के लिए उसने ग्रपनी शिक्षित तथा रणोन्मत्त सेना भेजी। यदि राजा सुधन्वा ग्रपने ग्रह्म-शङ्कों से हसे मार नहीं भगते, तो वह शङ्कर के शिष्यों का काम ही तमाम कर डालती। पर बीर राजा के संग का फल खूब ही फला। मदमत्त कापालिक तलवार, तोमर तथा पट्टिश से बाह्मणों पर दूट पड़े, पर मुखन्ता ने ग्रपने वाणों से उनका सेहार कर शङ्कराचार्य के शिष्यों की खूब ही रक्षा की। क्रकच इस पराजय से नितान्त क्षुड्य हुग्ना ग्रीर उसने सहायतार्थ स्वयं भगवान् भैरव का ही ग्राह्मान किया। सुनते हैं भैरव प्रकट हुए ग्रीर ग्रपने परमभक्त कक्ष्मच को बड़ा ही डाँटा कि वह उनके ही ग्रदतार शंकराचार्य से हतना घोर विरोध किये हुए था। फलतः क्ष्मच का सर्वनाश हो गया। ग्राचार्य की विजय हुई। भे

काञ्ची क्ष<sup>2</sup>—काञ्ची हमारी सप्तपुरियों में अन्यतम है। मद्रास के पास आज भी यह अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा बनाए हुए है। इसके दो भाग हैं—शिव-काञ्ची तथा विष्णुकाञ्ची। माधव का कथन है कि आचार्य ने यहाँ पर विद्या के अम्यास के निमित्त एक विचित्र मन्दिर बनवाया और वहाँ से तान्त्रिकों को दूर भगा कर मगवती कामाक्षी की श्रुति-प्रतिपादित पूजा की प्रतिष्ठा की। आनन्द गिरि ने तो

-माघव : शं० दि०, १५।५

भाधव--शं० दि०, सर्ग १५, इलो० १०--- २८

या० ६६--६५ प्र०, मा०, सर्ग १६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>सुरधाम च तत्र कारियत्वा परिवद्या चरणानुसारि चित्रम् । प्रपवार्य च तान्त्रिकानतानीद्भगवत्याः श्रुतिसम्मता सपर्याम् ॥

शक्तर का काञ्ची के साथ वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है । यहीं रह कर प्राचार्य ने शिवकाञ्ची तथा विष्णुकाञ्ची—दोनों भागों का निर्माण किया तथा मगवती कामाक्षी की प्रतिष्ठा की । कामाक्षी वायुक्षिणी ब्रह्मविद्यात्मक रुद्रशक्ति हैं । ये गुहावासिनी ही थीं । प्राचार्य ने प्रयनी शक्ति से इन्हें व्यक्त रूप दिया तथा इनकी विशिष्ट प्रतिष्ठा की । श्रीचक्र की भी प्रतिष्ठा इस नगरी में शक्तर ने की । कामकोटि-पीठ के प्रनुसार शक्तर ने मन्त में यहीं निवास किया था । उन्होंने देवी की उग्रकला को प्रयनी प्रलोकिक शक्ति से शान्त कर उसे मृदु तथा मधुर बना दिया । व कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की स्थापना तथा कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा उसी समय प्राचार्य ने की । काञ्ची के राजा का नाम राजसेन था, जिसने प्राचार्य की प्रनुमित से प्रनेक मन्दिर तथा देवालय बनाया । शक्तर ने कामाक्षी के मन्दिर के बिल्कुल मध्य-स्थान (विन्दु-स्थान) में स्थित मान कर 'श्रीचक्र' के ग्रादर्श पर काञ्ची को फिर से बसाया । इन तीनों विभिन्न ग्रन्थों की सहायता से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शक्तराचार्य ने काञ्ची में कामाक्षी के मन्दिर तथा श्रीचक्र की स्थापना की थी । काञ्ची का वर्तमान धार्मिक वैभव शक्तर है ही प्रयत्नों का फल है । अ

कामरूप (मा०)—यह स्थान आसाम प्रान्त का मुख्य नगर है जहीं कामाख्या का मन्दिर तान्त्रिक पूजा का महान् केन्द्र है। शक्कर ने इस स्थान की भी यात्रा की। यहाँ माघव ने उन्हें अभिनवगुत के पराजित करने की बात लिखी है, परन्तु यह घटना ऐतिहासिक नहीं प्रतीत होती। अभिनवगुत कादमीर के निवासी थे। वे प्रत्यभिज्ञा दर्शन के नितान्त प्रौढ़ तथा माननीय आचाय है। वे साहित्यशास्त्र के भी महारथी हैं। 'अभिनव-भारती' तथा 'लोचन' ने इनका नाम साहित्य-जगत् में जिस प्रकार अमर कर दिया है, उसी प्रकार ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमश्चिनी, तन्त्रालोक, परमार्थसार, मालिनीविजयवार्तिक तथा प्रात्रिशिका विवृति ने त्रिक (श्वेव) दर्शन के इतिहास में इन्हें चिरस्मरणीय बना दिया है। ये अलोकिक सिद्ध पुरुष थे। ये अर्थ 'त्र्यम्बक' मत के प्रधान आचार्य शम्भुनाय के शिष्य और मत्त्येन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कील थे। इनका समय अनेक प्रमाणों से

<sup>े</sup> प्रानन्दगिरि—शं० दि० (६३—६५ प्रकर्ण)

र प्रकृति च गुहाश्रयां मनोज्ञां स्वकृते चक्रवरे प्रवेश्य योगे । अकृताश्रितसौम्यमूर्तिमार्यां सुकृतं नः स चिनोतु शङ्कुराचार्यः ॥

<sup>—</sup>गुश्रत्न मालिका

विद्विलास—शं० वि० वि०, २५ वा ग्रध्याय; ग्रानन्दिगिरि—शं०
वि०, ६३ प्रकरण

११वें शतक का उत्तरार्ध है— ठीक शक्तुर के समय से तीन सो वर्ष वाद । इन्हें ब्रह्मसूत्रों पर शक्तिभाष्य का लेखक थी कहा गया है , परन्तु यह कथन भी ठीक नहीं । ब्रह्मसूत्रों के ऊपर किसी भी प्राचीन पण्डित का 'शक्तिभाष्य' उपलब्ध नहीं होता । ग्रत: ११वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान काश्मीरक शैव दार्शनिक ग्रिभनवगुप्त के साथ अब्दम शतक में विद्यमान शक्तुराचार्य के शास्त्रार्थ की कल्पना निवान्त ग्रनैतिहासिक है । दार्शनिक जगत् में ग्रिभनव की कीर्ति बहुत बड़ी है । ग्रत: शक्तुर की महत्ता दिखलाने के लिए ही इस शास्त्रार्थ की घटना. कल्पित की गई है ।

क्षिकाशी—इस पुण्यनयी विश्वनाथपुरी के साथ शक्कराचार का वड़ा ही चिन्छ सम्बन्ध है। ग्राचार्य की अपने लक्ष्य की सिद्धि में काशीवास से बहुत ही लाभ हुग्रा, इसे हम निःसंकोच भाव से कह सकते हैं। माधव के कथनानुसार भगवान् विश्वनाथ की स्पष्ट श्राज्ञा से शक्कर ने ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखने का संकल्प किया जिसे उन्होंने 'उत्तर काशी' में जाकर पूरा किया। श्रानन्दिगिर तो काशी को ही आध्यों के प्रण्यन का स्थान वतलाते हैं। यहीं रहते समय वेदव्यास से शक्कराचार्य का साक्षात्कार हुग्रा था। यहीं ग्राचार्य ने कमं, चन्द्र, ग्रह, क्षपण्यक, पितृ, गरुड, श्रेष, सिद्धान्तों का खण्डन कर वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठा की थी। काशी में मिणकिण्डिका घाट के ऊपर ही श्राचार्य का निवास था, इस विषय में दिग्विजयों में दो मत नहीं हैं।

कुरु (मा० चिद्०) — कुरुदेश प्रसिद्ध ही है। इसकी प्रधान नगरी इन्द्रप्रस्थ का नाम पहले ग्रा चुका है। यहाँ किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता— (चिद्० ३१ सगँ, मा० १६ सगँ)।

केदार ( आ॰ )—उत्तराखण्ड का यह सुप्रसिद्ध तीर्थं है। इसकी प्रसिद्धि बहुत ही प्राचीन काल से है। पुराणों में यह तीर्थं बड़ा ही पवित्र तथा महत्त्वशाली माना गया है—( आ॰ ५५ प्रक॰ )।

गण्वर (ग्रा०) — यह नगर दक्षिण भारत में था। यह गण्पति की पूजा का प्रधान केन्द्र था। यहाँ शङ्कर ने बहुत दिनों तक ग्रपने शिष्यों के साथ निवास किया। यहाँ गण्पति के उपासकों के ये विभिन्न सम्प्रदाय थे — महागण्पति,

तदनन्तरमेष कामरूपानिधगत्याभिनवोपशब्दगुप्तम् ।
 भ्रजयत् किल शाक्तभाष्यकारं सच भग्नो मनसेदमालुलोचे ।

<sup>-</sup> माध्व : शं० दि० १५।१५८

हरिद्रा गण्पति, उच्छिष्ट गण्पति, नवनीत, स्वर्णं तथा सन्तान गण्पति से पूजक, जिन्हें शङ्कर ने परास्त कर श्रद्दैतमत में दीक्षित किया था।

गया ( आ॰ )—यह विहार प्रान्त का सुप्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ श्राद्ध करने से प्रेतात्मार्थे मुक्ति लाभ क्रती हैं—( मा॰ प्रक॰ १५ )।

गोकर्एं (चिद्०, मा०)—यह वस्वई प्रान्त का प्रसिद्ध शिवक्षेत्र है। गोवा से लगमग ३० मील पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ के शिव का नाम 'महाबलेक्वर' है जिनके दर्शन के लिए शिवरात्रि के समय बड़ा उत्सव होता है। कुवेर के समान सम्पत्ति पाने की इच्छा से रावए ने प्रपनी माता कैकसी की प्रेरणा से यहीं घोर तपस्या की थी तथा प्रपना मनोरय सिद्ध किया था। महाभारत काल में भी यह मान्य तीर्थक्षेत्र था। यहाँ प्रजुंन ने तीर्थयात्रा की थी। कालिदास ने भी गोकर्रोक्वर को वीएा बलाकर प्रसन्त करने के लिए नारस जी का प्राकाशमार्ग से जाने का उल्लेख किया है 3—(मा०, सगं, १२, चिद्०, २६ प्रक०)।

चिदम्बर (चिद्व, आव) — यह दक्षिणभारत का प्रधान शैव-तीयं है।
महादेव की आकाशमूर्ति यहीं विद्यमान है। यहाँ का विशालकाय शिवमन्दिर
दक्षिणी स्थापत्यकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नटराज की प्रमिराम मूर्ति आरम्म
में यहीं मिली थी। इस मन्दिर की एक विशिष्टता यह भी है कि इसके ऊपर नाट्यशास्त्र में विणित हस्तविक्षेप के चित्र हैं। इन चित्रों के परिचय में नाट्यशास्त्र के
तत्तत् इलोक उट्टें कित किये गये हैं। आनन्दिगिरि की सम्मित में शङ्कर का जन्म
यहीं हुआ था, पान्तु यह मत ठीक नहीं। इसका खण्डन हमने चरित के प्रसङ्ग में
कर दिया है— (चिद्व २६, अध० आन०, २ प्रक०)।

जगन्नाथ — सतपुरियों में यह अन्यतम पुरी है। उड़ीसा देश में समुद्र तट पर इसकी स्थिति है। यह 'पुरी' के ही नाम से विख्यात है। यहीं कृष्ण, वलराम और सुभद्रा की काष्ठमयी प्रतिमाएँ हैं। हमारे चार धामों में यह भी प्रधान धाम है। शस्तुराचार्य ने यहाँ पर प्रपना 'गोवर्षन पीठ' स्थापित किया — (चिद्० प्रध० ३०, आ०, ४५ प्रकरण)।

१ द्रष्टव्य-झानन्दगिरि शं० वि० (१४-१८ प्रकरण)

व आगच्छत् स सिद्धचर्यं गोकर्णस्याश्रमं शुभम् ।

<sup>-</sup>वाल्मीकि, उत्तर दै। ४६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रय रोघसि दक्षिणोदघे: श्रितगोकर्णनिकेतमीश्वरम् । उपबीणियतुं ययौ रवेरुदगावृत्तिपथेन नारदः ॥—रष्ठ० ५ । ३३

द्वारिका—भारत के पश्चिमी समुद्र के तीर पर द्वारिकापुरी विराजमान है। यहाँ ग्राचार्य ने ग्रपना पीठ स्थापित किया जो ज्ञारदापीठ के नाम से विख्यात है। माधव ने यहाँ पाञ्चरात्र मतानुयायी वैष्णावों की स्थिति वतलाई है—(चिद्० ३१; श्र० ग्रान०, प्र० ५५; मा०, सगँ १५)।

नैमिश (मा०) — यह वही स्थान है जहाँ ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में सूत ने नाना प्रकार की पौराणिक कथाएँ कहीं। यह स्थान उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ से उत्तर-पूर्व में सीतापुर जिले में है। म्राज भी यह तीर्थस्थल माना जाता है।

पण्ढरपुर—(चिद्०) इस स्थान पर पाण्डुरंग की प्रसिद्ध प्रतिमा है।
महाराष्ट्र देश में यह सबसे ग्रधिक विख्यात वैष्णव-क्षेत्र है। यहाँ का प्रसिद्ध मंत्र
है—पुण्डरीक वरदे बिट्ठल। बिट्ठलनाथ कृष्ण के ही रूप हैं। शङ्कर ने पाण्डुरंग
की स्तुति में एक स्तोत्र भी लिखा है।

प्रयाग—माधव ने त्रिवेगी के तट पर मीमांसक कुमारिल भट्ट के साथ शङ्कर के भेंट करने की बात लिखी है। इसका विस्तृत वर्णन पहले किया गया है। आनन्दिगिरि ने वरुण, बायु आदि के उपासक, शून्यवादी, बराहमतानुयायी, लोक—गुण —सांख्य—योग तथा वैशेषिक मतवादियों के साथ शास्त्रार्थ करने की घटना का उल्लेख किया है।

पांचाल ( मा॰ )—शङ्कर के इस देश में जाने का सामान्य ही उल्लेख मिलता है। यह प्रान्त आधुनिक उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के दोग्राव का उत्तरीय भाग है। महाभारत में इस देश की विशेष महिमा दीख पड़ती है। उस समय यहाँ के राजा द्रुपद थे जिनकी पुत्री द्रीपदी पाण्डवों की पत्नी थी।

बदरी—यह उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध तीर्थं क्षेत्र है। इस स्थान से शङ्कराचारें का विशेष सम्बन्ध है। यहाँ भगवान् के विग्रह की स्थापना तथा वर्तमान पद्धित से उनकी ग्रची का विधान ग्राचार्यं के ही द्वारा किया गया है। इस विषय का पर्याप्त विवेचन पीछे किया गया है। ग्रानन्दिगिरि के कथनानुसार शङ्कर ने यहाँ तसकुण्ड का पता लगाकर ग्रपने शिष्यों के शीतजनित कष्ट का निवारण किया था।

बाह्निक (मा०)—माधव ने आचार्य के यहाँ जाने का सामान्य रूप से उल्लेख किया है। यह स्थान भारतवर्ष की पश्चिमी-उत्तरी सीमा के बाहर था। बैक्ट्रिया के नाम से इसी देश की प्रसिद्ध इतिहास-प्रन्थों में मिलती है।

भवानी नगर (ग्रा॰)—यह दक्षिण भारत का कोई शाक्त-पीठ प्रतीत होता है। वर्तमान समय में इसकी स्थिति का विशेष परिचय नहीं मिलता। ग्रानन्द गिरि ने 'गणवरपुर' के ग्रनन्तर भ्राचार्य के यहाँ जाने का उल्लेख किया है। यहाँ

<sup>े</sup>द्यानन्दगिरि—शं० वि० (३५ - ४२ प्रकरणः)

शिक्त की उपासना निशेष रूप से प्रचित्त थी। इसके समीप ही कुनलयपुर नामक कोई ग्राम था, जहाँ लक्ष्मी के उपासकों की बहुलता थी। यहाँ रहते समय माचायं ने शिक्त की तामस पूजा का निशेष रूप से खण्डन किया भीर इस मत के मनुयायियों को सास्त्रिक पूजा की वीक्षा दी—( ग्रा० प्रक० १६—२२)।

मथुरा (चिद् ० मा०)—चिद्विलास का कहना है कि झाचार्य अपने शिष्यों के साथ यहाँ आये थे। गोकुल तथा वृन्दावन में भी इन्होंने निवास किया था। हमने पहले ही लिखा है कि आचार्य के कुल-देवता भगवान श्रीकृष्णचन्द्र थे, अतः कृष्ण के चरणारिवन्द से पवित्रित तीर्थ में आना तथा निवास करना सर्वथा समुचित है। शक्कुराचार्य को केवल शक्कुरोपासक मानना नितान्त अनुचित है।

मघुरा (चिद्०) — यह दक्षिण का प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र है जहाँ मीनाक्षी का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ सुपर्णंपिद्यनी नामक नदी में स्नान कर शक्क्कर ने मीनाक्षी तथा सुन्दरेश्वर का दर्शन किया।

मध्यार्जुन ( ग्रा० विद्० )—यह स्थान तंजोर जिले में है जिसका वर्तमान नाम 'तीरू विद मस्तूर' है। इसके पूरव तरफ ग्रग्नीश्वर नामक प्रसिद्ध स्थान है जिसे प्रसिद्ध शैवदार्शनिक हरदत्ताचार्य के जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। मिवव्योत्तर पुराण में इस ग्रग्नीश्वर क्षेत्र का माहात्म्य भी विशेष रूप से विर्णित है। उस ग्रंश का ही नाम है 'ग्रग्नीश्वर माहात्म्य'। इससे स्पष्ट है कि मध्यार्जुन प्राचीन काल से ही ग्रपने धार्मिक माहात्म्य के कारण ग्रत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। यहाँ महादेव की मूर्ति है। यहाँ की एक विचित्र घटना का उल्लेख ग्रानन्द गिरि ने किया है। शक्कराचार्य ने विधिवत् पूजन के ग्रनन्तर यहाँ के ग्रधिष्ठात देवता महादेव से पूछा कि भगवन् हैत ग्रीर ग्रहेत इन उभय मार्गों में कीन सच्चा है? इस पर व्यक्तरूप धारण कर महादेव लिंग से प्रकट हुए ग्रीर दाहिना हाथ उठाकर तीन बार जोर से कहा कि ग्रहैत ही सत्य है। ग्राचार्य तथा उपस्थित जनता को इस घटना से विस्मय तथा सन्तोष दोनों प्राप्त हुए—( चिद्द—२६ ग्र०)

मरुन्धपुर ( आ॰ )—इस नगर का उल्लेख आनन्दगिरि ने किया है वहाँ आचार्य मल्लपुर के अनन्तर पधारे थे। यह स्थान मल्लपुर से पिश्चिम से था। यहाँ विष्वक्षेन मत तथा मन्मथ मत के खएडन की बात लिखी हुई है— ( आ॰ प्रक॰ ३० )।

<sup>े</sup> चिद्विलास, अध्याय ३१ :— साधु वृन्दावनासकः बुन्दावनपुरेक्षत ॥७॥ ततोऽसी मथुरां प्राप मथुरां नगरीं हरे: । ततो गोकुसमापासी सबैकं दिनमास्थितः ॥५॥

मल्लपुर ( आ० )-यह भी कोई दक्षिण ही का स्थान प्रतीत होता है जहाँ 'मल्लारि' की पूजा विशेष रूप से होती थी-( आ०, प्रक० २६ )।

मागधपुर (म्रा०)—इस स्थान की स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि यह मगध का ही कोई नगर था या किसी ग्रन्य प्रान्त का। म्रानन्दिगिरि ने इसे 'मरुन्धपुर' के उत्तर में बतलाया है। यहां कुबेर तथा उनके सेवक यक्ष लोगों की उपासना होती थी—( म्र० प्रक० ३२)।

क्ष्मायापुरी—इसका वर्तमान काल में प्रसिद्ध नाम हरद्वार है। इस स्थान से शक्कराचार्य का विशेष सम्बन्ध रहा है। वदरीनाथ जाते समय शक्कराचार्य इघर से ही गये थे। प्रसिद्धि है कि विष्णु की प्रतिमा को डाकुओं के डर से पुजारी सोगों ने गङ्का के प्रवाह में डाल दिया था। शङ्कर ने इस प्रतिमा का उद्धार कर फिर इसकी प्रतिष्ठा की।

मृडपुरी (चिद्०)—यह भी दक्षिण का कोई तीथं है। वासुकि क्षेत्र से आचार्य शङ्कर के जाने का उल्लेख चिद्विलास में किया गया है। यहाँ पर वौद्धों के साथ शङ्कर का शास्त्रार्थं हुआ था—(चिद्०, अ० २६)।

यमप्रस्थपुर ( था० )—आनन्दिगिरि ने इस स्थान को इन्द्रप्रस्थपुर से प्रयाग के मार्ग में बतलाया है। इन्द्रप्रस्थपुर तो वर्तमान दिल्ली के ही पास था। वहीं से पूरव प्रयाग जाते समय यह नगर मिला था। यम की पूजा होने के कारण ही इस नगर का यह नाम पड़ा था—( अ० प्रक० ३४)।

%रामेश्वर—यह नगर आज भी अपनी घार्मिक पिवत्रता अक्षुण्ण वनाये हुए है। इसी स्थान पर भगवान् रामचन्द्र ने समुद्र वैधवाया था और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ रामेश्वर नामक भगवान् राष्ट्र की प्रतिष्ठा की थी। हमारे चार घामों में अन्यतम घाम यही है। यह सुदूर दक्षिण समुद्र के किनारे है। यहाँ का विशालकाय मन्दिर दक्षिणात्य स्थापत्य-कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसका मण्डप एक सहस्र स्तम्भों से सुशोभित है। भगवान् का सुवर्ण का बना हुआ रथ अब भी बड़ी घूमघाम के साथ निकलता है। माघवाचार्य ने यहाँ शाक्त लोगों की प्रधानता बतलायी है।

वक्रतुण्डपुरी ( विद्० )—यह दक्षिण में प्राचीन तीर्थ-विशेष है। यहाँ की नदी का नाम गन्धवती है। यह गणपित की उपासना का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर ढुंढ़राज और वीरिवध्नेश नामक आचार्यों के साथ जो पाश, श्रंकुश आदि के चिद्धों को अपने शरीर पर धारण किए हुए थे, आचार्य शङ्कर का शास्त्रार्थ हुआ— (चिद्—अ० २८)।

वासुिकक्षेत्र (चिद्०)—आचार्य ने यहाँ कुमारघारा नदी में स्नान कर स्वामी कार्तिकेय की विधिवत् अर्चना की । यह स्थान कार्तिकेय की उपासना का

प्रधान क्षेत्र था। इसके पास ही कुमार पर्वत है जिसकी प्रदक्षिगा प्राचार्य ने की। कुमार की पूजा करते हुए शङ्कर ने कुछ दिन यहाँ विताये थे---(चिद्०, प्र० २९)।

विज्जलिबन्दु ( प्रा० ) —इस स्थान का निर्देश ग्रानन्दिगिर ने किया है और इसे हस्तिनापुर से दिक्षण-पूर्व बतलाया है। ग्रत: वर्तमान उत्तर प्रदेश के पिश्चमी हिस्से में इसे कहीं होना चाहिये। यह उस समय का एक प्रस्थात विद्यापीठ प्रतीत होता है। ग्रानन्दिगिर के ग्रनुसार मण्डन मिश्र का यहीं निवासस्थान था। मण्डन बहुत ही धनाट्य व्यक्ति थे। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने स्थान ग्रीर मोजन का विशेप प्रवन्य कर रक्खा था। उनके नाम तथा प्रवन्य से ग्राह्मब्द होकर छात्रों का वड़ा जमाव लगता था—( ग्रानन्दिगिर, प्रकरण ५१)।

विदर्भनगर (मा०)—यह नगर वर्तमान वरार है। माधवाचायं ने यहाँ शक्कर के जाने का उल्लेख किया है।

वेद्धटाचल (मा० चिद्०)—यह दक्षिण का प्रसिद्ध वैष्णुव तीयंस्थल है जिसे साधारण लोग 'वाला जी' पुकारते हैं। यह प्राज-कल एक वड़ा मारी धनाव्य संस्थान है, जहाँ अभी संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया है। यहाँ विष्णु की पूजा पाद्धरात्र-विधि से न होकर वैद्यानस-विधि से की जाती है। वैष्णुवों में वैद्यानस तंत्र विशेष महस्व रखता है। शक्कर ने यहाँ वेद्धृटेश की पूजा वड़े प्रेम-मिक्त के साथ करके निवास किया था—(चिद्विलास प्र०२६)।

वैकल्यगिरि ( मा० )—मानन्दगिरि ने इस स्थान का निर्देश कांची के पास किया है—( प्रकरण ६३ )।

रुद्धपुर ( आ॰ )—यह स्थान श्रीपर्वंत के पास कहीं दक्षिण में था। आचार जब श्रीपर्वंत पर निवास करते थे तब इस नगर के बाह्यणों ने आकर के कुमारिल भट्ट के कार्यों की वात कही थी। उनकी सूचना पाकर आचार यहाँ गये और यहीं पर इन्होंने कुमारिल का साक्षात्कार किया। आनन्दगिरि का यह कथन ( प्रकरण ५१, पृष्ठ १८० ) अन्य किसी दिग्विजय के द्वारा पृष्ट नहीं होता। माधव ने तो स्पष्ट ही प्रयाग को शक्कर और कुमारिल के भेंट होने का स्थान बतलाया है।

श्रीपर्वत -- आजकल यह मद्रास प्रान्त के कर्नूल जिले का प्रसिद्ध देव-स्थान है। यहाँ का शिवमन्दिर बड़ा विशाल तथा भव्य है जिसकी लम्बाई ६६० फुट तथा चौड़ाई ५१० फुट है, जिसके दीवाल पर रामायण और महाभारत के सुन्दर चित्र श्रॉकित किये गये हैं। यह द्वादशों लिङ्गों में अन्यतम श्रीमल्लिकार्जुन तथा भ्रमराम्बा का स्थान है। इस मन्दिर की व्यवस्था ग्राजकल पुष्पगिरि के शक्कुराचार्य की ग्रोर से होती है। प्राचीन काल में यह सिद्धिक्षेत्र माना जाता था। माध्यमिक मत के नागार्जुन ने इसी पर्वत पर तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी तथा सिद्ध नागार्जुन का नाम अर्जन किया था। शक्कराचार्य के समय में तो इसका प्रभाव तथा प्रसिद्धि बहुत ही अधिक थी। बाए।भट्ट ने राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा करते हुये उन्हें भक्त लोगों के मनोरथ-सिद्धि करने वाला धोपर्वंत कहा है। भवभूति ने मालतीमाधव में इस स्थान की विशेष महिमा बतलाई है। किसी समय यह बौद्ध लोगों का प्रधान केन्द्र था। चैत्यवादी निकाय के जो दो—पूर्वंशैलीय और अपरशैलीय—भेद थे वे इसी श्रीपर्वंत के पूर्व और पिश्वम अवस्थित दो पर्वंतों के कारए। दिए गये थे। कापालिकों का यह मुख्य केन्द्र प्रतीत होता है। शक्कराचार्य का उग्रभैरव के साथ यहीं पर संघर्ष हुम्रा था—(चिद् ० अ० २६)।

सुन्नह्मण्य ( आ० )—आनन्दिगिरि ने अनन्त्वयन के पिर्चम १५ दिन यात्रा करने के अनन्तर यह स्थान मिला था, ऐसा लिखा है। यह कीर्तिकेय का आविर्भावस्थान माना गया है। यहीं कुमारधारा नदी है जिसमें स्नान कर शङ्कर ने कुमार का पूजन किया था। चिद्विलास ने जिसे वासुिक क्षेत्र नाम से लिखा है, वह यही स्थान प्रतीत होता है। आनन्दिगिरि ने यहाँ पर शङ्कर के द्वारा हिरण्यगभं-मत, अग्निवादी मत तथा सौरमत के खण्डन की बात लिखी है।

आचार्यशङ्कर के द्वारा इन्हों स्थानों की यात्रा की गई थी। जिन स्थानों के विषय में सब दिग्विजयों का एकमत है, वे क्रमशः ये हैं :—उण्जैनी, काञ्ची, काशी, द्वारिका, पुरी, प्रयाग, बदरीनाथ, रामेश्वर, श्रीपवंत तथा हरिद्वार। ये समग्र स्थान धार्मिक महत्त्व के हैं, अतः शङ्कराचार्यं का इन स्थानों में जाना तथा विरोधीमत वालों को परास्त करना स्वाभाविक प्रतीत होता है। द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बदरी तथा रामेश्वर के पास तो उन्होंने मठों की स्थापना की। अन्य स्थानों से आचार्यं का धनिष्ठ सम्बन्ध था जिसका वर्णन पहले दिया जा चुका है।

जयित ज्वलत्प्रतापज्वलनप्रकारकृतजगद्रक्षः ।
 सकलप्रगियमनोरयसिद्धि श्रीपर्वतो हर्षः ॥

व भ्रानन्दगिरिप्रकरण ११--१३

# त्रयोदश परिच्छेद

काश्मीर प्राचीनकाल से ही जितना प्राकृतिक ग्रिमरामता के लिए प्रसिद्ध है उतना ही अपने विद्या-वैभव के लिए भी विख्यात है। यहाँ के पिएडतों ने संस्कृत साहित्य के नाना विभागों को अपनी शारदा पीठ में अमूल्य क्रांतयों से पूर्ण किया है। दर्शन और साहित्य का, तन्त्र तथा व्याकरण का तो यह ललित क्रीडानिकेतन ही ठहरा। भगवती शारवा इस क्षेत्र की म्रिष्ठात्री देवी है, इसलिए यह मण्डल शारदापीठ या शारदाक्षेत्र के नाम से प्रस्थात है। महाकवि विल्ह्या की यह उक्ति कि कविता-विलास केसर के सहोदर हैं—इसीलिए शारदा-देश को छोड़कर कविता भीर केंसर के श्रंकुर अन्यत्र नहीं उगते-जन्मसूमि के प्रेम का परिएाम नहीं है, अपितु इसके पीछे सच्चा इतिहास विद्यमान हैं। भगवती शारदा का प्राचीन मन्दिर माज भी विद्यमान है परन्तु जननिवास से जंगस में इतना दूर है कि वहाँ विशिष्ट यात्री ही पहुँच पाते हैं। सावारण यात्री तो मार्ग की कठिनता से विचलित होकर लोट ही माता है। इस शारदा के मन्दिर के पास ही कुएड था जिसकी प्राचीनकाल में प्राएा-संजीवन करने की विलक्षए। शक्ति सुनी जाती है। शारवाकुण्ड के जल से स्पर्श होते ही मृत व्यक्ति में प्राणों का संचार हो उठता था। यहाँ एक प्रवाद प्रसिद्ध है कि कर्नाटक देश का राजा था जिसके कान भैसे के कान के समान थे। मत: वह 'महिषकर्एं' कहलाता था। वह काश्मीर में प्रपने शरीर दोष के निवारण के खिए प्राया, परन्तु राजकन्या के अकारण कोप का साजन बन जाने से उसे अपने प्राणों से हाथ घोने की नौबत मा गई। उसका मङ्ग खिन्न-भिन्न कर दिया गया, परन्तु एक भक्त सेवक उन्हें बटोरकर कुण्ड के पास ले गया जिसके जल के स्पर्श मात्र से ही उनमें जीवनी-शक्ति का संचार हो प्राया-राजा जी उठा।

<sup>े</sup> सहोवराः कुंकुमकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः । न शारवावेशमपास्य हष्टस्तेवां यवन्यत्र मया प्ररोहः ॥ —विक्रमांकवेवचरित्र १।१२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> राजेन्द्रघोव—शङ्कर मोर रामानुज, १० ३४७-३४८

इसी जारवा के मन्दिर में सर्वज्ञपीठ या जिस पर वह पुरुष आरोहण कर सकता था जो सकल ज्ञान-विज्ञान-कला तथा ज्ञास्त्र का निष्णात पण्डित होता था। विना सर्वज्ञ के कोई पुरुष उस पर अघिरोहण का ग्रविकारी न था। इस मन्दिर में प्रत्येक दिशा की भोर चार दरवाजे थे। मन्दिर में भगवती जारदा का साक्षात् निवास था। कोई भी ग्रपवित्र व्यक्ति मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। दक्षिए। में रहते हुए शङ्कराचार्य ने यह बात सुनी कि शारदा मन्दिर के पूरव, पिरचम तथा उत्तर के द्वार तो खुले रहते हैं, परन्तु दक्षिए। का द्वार कभी नहीं खुलता । उन दरवाजों से होकर वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो सर्वज्ञ हो । दक्षिए। भारत में सर्वज्ञ के ग्रभाव से मन्दिर का दक्षिए। द्वार कभी खुलता ही नहीं, हमेशा बन्द ही रहता है। श्राचार्यं ने दाक्षिग्णात्यों के नाम से इस कलंक को घो डालने की इच्छा से शिष्यों के साथ काश्मीर की यात्रा की। शारदा मन्दिर में पहुँचकर उन्होंने ग्रपनी सुनी बातें सच्ची पाई । आत्मवल तथा चरित्रवल के तो वे निकेतन ही थे। उन्होंने वलपूर्वक दक्षिण द्वार को घक्का देकर खोल दिया ग्रीर उसमें प्रवेश करने का ज्यों ही उद्योग किया, त्यों ही चारों स्रोर से पण्डितों की मएडली उन पर दूट पड़ी ग्रीर जोर से चिल्लाने लगी — 'पहले ग्रपनी सर्वज्ञता की परीक्षा दे दीजिए, तब इस द्वार से प्रवेश करने का साहस कीजिए।" शक्कराचार्य ने यह बात सहर्ष स्वीकार की । इसके लिए तो वे बद्धपरिकर थे ही । वहाँ प्रत्येक शास्त्र के पिएडतों का जमाव था। वे लोग श्रपने शास्त्र की वार्ते उनसे पूछने लगे। शङ्कर ने उन प्रश्नों का यथार्थं उत्तर देकर सब पण्डितों को चमत्कृत कर दिया। वे परीक्षा में खरे उतरे। विभिन्न दर्शनों के पेचीदे प्रश्नों का यथायं उत्तर देकर ग्राचार्य ने ग्रपने सर्वज्ञ होने की बात सप्रमाण सिद्ध कर दी। मन्दिर के भीतर जाकर उन्होंने सर्वज्ञपीठ की ग्रोर हिष्ट डाली। साहस कर वे उस पीठ पर अधिरोहण करने का ज्यों ही प्रयत्न करने लगे, ठीक उसी समय शारदा की भावना श्राकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई । प्राकाशवाणी ने कहा—''इस पीठ पर भ्रिषरोह्ण करने के लिए सर्वज्ञता ही एक मात्र कारण नहीं है, पवित्रता भी उसका सहायक साधन है। आप संन्यासी हैं—संसार के प्रपद्ध का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं। संन्यासी होकर मृतक शरीर में प्रवेश कर कामिनियों के साथ रमण करना तथा कामकला सीखना क्या संन्यासी का न्यायानुमोदित भ्राचरण है ? ऐसा पुरुष पवित्र चरित्र होने का ग्रधिकारी कैसे हो सकता है ?"

शंकर ने उत्तर दिया--''मैंने इस शरीर से जन्म लेकर ग्रव तक कोई पातक नहीं किया। कामकला का रहस्य मैंने ग्रवश्य सीखा है परन्तु ग्रव दूसरे शरीर को धारण कर लिया है। उस कमें से यह भिन्न शरीर किसी प्रकार लिस नहीं हो

<sup>े</sup> द्रब्टब्य—माधव, शं० दि०

सकता।" शारदा ने भ्राचार्य की युक्ति मान ली भीर उन्हें पीठ पर अधिरोहण करने की भ्रनुमित देकर उनकी पवित्रता पर मुहर खगा दी। पण्डित मण्डली के हृवय को भ्राश्चर्यसागर में डुबाते हुए सर्वज्ञ शङ्कर ने इस पवित्र शारदापीठ के सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण किया।

## नैपाल में शङ्कर

इस घटना के अनन्तर शङ्कराचार्य ने सुना कि नैपाल में पशुपितनाथ की पूजा यथार्थं रूप से नहीं हो रही है। नैपाल तो बौद्ध घमं का प्रधान केन्द्र ही था। यहाँ के निवासी अधिकांश बौद्ध-मत के मानने वाले थे, अत: पशुपितनाथ की वैदिक पूजा की उपेक्षा करना नितान्त स्वाभाविक था। पशुपितनाथ का अध्यपूर्ति शङ्कर में अन्यतम स्थान है। वे यजमान मूर्ति के प्रतिनिधि हैं। इसीलिये उनकी मूर्ति मनुष्याकृति है। स्थान प्राचीन काल से ही बड़ा पवित्र तथा गौरवशासी माना जाता था। यह पवित्रता आज भी अक्षुएएए रूप से बनी हुई है। परन्तु शङ्कर के समय में बौद्ध घमं के बहुत प्रचार के कारएए पशुपितनाथ की पूजा में शैषिल्य आ गया था। इसी को दूर करने के लिये शङ्कर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ नैपाल में पहुँचे।

उस समय नैपाल में ठाकुरी वंश (या राजपूत वंश) के राजा राज्य करते-थे। तत्कालीन राजा का नाम था शिवदेव (या वरदेव)। ये नरेन्द्रदेव वर्मा के पुत्र थे। उस समय नैपाल और चीन का घनिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध था। चीन के सम्राट् ने नरेन्द्रदेव को नैपाल का राजा स्वीकृत किया था। रे नैपाल नरेश ने शक्कर की बड़ी अभ्यर्थना की और आचार्य-चरए। के आगमन से अपने देश को घन्य माना। आचार्य ने बौद्धों को परास्त कर उस स्थान को उनके प्रमाव से उन्मुक्त कर दिया।

ेनास्मिन् शरीरे कृतिकिल्विषोऽहं जन्मप्रभृत्यम्ब न संदिहेऽहम् । ध्यधायि बेहान्तरसंश्रयाद्यञ्जतेन लिप्येत हि कर्मणाऽन्यः ॥

र्शं० दि०—१६।६६ विश्वय में भिन्न-भिन्न मत हैं। 'नैपाल वंशावली' के प्रमुसार शङ्कर की नैपाल यात्रा के समय सूर्यवंशी वृष्वेव नामक राजा राज्य कर रहे थे। शङ्कर के रहते ही समय उन्हें पुत्र उत्पन्न हुग्रा जिसका नाम उन्होंने प्राचार्यशङ्कर के ही नाम पर रक्खा। डाक्टर फ़्लीट के प्रमुसार वृष्वेव का काल ६३० –६१५ ई० है। ऐतिहासिक लोग इस वंशावली को विशेष महत्त्व नहीं देते। प्रष्टक्य—Indian Antiquary Vol. 16 (1837) pp. 41.

पशुपितनाथ की वैदिक पूजा की व्यवस्था उन्होंने ठीक ढंग से कर दी। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने ही सजातीय नम्बूद्री ब्राह्म एा को इस कार्य के निमित्त रख दिया। यह प्रया आज भी उसी अक्षुण्एा रूप से चल रही है। नम्बूद्री ब्राह्म एा के कुछ कुटुम्ब नैपाल में ही वस गये हैं। ये आपस में विवाह शादी भी किया करते हैं। परन्तु इस विवाह की सन्तान पूजा के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। खास मालावार देश की कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होता है वही यहाँ की पूजा का अधिकारी बनता है। आज भी पशुपितनाथ के मन्दिर के पास ही शक्कुराचार्य का मठ है और योड़ी ही दूर पर शक्कर और दत्तात्रेय की मूर्तियाँ आज भी श्रद्धा तथा मिक से पूजी जाती हैं।

इस घटना के पहले ही आचार्य को अपने परम गुरु गौड़पाद-आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, एक दिन यह विचित्र घटना घटी थी। गौड़पाद ने दर्शन

देकर अपने प्रशिष्य को कृतार्थं किया । शङ्कर के गुरु थे भगवत् गौड़पाद का गोविन्दपाद और उनके गुरु थे ये गौड़पाद । इस प्रकार शङ्कर आशीर्वाद इनके प्रशिष्य लगते थे । आचार्यं ने इनकी माण्डूक्यकारिका पर लिखे गये अपने भाष्य को पढ़ सुनाया । वे अत्यन्त प्रसन्त हुये

श्रीर श्राशीर्वाद दिया कि यह शक्कर का भाष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होगा क्योंकि इसमें श्रद्धेत के सिद्धान्तों का परिचय सम्प्रदाय के अनुकूल ही किया गया है। जिन रहस्यों को मैंने शुकदेव जी से सुन कर गोविन्द मुनि को बतलाया था उन्हों का यथार्थ उद्घाटन इन भाष्यों में भली-भाँति किया गया है। माण्डूक्यकारिका लिखने में जो मेरा अभिप्राय था उसकी अभिव्यक्ति कर तुमने मेरे हृदय को इस भाष्य में रख दिया है। मैं श्राशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भाष्य इस पृथ्वी-तल पर अलोकिक प्रभा सम्पन्न हो कर जगत् का वास्तव में मंगल-साधन करेगें।

इस प्रकार, सुनते हैं कि श्राचार्य शङ्कार के भाष्यों को वेदव्यास तथा गौड़पाद वैसे ब्रह्मवेत्ता मुनियों का श्राशीर्वाद प्राप्त हुआ।

## त्राचार्य का तिरोधान

श्राचार्य शक्कर ने अपना अन्तिम जीवन किस स्थान पर विताया तथा
सवंज्ञ पीठ पर अधिरोहण किस स्थान पर किया, यह एक विचारणीय प्रक्त
है। जिस प्रकार शक्कर के जीवनवृत्त के विषय में सर्वांत में
शृंगेरी की सवंत्र एकमत नहीं दीख पड़ता, उसी प्रकार उनके शरीरपात के
परम्परा विषय में भी प्राचीन काल से ही मतभेद चला आता है। हमने
काश्मीर में सवंज्ञ पीठ पर आचार्य के अधिरोहण की जो बात
कपर लिखी है, उसका आधार माधव कृत शक्कर-दिग्विजय ही है। अधिरोहण के
भाषव, शं० दि०, सर्ग १६।३३—१४

अनन्तर याचायं ने अपने शिष्यों को विभिन्न मठों में मठकायं निरीक्षण के लिए भेज दिया और स्वयं वहाँ से बदरीनारायण की ओर चले गये। यह भी प्रसिद्ध है कि वहाँ कुछ दिन भगवान नारायण की पूजा-प्रची में विवा कर वे दत्तात्रेय के दर्शन के निमित्त उनके आश्रम में गये और उनकी गुफा में उन्हों के साथ कुछ दिन वक निवास किया। दत्तात्रेय ने शक्कुर की उनके विशिष्ट कायं के लिए उनकी प्रचुर प्रशंसा की। इसके बाद वे कैलास पर्वंत पर गये और वहीं अपना स्यूल शरीर छोड़कर वे सूक्ष्म शरीर में विलीन हो गये। यह वृत्तान्त प्रृंगेरी पीठानुसारी अन्यों में उपलब्ध होता है और अधिकांश सन्यासी लोग इसी बात को प्रामाणिक मानते हैं। 'गुरुवंश काव्य' में लक्ष्मण शास्त्री ने यही बात लिखी है। विद्विलास यित ने भी इसी मत की पुष्टि की है। माधव ने इस घटना का उल्लेख किया है। असंन्यासियों की यह हढ़ धारणा है कि आचार्य ने अपना लोकिक कार्य समाप्त कर कैलाश पर्वंत पर शरीर छोड़ा।

चिद्विलास ने माघव के मत को तिरोधान के विषय में स्वीकृत किया है परन्तु अधिरोहण के विषय में उनका कहना है कि शङ्कराचार ने काञ्ची में सवंज्ञ पीठ पर अधिरोहण किया था, काश्मीर में नहीं। माघवाचार ने जिन दो श्लोकों में (१६। ५१—५२) शङ्कर के काश्मीर में सवंज्ञ-पीठारोहण की घटना लिखी है, वे दोनों श्लोक राजचूड़ामिण दीक्षित के 'शंकराम्युदय' के ही हैं (८। ६८,६६) परन्तु 'शङ्कराम्युदय' में लिखा है कि यह घटना काञ्ची में हुई थी काश्मीर में नहीं—यहीं दोनों में मेद है।

केरल की परम्परा इससे निसान्त भिन्न है। गोविन्दनाथ यति लिखित

<sup>े</sup> दत्तात्रेयं भुवनविनुतं वीक्ष्य नत्वान्वगादीत् वृत्तं स्वीयं सकलमपि तान्त्रेषितान् दिक्षु शिष्यान् सोऽपि श्रुत्वा सुनिपतिरदादाशिषो विश्वरूपा— चार्यादिभ्यः सुखमवसतां तत्र तौ भाषमाणौ ॥ ३।७०

६ इत्युक्तवा शङ्कराचार्यकरपत्तवमादरात्। प्रवतम्बय कराग्रेण बत्तात्रेयः सतापसः ॥ ४६ प्रविवेश गुहाद्वारं दत्वाज्ञां जनसन्ततेः। क्रमाज्जगाम केतासं प्रमथैः परिवेष्टितम् ॥ ५०

शङ्करविजयविलास-३० (प्र०)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> क्षं० दि०, सर्गे १६, श्लो० १०२—३

'शङ्कराचार्यं चरितम्' के अनुसार आचार्यं के मृत्यु केरल देश में ही हुई । काञ्ची में सर्वंज्ञपीठ पर ग्रधिरोहण करने के ग्रनन्तर आचार्यं ने वहाँ कुछ दिनों तक निवास

किया। जनन्तर रामेश्वर में महादेव का दर्शन ग्रीर पूजन कर केरल देश की शिष्यों के साथ घूमते-घामते वे वृषांचल पर ग्राये। यह स्थान मान्यता केरल में है श्रीर वड़ा पित्रत्र है। इसीलिए यह दक्षिए। कैलास कहा जाता है। यहीं रहते उन्हें मालूम पड़ा कि उनका ग्रन्त-

काल अब आ गया है। उन्होंने विधिवत् स्नान किया थीर शिवलिंग का पूजन किया। अनन्तर श्रीमूल नामक स्थान में उन्होंने अगवान् कृष्ण और अगवान् भागंव की विधिवत् पूजा की। कहा जाता है कि आचार्य ने अपने अन्तिम दिन निचूर के मन्दिर में बिताये थे और उनका शरीर इसी मन्दिर के विशाल प्राङ्गण में समाधि रूप में गाड़ा गया था। केरल देश में ग्राज भी तिचूर के मन्दिर की बड़ी प्रतिष्ठा है। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी उस स्थान पर महाविष्णु के चिह्नों के साथ एक चबूतरा बनवा दिया गया है। तिचूर के पास एक ब्राह्मण्वंश आज भी निवास करता है जो अपने को मएडन मिश्र या सुरेश्वराचार्य का वंशज बतलाता है। तिचूर के मन्दिर की केरल भर में स्थाति पाने का यही कारण माना जाता है कि शङ्कराचार्य की समाधि उसी मन्दिर के पास है।

कामकोटिपीठ (काञ्ची) की परम्परा पूर्वोक्त दोनों परम्पराओं से भिन्न है। इस मठ की मान्यता है कि बाङ्कराचार्य ने अपने शिष्यों को तो चारों मठों का अध्यक्ष बना दिया और अपने लिए उन्होंने काञ्ची को काञ्ची में पसन्द किया। यहीं कम्पातीरवासिनी भगवती कामेश्वरी अथवा देहपात कामकोटि देवी की निरन्तर अर्चना करते हुए आचार्य शङ्कर ने अपने अन्तिम दिन विताये। काञ्ची नगरी के निर्माण में

शक्कर का विशेष हाथ था, ऐसा कहा जाता है। शिवकाञ्ची धौर विष्णुकाञ्ची की रचना उन्हीं के ध्राज्ञानुसार राजसेन नामक राजा ने, जो उनका परम भक्त था, किया। कामाक्षी के मन्दिर को विष्णु-स्थान मानकर श्रीचक्र की कल्पना के ध्रनुसार नगरी बसा दी गयी। सदाशिव ब्रह्मेन्द्र कृत 'गुरुरत्नमालिका टीका' तथा 'गुरुपरम्परास्तोत्र' में लिखा है कि भगवान् शक्कर ध्रपने जीवन के ध्रन्तिम समय तक काञ्ची में ही विराजमान् थे। यानन्दिगरि ने शक्करविजय में काञ्ची में ही

<sup>े</sup>इस परम्परा के लिए द्रब्टक्य—पं० बलवेव उपाध्याय, 'शङ्कर दिग्विजय' का अनुवाद, परिशिष्ट पृ० ५८३—८६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदम्। विश्वक्षपर्यात स्थाप्य स्वाश्रमस्य प्रचाररो ॥

आचार्यं के शरीरपात होने की वात लिखी है। एक विलक्षाए वात यह है कि काञ्ची के मन्दिर कामाक्षी के मन्दिर का सामना करते हुए खड़े है अर्थात् सब मन्दिरों का मुँह कामाक्षी के मन्दिर की भ्रोर ही हैं। विना बुद्धिपूर्वंक रचना किये हुए ऐसी घटना हो नहीं सकती।

प्रसिद्धि है कि शङ्कराचार्य कैलास से पाँच स्फटिक लिंग लाये ये जिनमें

चार लिंगों की स्थापना उन्होंने चार प्रसिद्ध तीथोंं में की। श्रुंगेरी में उन्होंने भोगलिंग की स्थापना की । चिदम्बरम् में मोक्षलिंग की प्रतिष्ठा की। तीर्थयात्रा के प्रसङ्घ में वे दक्षिए भारत के त्रिचना-पांच प्रसिद्ध पल्लो के समीप स्थित जम्युकेश्वर तीयं में पहुँचे स्रोर वहाँ की लिङ देवी ग्रिखलाग्डेश्वरी के कानों में ताटंक के स्थान पर श्रीचक रखकर उन्होंने भगवती की उग्रकला को मृदु बना दिया । तोटकाचार्य को ज्योतिमँठ का अधिपति वना कर वदरीनारायण के पास मुक्तिलिंग की प्रतिष्ठा की। नेपाल क्षेत्र में ( जिसका प्राचीन नाम नीलकएठ क्षेत्र है ) उन्होंने वीरलिंग की स्थापना कर उसके पूजा-अर्चा की व्यवस्था की । इस प्रकार चार लिंगों की स्यापना श्रुगेरी, चिदम्बरम्, नैपाल तथा वदरीनारायण में क्रमशः करके शक्कर ने अपने पास सर्वश्रेष्ठ पञ्चम लिंग रखा। वह योगलिंग नाम से प्रसिद्ध था। काञ्ची में शङ्कर इसी लिंग की पूजा किया करते थे। देहत्यांग के समय उन्होंने इस लिंग को सुरेश्वर के हाथ में समर्पित किया और काञ्चीपीठ तथा वहाँ के शारदामठ का भार भी उन्हों को दे दिया। स्मरण रखना चाहिए कि यह शारदामठ प्रृंगेरी के शारदा पीठ से भिन्न है और शिवकाञ्ची में ही स्थित है। 'शिव रहस्य' में भी काञ्ची में योगींलग की स्थापना तथा याचार्य के अन्तर्घान होने की बात लिखी है।

मार्कएडेय संहिता (काएड ७२, परिस्पन्द ७) में लिखा है कि शङ्कर ने कामकोटि-

काञ्चीनगरे कदाचिदुपविश्य सूक्ष्मशरीरं स्थूले ग्रन्तर्थाय सद्रूपो भूत्वा सूक्ष्मं कारणे विलीनं कृत्वा चिन्माक्षोभूत्वा ...........सर्वजगद्द्यापकं चैतन्यमभवत् । तत्रत्याः वाह्यणाः सर्वे शिष्याः प्रशिष्याश्च उपनिषद्गीताब्रह्मसूत्राणि सम्यक् पठन्तः ग्रत्यन्तशुचित्र्यले गर्तं कृत्वा तत्र गन्धाक्षतिबल्वपत्रतुलसीप्रसूनादिभिः सम्पूज्य तच्छरीरं समाधि चक्षुः । ग्रानन्वगिरि—शङ्कर विजय ७४ प्रकरण ।

र ब्रानन्द गिरि-शङ्कर विजय प्रकरण ६५

तद्योग भोगवरमुक्तिसुमोक्षयोग—
 लिगार्चनाप्रास्त्रजयस्वकाश्रमे
 तान् वै विजित्य तरसा क्षतशास्त्रवादै—
 मिश्रान् स काञ्ज्यामय सिद्धिमाप ॥—शिवरहस्ये

पीठ में योगलिंग की प्रतिच्छा की और उसके पूजन के लिए सुरेश्वराचार की नियुक्ति की। रामभद्र दीक्षित कृत पत्रक्षलिचरित ( द । ७१) से भी प्रतीत होता है कि शङ्कर का देहावसान काञ्ची में ही हुया था। काञ्ची के लिंग के नाम के विषय में कहीं यागेश्वर और कहीं योगेश्वर पाठ मिलता है परन्तु पूर्वापर का प्रच्छी तरह समन्वय कर योगेश्वर पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। नैषय में (१२।३६) काञ्ची स्थित जिस स्फटिकलिंग का वर्णन है, वह शङ्कर द्वारा स्थापित योगेश्वर लिंग ही है। रे

इस प्रकार कामकोटि पीठ से सम्बद्ध ग्रन्थों के कथनानुसार ग्राचार्य का देहावसान काञ्ची में हुग्रा था। इन ग्रन्थकारों का कहना है कि माघवाचार्य के प्रमुखार जो वर्णन मिलता है वह कामकोटि पीठ के ३८ वें शङ्कराचार्य के जीवन का वृत्त है, ग्रादि शङ्कराचार्य का नहीं। इनका नाम 'घीर शङ्कर' था। इन्होंने ग्रादिशङ्कर के समान समस्त भारत का विजय किया। इन्होंने ही काश्मीर में सर्वंज्ञपीठ पर अधिरोहण किया था तथा कैलास में ब्रह्मपद में लीन हो गये थे। उन्हों के जीवन की घटनाएँ ग्रादिशङ्कर के ऊपर ग्रारोपित कर दी गयी हैं; वस्तुत: ये घटनाएँ 'घीर शंकर' की हैं। ग्रादि शंकर ने तो काञ्ची में ग्रपना शरीर छोड़ा था ग्रीर यहीं वे ब्रह्मपद में लीन हो गये थे।

इस प्रकार ग्राचार्य के तिरोधान के विषय में तीन प्रधान मत हैं— (१) केरल की परम्परा, ग्राचार्य का तिरोधान केरल के 'त्रिचूर' नामक स्थान पर मानती है; (२) कामकोटि पीठ के ग्रनुसार शङ्कर ने ग्रपनी ऐहिक-लीला का संवरण काञ्ची में किया। वहीं भगवती कामाक्षी की पूजा-ग्रची में वे ग्रपना ग्रन्तिम दिन विवाते थे। सर्वंज्ञ पीठ पर यहीं ग्रधिरोहण किया तथा उनकी समाधि काञ्ची में ही दी गई; (३) ग्रुगेरी मठ के ग्रनुसार उन्होंने कैलास में जाकर इस

<sup>े</sup> काञ्च्यां श्रीकामकोटी तु योर्गालगमनुत्तमम् । प्रतिष्ठाप्य सुरेशार्थं पूजार्थं युगुजे गुरु: ॥

सिन्घोर्जेत्रमयं पित्रमस्जत् तत्कीतिपृताद्भुतं ।
 यत्र स्नान्ति जगन्ति, सन्ति कवयः के वा न वाचं यमाः ।।
 यद्विन्दुश्रियमिन्दुरञ्चिति जलं चाविष्य दृश्येतरो ।
 यस्यासौ जलवेवतास्फिटिकभूजीर्गित योगेश्वरः ।।

<sup>-</sup>नैवध, सर्ग १२, इलो० ३८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विशेष ब्रह्म्ब्य Prof. Venkteshan—The Last days of Shankaracharya—Journal of Oriental Research, Madras, Vol. I.

स्थूल गुरीर को छोड़ा। ये ही तीन मत है। प्रथम मत के पोषक प्रमाण अन्यवन नहीं मिलते। द्वितीय मत के पोषक प्रमाण बहुत प्रविक हैं जिनका उल्लेख प्रथमत: किया गया है। तृतीय मत ही सबंत्र प्रसिद्ध है तथा समग्र संन्यासियों का इसी मत में विश्वास है। दिग्विषयों के कथन इस विषय में एक रूपात्मक नहीं है। ऐसी विषम स्थिति में किसी सिद्धान्त पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। जो कुछ हो, इतना तो बहुमत से निश्चित है कि शंकराचार्य ने भारतभूमि में वैदिक धर्म की रक्षा की ग्रीर उनकीं सुन्दर व्यवस्था कर ३२ वर्ष की ग्रायु में इस घराधाम को छोड़ा। उनके निधन की तिथि भी भिन्न-भिन्न मानी जाती है। कुछ लोग उनका अवसान वैशाख गु० ११ को, कुछ वैशाख गुक्ल पूरिएंमा को ग्रीर कुछ लोग कार्तिक गुक्ल ११ को मानते हैं।

शंकराचार्य के तिरोधान के विषय में एक प्रवाद प्रसिद्ध है जिसका यहाँ उल्लेख करना उचित है। प्रवाद यह है कि शंकराचार्य जब दिग्विजय के लिये बाहर जाते थे तब एक बड़ा भारी लोहे का कड़ाहा साथ ले चलते थे। बौद्धों के साथ जब शास्त्रार्थं करने लगते थे तब उस कड़ाहे में तेल भर कर ग्राग के अपर गरम करने के लिये रख देते थे। विपक्षी से यह प्रतिज्ञा करा लेते थे कि यदि वह शास्त्रार्थं में हार जायेगा तो उसी खौलते हुये तेल में फेंक दिया जायेगा। एक बार शंकर महाचीन ( तिब्बत ) में बौढ़ों से शास्त्रार्थं करने के लिये गये और तांत्रिक बौढों को कास्त्रार्थ में परास्त भी किया। उनके शिष्य ग्रानन्दगिरि ने ग्रीर ग्रागे बढ़ने से रोका --- भगवन् ग्रागे बढ़ने की ग्रव ग्रावश्यकता नहीं है। बरत् की सीमा नहीं है। आप शास्त्रार्थं कहीं तक करते चलियेगा? गुरु ने शिष्य की बात मान सी ग्रीर उस कड़ाहे को वहीं भ्रपने दिग्विजय की सीमा निर्धारण करने के लिये छोड़ कर वहाँ से खीटे। तिब्बत में सुनते हैं कि वह स्थान 'शंकर-कटाह' के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। नैपाल और तिब्बत में यह किम्बदन्ती प्रचलित है कि शंकर तिब्बत के किसी लामा से शास्त्रार्थ में पराजित हुये थे और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खीलते हुए तेल में अपने को फैंक कर प्रागुत्याग किया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि किसी लामा ने तान्त्रिक प्रयोग से शंवर को भार डाला था। ये तरह तरह की निर्मुल कि म्बदन्तियाँ है जिनमें हम सहसा विश्वास नहीं कर सकते । इन्हें केवल पाटकों की जानकारी के लिये यहाँ उद्घृत किया गया है।

इस प्रकार परम ज्ञानी यितराज शंकर के जीवन का ३२वाँ वर्ष समाप्त हुआ। वे निर्देव त्पक समाधि का ग्राथय लेकर इस घराधाम से चले गये। परब्रह्म से विकीर्ण होने वाली वह परम ज्योति जगत् को ग्रालोकित कर फिर उसी परब्रह्म में विकीन हो गई। ग्रोम् तत् सत्।



# तृतीय खगड रचना खगड

- (१) शंकर के ग्रन्थ
- (२) शिष्य-परिचय
- (३) मठों का विवरण



# चतुर्दश परिच्छेद शंकराचार्य के ग्रन्थ

भादिशंकराचार्य के द्वारा लिखे गये प्रन्यों का निर्णय करना एक विषम पहेली है। यह कहना घत्यन्त कठिन है कि उन्होंने कितने तथा किन-किन प्रन्थों की रचना की थी। शंकराचार की कृति के रूप में दो-सी से भी अधिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या इन समस्त ग्रन्यों का निर्माण गोविन्द प्रश्न के भगवत्यूज्यपाद के शिष्य श्री शङ्कराचार्य के द्वारा सम्पन्न हुमा था ? इस प्रश्न के कठिन होने का कारण यह है कि आदि शंकर के द्वारा प्रतिष्ठापित मठों के अधिपति भी शङ्कराचार्य के नाम से ही प्रख्यात हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से चली प्रा रही है और आधुनिक काल में भी प्रचलित है। शंकराचार्य नामघारी इन आचार्यों ने भी वहुत प्रन्थों की रचना की है। प्रतः इस नाम की समता के कारण यह निविचत करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि किस शंकराचार्य ने किस प्रत्य-विशेष का निर्माण किया है। ग्रादि शंकराचार्य ने ग्रपने ग्रन्थों की पूष्पिका से ग्रपने को गोविन्द भगवत् ग्र्यपाद का शिष्य लिखा है। इस पुष्पिका के सहारे इनके ग्रन्थों का भ्रन्य शंकराचार्य के ग्रन्थों से पार्थक्य किया जा सकता या परन्त दु:ख के साथ लिखना पड़ता है कि इन परवर्ती शंकराचार्यों ने भी अपने प्रन्यों में अपने असली गुरु के नामों का निर्देश कर के गोविन्दपाद को ही अपने गुरु के स्थान में रखा है। यतः इन पुष्पिकायों के याघार पर भी इन वंकराचायों का पता लगाना कठिन है।

हमारे सामने दूसरी किठनाई यह उपस्थित होती है कि मादिशंकराचार के प्रत्यों में भी परस्पर निर्वेशों का नितान्त ग्रमाव है। प्रायः देखा जाता है कि प्रान्थकार ग्रपने एक ग्रन्थ में पूर्वलिखित ग्रपने दूसरे ग्रन्थ या ग्रन्थों का प्रसङ्गवश उल्लेख किया करते हैं। परन्तु शंकराचार्य ने इस पद्धित का अनुसरण नहीं किया, ग्रतः उनके ग्रन्थों की छान-बीन करने का कोई भी सावन उपलब्ध नहीं होता।

ग्रन्थों की ग्रन्तरंग परीक्षा ही इस निर्णय का एकमात्र सामन है। प्राचार्य की रचना-शैली नितान्त प्रोढ़ ग्रय च ग्रत्यन्त सुवोध है। वे सरल प्रसादमयी रीति के उपासक है जिसमें स्वामाविकता ही परम भूषण है। इस शैली की विशिष्टता को ध्यान में रख कर हम ग्राद्य शंकर की रचनामों का निर्णय कर सकते हैं; परन्तु यह भी ग्रन्तिम निर्णय नहीं कहा जा सकता। जब तक समस्त

ग्रम्य छप कर प्रकाशित नहीं हो जाते और उनकी विशिष्ट समीक्षा तथा श्रध्ययन नहीं किया जाता, तब तक इसी मत पर हमें श्रास्था रखनी पड़ेगी।

#### साष्य-ग्रन्थ

म्रादि शङ्कराचार्यं के द्वारा लिखित ग्रन्थों को हम तीन भागों में विभक्त कर संकते हैं:—

• '(१) भाष्य (२) स्तोत्र तथा (३) प्रकरण ग्रन्थ

भाष्य-प्रत्थों को हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं—(१) एक तो प्रस्थानत्रयी का भाष्य (२) इतर प्रत्थों के भाष्य । साधारणत्या यह प्रसिद्ध है शंकर, रामानुज तथा ग्रन्थान्य ग्राचार्यों ने प्रस्थानत्रय (श्रुति, स्मृति तथा सूत्र,) की व्याख्या की है तथा ऐसा करते समय उन्होंने दश प्रधान उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा है । परन्तु यह जनश्रुति वस्तुतः सत्य नहीं है; क्योंकि रामानुज का लिखा हुमा कोई भी उपनिषद् भाष्य नहीं है । ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते समय रामानुज ने प्रसंगवश उपनिषदों की ग्रनेक श्रुतियां उद्धृत की है तथा उनकी व्याख्या भी की है । 'प्रस्थान' शब्द का साधारण ग्रयं है 'गमन' । परन्तु 'प्रस्थानत्रय' में प्रस्थान का ग्रयं है मार्ग, जिसके द्वारा गमन किया जाय । वेदान्त के तीन प्रस्थान या मार्ग ये हैं :—(१) श्रुति ग्रर्थात् उपनिषद् (२) स्मृति ग्रर्थात् गीता ग्रीर (३) सूत्र ग्रर्थात् ग्रह्मसूत्र । इन तीनों स्थानों से यात्रा करने पर ग्राच्यात्मिक मार्ग का पिक ब्रह्म तक पहुँच सकता है । प्रस्थान का गमन ग्रथं मानने में भी कोई विशेष क्षति नहीं है । ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्म की ग्रोर ले जाने वाले हैं । ग्रतः इनकी गित ब्रह्म की ग्रोर है ।

इस प्रस्थानत्रयों की जो सबसे प्राचीन तथा म्रादि टीकार्ये उपलब्ध होती हैं वे शक्कराचार्य के द्वारा ही लिखित हैं। शंकराचार्य के पहले भी कितपय प्रसिद्ध वेदान्ताचार्यों ने इन प्रत्यों पर टीकार्ये लिखी थीं तथा इन टीकामों का पता शंकराचार्य मोर उनके शिष्यों के द्वारा लिखित ग्रन्थों के निर्देशों से चलता है। मर्तुप्रव्छ ने कठोपनिषद् तथा बृहदारएयक उपनिषद् पर भाष्यरचना की थी। म्राचार्य उपवर्ष ने ब्रह्मसूत्र तथा मीमांसा सूत्रों पर वृत्तियाँ लिखी थीं। इसके विषय में यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। परन्तु ये वृत्तिग्रन्थ म्रकाल ही में काल-कवित हो गये, जिसके कारण इनके रचियतामों के कितपय मतों का ही साधारण रूप से हमें परिचय मिलता है। उनके पूर्ण तथा मीलिक सिद्धान्तों का पता हमें नहीं चलता। म्राचार्य शंकर के भाष्य इतने पूर्ण, प्रौढ़ तथा पाष्डित्य-पूर्ण थे कि पिछले विद्वानों का घ्यान इन्हीं के माष्यों के मध्ययन ग्रौर मनुशीलन तक सीमित रह गया। इन प्राचीन माचार्यों के टीका-ग्रन्थों की शक्कर के मन्यों के सामने सर्वत्र प्रवहेलना होने लगी। जो कुछ भी कारण हो, इतना तो

निश्चित है कि शङ्कर के ही भाष्य-प्रन्य प्रस्यानत्रयों के उपलब्ध भाष्य-प्रन्यों में प्राचीनतम हैं।

## (क) प्रस्थानत्रयी भाष्य-

#### १--ब्रह्मसूत्र भाष्य--

श्राचार्य शंकर की सबसे सुन्दर तथा प्रीढ़ रचना मानी जाती है। ब्रह्मसूत्र इतने लघु प्रक्षर वाले तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गये हैं कि विना माध्य की सहायता से उनका अर्थ समक्षना नितान्त कठिन है। शंकर ने वड़ी सरल, सुवोध तथा प्रीढ़ भाषा में इन सुत्रों के प्रथों को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया है। इस भाष्य को पढ़कर साहित्य के पाठ करने का प्रानन्द शाता है। सारा भाष्य इतनी मघुर, कोमल तथा प्रसन्न शैली में लिखा गया है कि उसे पढ़कर मन मुग्ध हो जाता है। इतने कठिन दार्शनिक विषय को इस सुन्दरता तथा सरलता से समक्षाया गया है जिसका वर्णान करना कठिन है। वाचस्पति मिश्र जैसे प्रीढ़ दार्शनिक ने इस भाष्य को केवल 'प्रसन्ध-गम्भोर' ही नहीं कहा है, प्रत्युत् इसे गंगाजल के समान पित्र बललाया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार गलियों का जल गंगा की घारा में पड़ने से पित्रत्र हो जाता है उसी प्रकार हमारी व्याख्या (सामती) भी इस साध्य के संसगं से निश्चित ही पित्र हो जायेगी: —

नत्वा विशुद्धविज्ञानं, शङ्करं करुणाकरम् । भाष्यं प्रस्वगम्भीरं तत्प्रणीतं विभज्यते ॥ भाचायंक्वतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोस्मदादीनाम् । रथ्योदकमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥

-मामती का मंगल रलोक ६।७

इस भाष्य को शारीरक भाष्य भी कहते हैं। 'शारीरक' शब्द का प्रयंहै शरीर में रहने वाला ग्रात्मा। इन सूत्रों में ग्रात्मा के स्वरूप का विचार किया गया है। ग्रत: इन सूत्रों को शारीरक सूत्र ग्रीर इस भाष्य को शारीरक भाष्य कहते हैं।

### २—गीता-भाष्य

भगवद्गीता का यह प्रख्यात माष्य है। यह माष्य दूसरे प्रध्याय के ११ वें इलोक से प्रारम्भ होता है। ग्रारम्भ में ग्राचार्य ने ग्रपने भाष्य के दृष्टिकोएा को मली-भीति समकाया है। प्राचीन टीकाकारों के गीता के सम्बन्ध में जो विभिन्न मत थे उनकी इन्होंने विशेष रूप से पर्ध्यालोचना की है। इनके गीता माष्य के लिखने की यह शैली है कि इलोक में जो शब्द जिस कम से प्राये हैं उनकी व्यास्था उसी कम से की गयी है। ग्रादि शीर ग्रन्त में उस इलोक के तात्य को दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। इस भावत में शंकर ने गीता की ज्ञान-पर क व्याख्या की है अर्थात् इन्होंने यह दिखलाया है कि गीता में मोक्ष प्राप्ति केवल तस्व-ज्ञान से ही बतायी गयी है, ज्ञान और कर्म के समुच्चा से नहीं । गोता के प्राचीन टीकाकारों के मत में सबं कर्मों के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मात्र से ही मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकतो, प्रत्युत् अनिनहोत्रादि श्रीत और स्मार्त कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे लोग यह भी कहते हैं कि हिसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्मों को अध्मं का कारण मानना कथमि उचित नहीं है। क्योंकि भगवान् ने स्वयं शास्त्र कर्म को जिसमें गुरु, भाता, पुत्र आदि की हिसा होना अनिवायं है, स्वधमं वतलाकर प्रशंसा की है। परन्तु शंकराचार्य ने इस मत का पर्याप्त खण्डन कर ज्ञानपरक अर्थ की युक्तिमत्ता प्रविंगत की है।

## ३--- उपनिषद्-भाष्य

श्राचार्यं के द्वारा लिखित उपनिषद् भाष्य ये हैं — (१) ईश ।२) केन — पद भाष्य तथा वाक्य भाष्य (३) कठ (४) प्रश्न (५) मुएडक (६) माएडूक्य (७) तैत्तिरीय (८) ऐतरेय (६) छान्दोग्य (१०) वृहदारण्यक (११) श्वेताश्वतर (१२) नृसिहतापिनी ।

इन उपनिषद् भाष्यों की रचना ग्रादि शंकराचार्य के द्वारा निष्यन्न हुई मानी जाती है। पर इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। केन उपनिषद् के दो भाष्य—पद वाक्य तथा वाक्य भाष्य — शंकर के नाम से उपलब्ध केन-भाष्य है। ग्रन्न विचारणीय विषय यह है कि क्या इन दोनों भाष्यों की रचना शंकराचार्य ने स्वयं की थी ग्रन्थना इन दोनों में से कोई एक दूसरे किसी की रचना है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक बात को ग्रन्थकार ने दो विभिन्न प्रणालियों से व्याख्या करने के लिए दो भाष्य लिखा है। एक में है पदों का भाष्य ग्रीर दूसरे में है वाक्यों का भाष्य। परन्तु इन दोनों भाष्यों की ग्रन्तरंग परीक्षा करने से यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है कि इनके द्वारा प्रदर्शित ग्रुक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। वाक्य भाष्य में शंकर के ग्रत्थन्त प्रसिद्ध मत भी कभी भिन्न रूप में तथा कभी विरुद्ध रूप में विणित किये गये हैं। शब्दों की व्याख्या भी दोनों भाष्यों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रदर्शित की गयीं मिलती है। उदाहरण के लिये देखिये—

२—गीतासु केवलादेव तत्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः, न कर्मसमुन्यितात् इति निद्यितोऽर्थ।—गीताभाष्य का उपोद्धात ।

''उपनिषदं भो बूहि इति । उक्ता त उपनिषद्, माह्या वाच त उपनिषदमबूम इति"—(४,७)

इसकी व्याख्या पद-भाष्य में जितनी स्वामाविक रीति से की गयी है उतनी वाक्यभाष्य में नहीं हैं। 'ब्राह्मी' भीर 'भ्रब्रूम' पद की व्याख्या दोनों भाष्यों में इस प्रकार है:—

"पदभाष्य—न्नाह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं ब्राह्मी तां परमात्मविषयत्वात् अतीतविज्ञानस्य वाव एव ते उपनिषदं अबूम इति । उक्तामेव परमात्मविषयां उपनिषदमबूम इति । अवधारयति उत्तरार्थम् ।

वाक्य भाष्य—त्राह्मीं ब्रह्मणो ब्राह्मणुजातेः उपनिपदं ग्रन्न वस्यामः इत्यथैः । वस्यतिः ब्राह्मीनोक्ता, उक्ता तु म्रात्मोपनिषद् । तस्मात् न भूताभिप्रायो मनूम इति शब्दः ।"

पद भाष्य के अनुसार बाह्यी शब्द का अर्थ है बह्य से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषद् तथा 'अबूम' का अर्थ है 'कहा'। इसके विपरीत वाक्यभाष्य में इन शब्दों के क्रमशः अर्थ है, बाह्यण जाति से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषद् तथा 'अबूम' का अर्थ है 'कहुँगा'। 'अबूम' भूतकालिक क्रिया है। उसका 'वस्पित' अर्थ कितना अनुचित तथा विरुद्ध है, इसे विद्वान् पाठकों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शब्दों की व्याख्या में ही अन्तर नहीं है, प्रत्युत् मूल के पाठ में भी पर्याप्त भेद है। केन (२,२) का पाठ है 'नाहं मन्ये सुवेदेति'। पदमाष्य में भूल में 'अह' शब्द मानकर उसकी व्याख्या की गयी है, परन्तु वाक्य भाष्य में 'नाहम' के स्थान पर 'नाह' पाठ माना गया है। इस मन्त्र की जो व्याख्या दोनों भाष्यों में की गयी है, वह पर्याप्त ख्प से विभिन्न है। अतः यह निश्चित है कि इन दोनों भाष्यों का एक लेखक नहीं हो सकता। पदमाष्य शंकराचार्य की भाष्य शैली के अनुगमन करने के कारण तथा अधिक तकंग्रक्त होने के कारण निश्चत ही आदि शंकराचार्य को रचना है। वाक्य-भाष्य के लेखक कोई दूसरे शंकराचार्य होंगे। विद्यानों की रचना है। वाक्य-भाष्य के लेखक कोई दूसरे शंकराचार्य होंगे। विद्यानों की सम्मित के सन्होंने ही इस वाक्य-भाष्य की रचना संभवतः की थी।

स्वेतास्वतर उपनिषद् पर जो भाष्य ग्राचार्य के नाम से उपलब्ब है, उसकी रचना-शैली ग्रीर व्याख्या-पद्धति ब्रह्मधूत्र-भाष्य की ग्रपेक्षा भिन्न तथा निकृष्ट है।

इसमें पुराणों के लम्बे-लम्बे उद्धरण मिलते हैं। उदाहरण के क्वे तिब्बणु पुराण, लिङ्ग पुराण, वायुपुराण के लम्बे उद्धरणों उपनिषद के सिवाय योगवाशिष्ठ तथा शिवधमोत्तर एवं विष्णुधमोत्तर के भी उद्धरण इस भाष्य में मिलते हैं। इस प्रकार पुराणों से

१इवेताश्वतर उपनिषद् भाष्य—उपोद्धात ।

लम्बे-लम्बे उद्धरण देना शंकराचार के भाष्य की शैली नहीं है। दूसरा प्रमाण इस विषय में यह है कि द्वेतादवतर के भाष्यकार ने शाद की व्याख्या में भार्ड्ड्स्य कारिका (३१५) का उद्धरण दिया है और उसके लेखक का उल्लेख करते हुये उन्हें 'शुकिशिष्यो गीडपादाचार्यः' लिखा है। यहाँ विचारणीय वात यह है कि आचार्य शंकर ने अपने परम शुरु (गीविन्दपाद के गुरु) गीडपाद के लिये सदा मगवान तथा सम्प्रदायवित् आदि आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया है। यदि वे ही इस भाष्य के भी रचियता होते तो इस 'शुकिशिष्य' जैसे निरादर-सूचक शब्द से अपने परम शुरु का उल्लेख कदापि नहीं बरते। सतः इन प्रमाणों से सिद्ध है आदि शंकराचार्य इस उपनिषद् भाष्य के कर्ता नहीं हो सकते।

माण्डूक्य भाष्य की रचना के विषय में विद्वानों को वड़ा संदेड है। शंका की बात है भाष्य के घारम्भ में मंगलाचरण की। घाचार्य शंकर के भाष्य के घारम्भ में क्लोकात्मक मंगल की रचना नहीं मिलती। तैतिरीय भाष्य मार्ग्यूक्य भाष्य के घादि में जो क्लोक मिलते हैं उन्हें भी घाचार्यकृत होने में संदेह है। मार्ग्यूक्यभाष्य के मंगलाचरण के दितीय क्लोक में छंददोष भी है। इस पद्य में घारम्भ के तीन चरण यन्दाकान्ता के हैं ग्रीर ग्रंतिम चरण खन्दाकान्ता के हैं ग्रीर ग्रंतिम चरण खन्दाकान्ता के हैं ग्रीर ग्रंतिम चरण खन्दा का। इस प्रकार का मिश्रण छन्दःशास्त्र के नियस से घनुमोदित नहीं है। भाष्य के भीतर भी कतिपय वार्ते शांकर-मत से बिल्कुल ही नहीं मिलतीं। इसीलिए इस भाष्य को शंकराचार्य रचित मानने में विद्वान लोग शंका करते हैं।

नृिंसहतापनीय के विषय में भी विद्वानों का ग्रंतिम निर्णय नहीं हुग्रा है। इस उपनिषद् में तान्त्रिक सिद्धान्तों का विशेष वर्णन है। तन्त्र को ग्रर्वाचीन मानने वाले लोग इस उपनिषद् को ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग नृिंसहतापनीय ग्रीर प्रपंचसार के रचिषता को एक ही व्यक्ति मानते हैं ग्रीर उसे ग्रादिशंकर से भिन्न मानते हैं। नृिंसहताप्रनीय-भाष्य में प्रपञ्चसार से ६ श्लोक उद्भृत किये गये हैं ग्रीर वे सब श्लोक वर्तमान प्रपञ्चसार में उपलब्ध होते हैं। नृिंसहमाष्य में व्याकरण सम्बन्धी ग्रशुद्धियां भी विशेषतः पाई गई है, परन्तु माएड्स्य भाष्य से कम। इन्हीं कारणों से इन भाष्यों को शंकर रचित मानने में विद्वान लोग हिचकते हैं।

ैब्रह्मसूत्र १ । ४ । १४ में चंकराचार्य ने 'स्टल्लोहितस्कुलिङ्गाचैः' मार्ग्यकारिका ३ । ५ का उद्धरण देते हुवे गोड़वाद को 'सम्प्रदायविदो वदन्ति' कहा है । ब्रह्मसूत्र २ । १ । ६ के भाष्य में चंकर ने 'झनादिमायया सुसो' मार्ग्यक्रवकारिका १ । १६ का उद्धरण देते हुवे लिखा है ''अत्रोक्तं वेदान्तार्थसम्प्रदायविद्धिराचार्यैः ।'' उपनिषद् के भाष्यों में बही शैली तथा वही सरलता उपलब्ध होती है जो याचार्य के अन्य भाष्यों में है। शंकर ने प्रत्येक माध्य के आरम्म में उपोद्धात के रूप में अनेक मन्तव्यों का सुन्दर प्रतिपादन किया है। स्थान-स्थान पर प्राचीन वेदान्ताचार्यों के सिद्धान्तों को अपने मत की पुष्टि के लिए उद्धृत किया है तथा खएडन करने के लिए भी कहीं-कहीं निर्देश किया है। इस विषय में बृहदारएयक का भाष्य सब से अधिक विद्वत्तापूर्ण, व्यापक तथा प्राञ्जल है। इसी माध्य के ऊपर आचार्य के पट्ट-शिष्य सुरेश्वराचार्य ने अपना विपुलकाय वार्तिक प्रन्य लिखा है। शंकराचार्य ने ब्रह्मप्राप्ति के साधक उपायों में कमें की उपादेयता का खएडन बड़ी प्रवल युक्तियों के बल पर किया है। उनके प्रवल खण्डन को देखकर प्रतीत होता है कि उस समय इस मत का कितना प्रावल्य था। साहित्यिक दृष्टि से इन भाष्यों का समधिक महत्त्व है। प्रोढ़ शास्त्रीय गद्य के ये उत्कृष्ट नमूने हैं। इस प्रस्थानत्रयी के भाष्यों में समरसता है—वही विशुद्ध विषय प्रतिपादन शैली है, वही सरल सुवोध शब्दों के द्वारा गम्भीर अर्थों का विवेचन है। आचार्य के सिद्धान्तों को समक्ष्मने के लिए इन भाष्यों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

## (ख) इतर ग्रन्थों पर भाष्य

प्रस्थानययी के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों पर भी शंकराचार्य विरिचित भाष्य उपलब्ध हैं। इनमें कुछ उनकी निःसन्दिग्ध रचनायें हैं, परन्तु अन्य भाष्य वस्तुतः किसी अन्य शङ्कर द्वारा विरिचित हैं:—

#### ग्रसन्दिग्ध भाष्य-

- (१) विष्णुसहस्रनामभाष्य—सुप्रसिद्ध विष्णुसहस्र नाम पर माष्य । इसमें प्रत्येक नाम की युक्तियुक्त व्याख्या है तथा उसकी पुष्टि में उपनिषद्, पुराण् ग्रादि ग्रन्थों का प्रमाण उद्दुत किया गया है ।
- (२) सनत्सुजातीय भाष्य—शृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिए सनत्सुजात ऋषि ने जो आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह महाभारत के उद्योग पर्व ( अध्याय ४२—अध्याय ४६ ) में विर्णित है। इसे 'सनत्सुजातीय पर्व' कहते है। इसी पर्व का यह भाष्य है।
  - (३) लिलतात्रिशतो भाष्य—भगवती लिलता के तीन-सो नामों पर विस्तृत पाण्डित्यपूर्ण भाष्य। प्राचार्य लिलता के उपासक थे। इस प्रन्य में उपनिषद् तथा तन्त्रों का प्रमाण उद्भुत कर नामों की बड़ी ही प्रमिराम तथा हृदयंगम व्यास्था की गई है।

(४) माण्डूक्य कारिका भाष्य काडूर के परमगुर गौडपादाचायं ने माण्डूक्य उपनिपद् के ऊपर कारिकार्ये लिखी हैं। उन्हीं के ऊपर यह भाष्य है। कित्य विद्वान् इसे आचार्य की रचना होने में संशय करते हैं, परन्तु उनकी युक्तियाँ उतनी प्रवल तथा उचित नहीं हैं।

निम्नलिखित भाष्यों को शंकर रचित मानने में सन्देह बना हुआ है—

- (क) कौषीतिक-उपनिषद् भाष्य
- (ख) मैत्रायणीय " "
- (ग) कैवल्य '' ''
- (घ) महानारायस ''
- (ङ) हस्तामलक स्तोत्र भाष्य—ग्राचार्यं के शिष्य हस्तामलक के द्वारा रचित द्वादशपद्यात्मक स्तोत्र का विस्तृत भाष्य। शिष्य के ग्रन्य पर गुरु का भाष्य लिखना असंगत-सा प्रतीत होता है। ग्राचार्यं ग्रन्थावली— (श्रीरंगम्, १६वां खएड, पृ० १६३—१६३) में प्रकाशित।
- (च) अध्यातमपटल भाष्य—आपस्तम्बद्यमं सूत्र के प्रथम प्रश्न के आठवें पटल की टीका—अनन्त्रज्ञयन संस्कृत ग्रन्थावली में प्रकाशित ।
- (छ) गायत्री भाष्य
- (ज) सन्ध्या भाष्य

नीचे लिखित टीकायें शंकर की रचना कथमिप नहीं हो सकती । उनकी रचना शैली तथा विषय का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है:—

- (१) ग्रपरोक्षानुभव व्याख्या
- (२) अमरुशतक टीका
- (३) म्रानन्दलहरी टीका
- (४) ग्रात्मबोध टीका (ग्रध्यात्मविद्या---उपदेश विधि तथा संक्षिश्चवेदान्तशास्त्र प्रक्रिया के नाम से प्रख्यात)
- (५) उत्तरगीता टीका
- (६) उपदेश साहस्री-वृत्ति
- (७) एक क्लोक व्याख्या
- (५) गोपालतापनीय भाष्य
- (4) दक्षिणामूर्ति अष्टक टीका
- (१०) पञ्चपदीप्रकरणी टीका
- (११) पञ्चीकरण प्रक्रिया व्याख्या
- (१२) परमहंस उपनिषद् हृदय
- (१३) पातअलयोगसूत्र भाष्य-विवरण

- (१४) ब्रह्मगोता-टीका
- (१५) भटिटकाव्य-टीका
- (१६) राजयोग-भाष्य
- (१७) लघुवाक्य वृत्ति-टीका
- (१८) ललितासहस्रनाम भाष्य
- (१६) विज्मित योगमूत्र भाष्य
- (२०) शतक्लोकी व्याख्या
- (२१) शाकटायन उपनिषद् भाष्य
- (२२) शिवगीता भाष्य
- (२३) षट्पदी टीका (वेदान्त सिद्धान्त दीपिका)
- (२४) संक्षेप वारीरक भाष्य
- (२५) सूतसंहिता भाष्य
- (२६) सांख्य कारिका-टीका (जयमङ्गला टीका—कलकत्ता स्रोरियन्टल सीरीज' नं० १८ में प्रकाशित) लेखन शैली की भिन्नता होने से शंकर-कृत नहीं है। 'शङ्करायं' नामक पिएडत की लिखी टीकार्य 'जयमंगला' के नाम से विख्यात हैं। इनमें दो प्रसिद्ध हैं—(१) कामन्दकनीति सार की व्याख्या (ध्रनन्तशयन प्रन्थमाला, नं० १४) तथा (२) वास्त्यायन कामसूत्र की व्याख्या (काशी से प्रकाशित)। यह सांख्यटीका नाम से ही नहीं, प्रत्युत् रचनाशैली में भी इन टीकाशों से मिलती जुलती है। इतः यह ष्यमञ्जला शङ्कराचार्य रचित न होकर शङ्कारायं (लगभग १४०० ई०) की रचना है।

# (ग) स्तोत्र-ग्रन्थ

ग्राचार्यं परमार्थतः ग्रहैतवादी होने पर मी व्यवहार सूमि में नाना देवतामों की उपासना तथा सार्थकता को खूब मानते थे। सगुएा की उपासना निर्मुएा की उपासना निर्मुएा की उपासना निर्मुएा की उपासना निर्मुएा किरता, तब तक वह निर्मुएा बह्म को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। ग्रतः सगुएा बह्म की उपासना ना विशेष महत्व है। ग्राचार्यं स्वयं कोक-संग्रह के निमित्त इसका ग्राचरणा करते थे। उनका हृदय विशाल था। उसमें साम्प्रदायिक खुद्रता के लिए कहीं स्थान न था। यही वारएा है कि उन्होंने शिव, विष्णु, गएोक, शक्ति ग्रादि देवताग्रों से सुन्दर स्तुतियों की रचना की है। इन स्तोत्रों का साहित्यक

<sup>े</sup> द्रब्टक्य, सहामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज—जग्रमङ्गला की भूमिकाः पु० म-६ (कलकत्ता झोरियएटल सोरोज में प्रकाशित)।

महत्व कम नहीं है। दर्शन-शास्त्र की उच्चकोटि में विचरण करने वाले विद्वान की रचना इतनी लिलत, कोमल, रसभाव से सम्पन्न तथा अलंकारों की छटा से मिएडत होगी, यह देखकर आलोचक के आह्चयें का ठिकाना नहीं रहता। शंकर के नाम से सम्बद्ध सुख्य स्तोत्रों की नामावली पहले दी जाती है। अनन्तर उन पर विचार किया जावेगा।

#### (१) गरोश-स्तोत्र

(१) गर्योच पञ्चरत्न (६ वलोक) (२) गर्योच भ्रुजंग प्रयात (६ वलोक) -(३) गर्योचाण्टक (८॥) (४) वरद गर्योचस्तोच ।

#### (२) शिव-स्तोत्र

(१) शिव भुजंग (४० श्लोक) (२) शिवानन्द लहरी (१०० श्लोक)
(३) शिवपाद। दि केशान्त स्तोत्र (४१ श्लोक) (४) शिवकेशादिपादान्त स्तोत्र
("२६ श्लोक) (५) वेदसार शिवस्तोत्र (११ श्लोक) (६) शिवापराध्यमापण्ण
(१५ श्लोक) (७) सुवर्णमाला स्तुति (५० श्लोक) (८) दक्षिणामूर्ति वर्णमाला
(३५ श्लोक) (६) विक्षिणा मूर्ति अष्टक (१० श्लोक) (१०) मृत्युक्षय मानसिक
पूजा (४६ श्लोक) (११) शिवनामावल्यष्टक (६ श्लोक) (१२) शिव पञ्चाक्षर
(५ श्लोक) (१३) उमामहेश्वर (१३ श्लोक) (१४) दक्षिणामूर्ति स्तोत्र
(१६ श्लोक) (१५) कालभैरवाष्टक (८ श्लोक) (१६) शिवपञ्चाक्षर
नक्षत्रमाला (२८ श्लोक) (१७) द्वादशिलङ्ग स्तोत्र (१३ श्लोक) (१८) दशश्लोकी
स्तुति (१० श्लोक)।

### (३) देवी-स्तोत्र

(१) सौन्दर्यं लहरी (१०० वलो०) (२) देवी भुजङ्गस्तोत्र (२८ वलो०)
(३) आनन्द लहरी (२० वलो०) (४) त्रिपुर सुन्दरी-वेदपाद (११० वलो०)
(५) त्रिपुर सुन्दरी मानसपूजा (१२७ वलो०) (६) देवीचतु:पष्ट्युपचार पूजा
(७२ वलो०) (७) त्रिपुर सुन्दर्यंष्टक (८ वलो०) (८) लिलता-पञ्चरल
(६ वलो०) (६) कल्याएा वृष्टिस्तव (१६ वलो०) (१०) नवरत्न मालिका
(१० वलो०) (११) मंत्रमात्रिका पुष्पमाला (१७ वलो०) (१२) गौरीदशक (११ वलो०) (१३) भवानी भुजंग (१७ वलो०) (१४) कनकघारा
(१८ वलो०) (१५) मीनाक्षी स्तोत्र (८ वलो०) (१८) भ्रमराम्बाष्टकम् (८ वलो०)
(१६) वारदाभुजङ्गप्रयाताष्टक (८ वलो०)।

#### '(४) विष्णु-स्तोत्र

(१) कामभुजंगप्रयात (१६ वलो०) (२) विष्णुमुजंगप्रयात (१४ वस्रो०)

(३) विष्णुपादादि केशान्त (५२ इती०) (४) पाएडुरंगाण्टक (८ इती०) (५) ग्रन्युताप्टक (८ इती०) (६) कृष्णाष्टक (८ इती०) (७) हरिमीडे-स्तोत्र (४३ इती०) (८) गोविन्दाष्टक (८ इती०) (६) मगवन्-मानस-पूजा

( ४२ २ला० ) ( ८ ) जावन्त्राध्यक ( ८ २ला० )। ( १७ २लो० ) ( १० ) जगन्ननाथाष्ट्रक ( ८ २लो० )।

(५) युगलदेवता-स्तोत्र

(१) अर्थंनारीक्वर स्तोत्र (६ वलो०) (२) उमामहेक्वर स्तोत्र (१३ वलो०) (३) लंक्ष्मीनृसिंह पद्चरस्न (५ वलो०) (४) लक्मीनृसिंह कक्णारसस्तोत्र (१७ वलोक)।

(६) नदीतीर्थं विषयक-स्तीत्र

(१) नर्मदाण्टक (८ वलो०) (२) गङ्गाण्टक (८ वलो०) (३) यमुनाण्टक वो प्रकार का (८ वलो०) (४) मिस्सिकिसिकेन्द्रक (८ वलो०) (५) काशीपंचक (५ वलो०)।

(७')साधारएा-स्तोत्र

(१) हनुमत् पञ्चरस्म (६ इलो०) (२) सुब्रह्मएयमुजंग (३३ इलो०)

(३) प्रातःस्मरण स्तोत्र (४ स्लो॰) (४) गुर्वेष्टक (६ स्लोक)।

शंकराचार्य के नाम से ऊपर जिन ६४ स्तोत्रों का उल्लेख किया गया है
उन्हें श्रृङ्गिरी मठ के शंकराचार्य की अध्यक्षता में श्रीवास्मीविलास प्रेस से प्रकाशित
शंकर-प्रत्यावली में स्थान दिया गया है। परन्तु शंकर के नाम से कम से कम
२४० स्तोत्र छपे या हस्तिलिखित रूप से उपलब्ध होते हैं। इन स्तोत्रों की शैली,
तथा विषय के अनुशीलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश स्तोत्र विचित्र
कृत्रिमता घारस किये हुए है। अतः उन्हें शंकर कृत मानने में हमें विशेष सन्देह
है। कम से कम पन्द्रह स्तोत्र 'भुजङ्गप्रयात' छन्द में लिखे गए हैं और गरीश
गण्डकी, दक्षिस्मामूर्ति, दत्त, देवी, नरिसह, भवानी, राम, विष्यु, साम्ब, शिव,
सुब्रह्मण्य तथा हनुमान् ग्रादि देवताग्रों की स्तुति में निबद्ध है। इन किसी के
ऊपर प्राचीन ग्रन्थकार की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती। ग्रतः शिवभुजंगप्रयात को
छोड़कर ग्रन्य स्तोत्रों के ग्रादिशंकर रिचत मानने में हमें पर्यास ग्रापित है।
इसके ग्रनन्तर लगभग ३५ 'ग्रष्टक' है जिनमें ग्रच्युत, ग्रन्नपूर्णा, ग्रम्बा,

ध्रवनारीश्वर, काल भैरब, कृष्ण, गङ्गा, गणेश, गोविन्द, विदानन्द, जगन्नाय,

विषुरसुन्दरो, दक्षिणामूर्ति, नर्मदा, पाण्डुरंग, वालकृष्ण, विन्दुमाघव, भवानो,

भैरव, भ्रामराम्बा, मिण्किंगिका, यमुना, राघव, राम, लिङ्ग, शारदाम्बा,

शिव, श्रीचक, सहजा, हालास्य, श्रादि देवतामों के विषय उपलब्ध होते है।

इनमें दो अटकों को हम निव्चित रूप से आदि शंकराचार्य की रचना मान सकते हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर प्राचीन वेदान्ताचार्यों के द्वारा लिखित टीकार्ये उपलब्ध हैं। इनमें एक है 'दिक्षणामूर्ति स्तोत्र' और दूसरा है 'गोपालाब्टक'। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य अब्टक किसी अन्य शंकराचार्य की रचना प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त लगभग ३० स्तोत्र तो ऐसे मिलते हैं जो स्तोत्र के पद्यों की संख्या के कारण (जैसे ४, ६, ७, ६, १०, १२, १४, १६, ५०, ६४, ७०, १००, १००, १००) विधिब्द नाम वारण करने वाले हैं। इनमें से प्राचीन आचार्यों के टीका से मिएडत होने के कारण बद्धी और दशक्लोकों के यथार्थ आचार्य सङ्कर की रचना होने में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। अन्य छोटे-छोटे स्तोत्रों में रचना की बड़ी कृत्रियता दीख पड़ती है जो शंकराचार्य की निसन्दिग्ध रचनाओं में नहीं है।

इस समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित स्तोत्र आदि शङ्कर की यथार्थ रचनायें हैं:---

(१) म्रानन्द-लहरी—इसमें शिखरिशी वृत्त में वीस पद्य हैं। इसके ऊपर ३० टीकायें उपलब्ध होती हैं जिनमें एक टीका तो स्वयं शंकराचार्य की बतलाई जाती है। भगवती की इस सुन्दर स्तुति पर प्राचीन काल से रसिक समाज रीभ्रता म्राठा है। इस स्तोत्र के पद्य बड़े ही सरस, चमत्कारपूर्ण, तथा मर्म-स्पर्शी हैं। म्रपर्शा की यह स्तुति किननी भव्य है:—

सपर्णामाकीर्णां कतिपयग्रगौः सादरमिह

श्रयन्त्यन्ये बिह्न मम तु मितरेवं विलसित ।

म्र पर्गोका सेव्या जगित सक्त वैयंत्परिवृतः

पु राराोऽपि स्थासुः फलति किल कैवल्यपदवीम् ।।

- (२) गोविन्दाष्टक—इस पर ग्रानन्दतीथं की व्याख्या उपलब्ध होती है। वा गोविलास की शंकर ग्रन्थावली (भाग १८, पृ० ५६-१८) में प्रकाशित है।
- (३) दिक्षिगार्स्रातस्तोत्र— दस शार्द्विक क्रीडित पद्यों में निवद्ध हैं। इसके ऊपर सुरेक्वराचायं ने 'मानसोक्षास' नामक टीका लिखी है। विद्यारण्य, स्वयंप्रकाश, या प्रकाशात्मन, पूर्णानन्द, नारायण तीथं के द्वारा लिखित टीकायें मिलती हैं। इस स्तोत्र में वेदान्त के साथ तन्त्र का भी दिशेष प्रभाव दीख पड़ता है। तन्त्र के पारिभाषिक रुव्द यहाँ उपलब्ध होते हैं। शंकर के तान्त्रिक मत जानने के लिए यह स्तोत्र उपादेय है।
- (४) दश रलोकी—इसीका दूसरा नाम चिदानन्द दशरलोकी या चिवानन्द स्तवराज है। प्रत्येक रलोक का अन्तिम चरण है 'तदेकोऽविशष्टः शिवः केवलोऽहम्'। इसका दूसरा नाम 'निर्वाण दशक' है। इन रलोकों की पाण्डित्यपूर्णं व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने की है जिसका नाम सिद्धान्त बिन्दु है।

(५) चर्पट पञ्जरिका —१७ क्लोकों में गोविन्द भजन का रसमय उपदेश है। प्रत्येक क्लोक का टेक पद है—

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मृह्मते । इसके पद्य नितान्त सरस, सुबोध तथा गीविमय हैं। प्रसिद्ध नाम मोह मुग्द्र है। अन्य नाम 'द्वादश मञ्जरी' या 'द्वादश पञ्जरिका' है।

- (६) द्वादश पञ्जरिका—इसमें बारह पद्य हैं। प्रथम पद्य का आरम्म 'मूढ़ जहीहि घनागमतृष्णां' से होता है। इन पद्यों की सुन्दरता निवान्त क्लाघनीय है।
- (७) षट्पदी—इसका दूसरा नाम विष्णुषट्पदी है। इसके उपर लगभग छः टीकार्ये मिलती हैं जिनमें एक टीका स्वयं शङ्कराचार्यं की है दूसरी टीका रामानुज मत के अनुसार की गई है। इस स्तोत्र का यह पद्य विशेष लोक-प्रिय है:—

सत्यिप भेदापगमे नाथ ! तव हं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥

(म) हरिमीडे स्तोत्र—इसके ऊपर विद्यारण्य, स्वयंप्रकाश, आनन्दिगिरि तथा शङ्कराचार्य के द्वारा लिखित टीकार्ये उपलब्ध होती हैं। स्वयंप्रकाश की टीका मैसूर से प्रकाशित हुई है। विष्णु की प्रशस्त स्तुति इसमें की गई है:—

सर्वज्ञो यो यश्च हि सर्वः सकलो यो यश्चानन्दोऽनन्तग्रुणो यो ग्रुणधामा । यश्चाव्यक्तो व्यस्तसमस्तः सह सद्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीहे ॥

(६) मनीषा पञ्चक — इस स्तोत्र से सम्बद्ध एक विचित्र घटना हुई है। काशी में चाएडाल वेशघारी विश्वनाथ के पूछने पर शङ्कर ने घारमस्वरूप का वर्णन इन पद्यों में किया है। म्रन्तिम पाँच पद्यों के ग्रंत में 'मनीपा' शब्द ग्राता है। इसीखिए इसे 'मनीषा पञ्चक' कहते हैं, यद्यपि पूरे स्तोत्र में नव इलोक मिलते हैं—

जाग्रत्स्वप्नसुषुतिषु स्फुटतरा या संविद्रुज्ज्यम्भते, या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोक्ता जगत्साक्षिणी। सैवाहं न च हश्यवस्त्वित हढप्रज्ञापि यस्याऽस्ति चेत्, चाएडालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम।।

इसके ऊपर सदाशिवेन्द्र की टीका तथा गोपालबाल यति रचित 'मधुमंजरी' नामक व्याख्या मिलती है।

(१०) सोपान पद्धक—इसी का दूसरा नाम 'उपदेश पद्धक, है। इन पौच पद्धों में वेदान्त के आचरण का सम्यक् उपदेश है। (वाणी विलास, शकूर प्रन्यावली, भाग १६ पु० १२७)। (११) शिवसुजंग प्रयात—इसमें चौदह पद्य हैं। माधवाचार्य का कथन है ( शङ्कर दिग्वजय १४।३७ ) कि इन्हों पद्यों के द्वारा शङ्कर ने अपनी माता के अन्तकाल में भगवान शङ्कर की स्तुति की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपने दूतों को भेजा था—

महादेव देवेश देवादिदेव, स्मरारे पुरारे यमारे हरेति। बुवाण: स्मरिष्यामि मक्तया भवन्तं ततो मे दयाशील देव प्रसीद।।

### (घ) प्रकरण ग्रन्थ

राङ्कराचार्यं ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें वेदान्त के विषय का वर्णन वड़ी ही सुन्दर भाषा में किया गया है। वेदान्त तत्त्व, प्रतिपादक होने से ये 'प्रकरण ग्रन्थ' कहलाते हैं, जिनमें वेदान्त के साधनभूत वैराग्य, त्याग, शमदमादि सम्पत्ति का तथा ग्रहैत के मूल सिद्धान्तों का वड़ा ही विशद विवेचन है। ग्राचार्य का ग्रिभिप्राय सर्वसाधारण जनता तक ग्रद्धेत का सन्देश पहुँचाना था और इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने यह मनोरम साहित्यिक प्रयत्न किया । भाष्यों की भाषा तो नितान्त प्राञ्जल है, परन्तु उनकी तकंशैली कठिन है, ग्रतः वे विद्वानों की वस्तु हैं। सर्वसाधारण को इन भाष्यों के परिनिष्ठित सिद्धान्तों तथा उपादेय उपदेशों से परिचित कराने के लिए इन प्रकरण-ग्रन्थों का निर्माण किया गया है। ऐसे प्रकरण ग्रन्थों की संख्या बहुत ग्रधिक है। इनमें से कुछ ग्रन्थों की शैली ग्राचार्य के नि:सन्दिग्ध ग्रंथों की शैली से इतनी भिन्न है कि उन्हें आचार की कृति मानना नितान्त अनुचित है। किन्हीं ग्रंथों में वेदान्त के मान्य विषयों का-मात्मा, म्रद्वेत, विषयनिन्दा-मादि का विशद प्रतिपादन है परन्तु भ्रनेक ग्रन्थों में अद्वेत विरोधी सिद्धान्त भी उपलब्ध होते हैं। यथा— 'मनादेरिप विष्वंसः प्रागभावस्य विक्षितः'—जिसमें म्राचार्यं की मान्यता के विरुद्ध न्यायसम्मत ग्रभाव के भेदों का निर्देश है। कहीं व्याकरण की ग्रशुद्धियाँ भी मिलती हैं ( यथा 'गाए॥पत्यै:' जीवन्युक्तानन्दलहरी क्लोक १४ में तथा 'रमन्तः' यतिपञ्चक के चौथे पद्य में )। इन प्रन्थों के कत्तृ त्व का विचार करते समय ग्राचार की लेखन-शैली, सिद्धान्त तथा पदिनन्यास ग्रादि पर घ्यान देने की बडी ग्रावश्यकता है।

शक्कराचार्य के नाम से प्रसिद्ध मुख्य-मुख्य प्रकरण-ग्रंथों का परिचय पहिले दिया जाता है। ग्रनन्तर उनकी तुलनात्मक समीक्षा की जायगी। ग्रंथों के नाम वर्णक्रम से दिये जाते हैं।—

1 8050

- (१) अद्वीतपञ्चरत्न-- महैत के प्रतिपादक ५ व्लोक । प्रत्येक पद्य के प्रन्त में 'शिवोऽहम्' श्राता है। इस पुस्तक का नाम 'ग्रात्मपञ्चक' तथा 'महैतपञ्चक' भी है। पञ्चक नाम होने पर भी कहीं-कहीं एक व्लोक मिष्कता है।
  - (२) अद्वैतानुभूति —अद्वैततस्य का ८४ अनुष्टुपों में वर्णंन।
- (३) ग्रनात्मश्रीविगहँगा प्रकरगा—ग्रात्मतस्व के साक्षात् न करने वाले तथा विषय-वासना में ही जीवन विताने वाले व्यक्तियों की निन्दा प्रदर्शित की गई है। क्लोकसंस्था १८। प्रत्येक पद्य के श्रन्त में श्राता है—येन स्वातमा नैव साक्षात् कृतोऽभूत्। उदाहरगार्थं पद्य दिया जाता है—

म्रन्धिः पद्म्यां लंघितो वा ततः कि वायुः कुम्मे स्थापितो वा ततः किम् । मेरुः पागावुद्धृतो वा ततः कि येन स्वातमा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥

⊕ (४) अपरोक्षानुभूति—अपरोक्ष अनुमव के साधन तथा स्वरूप का वर्णन । १४४ क्लोक । सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़े ही सुन्दर हष्टान्तों के सहारे किया गया है —

> यथा मृदि घटो नाम कनके कुएडलामिया। शुक्ती हि रजतस्यातिजीवशब्दस्तयापरे॥

'अपरोक्षानुभवामृत' नामक ग्रंथ इससे भिन्न प्रतीत होता है। इसके ऊपर प्राचीन आचार्यों की लिखी अनेक टीकार्ये हैं जिनमें एक आचार्य शङ्कर रिवत है और दूसरी विद्यारएय रिचत।

ॐ (५) ग्रात्मबोध — ६८ इलोकों में ग्रात्मा के स्वरूप का विश्वद विवरए हैं। नाना उदाहरए देकर ग्रात्मा को शरीर, मन तथा इन्द्रियादिकों से पृथक् सिद्ध किया गया है। बोधेन्द्र (गीर्वाऐन्द्र के शिष्य) ने इस ग्रन्थ के ऊपर 'माव प्रकाशिका' टीका लिखी है। गुरु गीर्वाऐन्द्र किसी ग्रहेत मठ के ग्रधिपित थे ग्रीर शिष्य बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के उपासक थे २। इस पर ग्राचार्य की तथा मधुसूदन सरस्वती की टीका का भी उल्लेख मिलता है। इसका १३ वा बलोक 'वेदान्त परिमाषा' में उद्देत किया गया है।

<sup>ै</sup>यह टीका मैसूर से १८६८ में प्रकाशित शङ्करप्रन्थावली के द्वितीय भाग में है। टीका विद्यारण्य स्वामी की नि:सन्दिग्ध रचना है, यह कहना कठिन है। द्रष्टच्य—तम्जोर की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची। परिचय संस्था

- (६) उपदेश पुद्धक--पाँच पद्धों में वेदान्त के ग्राचरण का सम्यक् उपदेश।
- क (७) उपदेशसाहस्री इस ग्रन्थ का पूरा नाम है सकल वेदोपनिषत् सारोपदेशसाहस्री । इस नाम की दो पुस्तकें हैं (१) गद्यप्रवन्ध जिसमें गुरुशिष्य के संवाद रूप में वेदान्त के तत्त्व गद्य में विश्वदरूपेण विणित हैं। (२) पद्यप्रवन्ध जिसमें वेदान्त के नाना विषयों पर १६ प्रकरण हैं। इसके ग्रनेक पद्यों को सुरेश्वराचार्य ने 'नैष्कर्म्यसिद्धि' में उद्धृत किया है। ग्रतः इसके ग्राचार्यकृत होने में सन्देह नहीं किया जा सकता। इसकी शक्तर रचित वृत्ति सम्भवतः साचार्य की कृति नहीं है। ग्रानन्दतीर्थं तथा बोधनिधि की टीकार्ये मिन्नती है। रामतीर्थं ने गद्य-पद्य उभय प्रवन्धों पर ग्रयनी सरल व्याख्या लिखी है। वेदान्तदेशिक (१२५० ई०) ने 'शतदूपणी' में 'गद्य प्रवन्ध' का भी उल्लेख किया है। कतिपय विद्वान् 'गद्य प्रवन्ध' को शाचार्यं शक्तर की रचना नहीं मानते।
- (द) एक क्लोको सब ज्योतियों से विलक्षण परम ज्योति का एक क्लोक में वर्णन । इस नाम से दो क्लोक प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के ऊपर 'गोपाल योगीन्द्र' के शिष्य 'स्वयंप्रकाश' यति का 'स्वात्मदीपन' नामक व्याख्यान है ।
- (६) कीपीनपञ्चक—वेदान्त तस्त्र में रमण करने वाले ज्ञानियों का वर्णन । प्रत्येक क्लोक का ग्रन्तिम चरण 'कीपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः' है । इसी का नाम 'यतिपञ्चक' है ।
- (१०) जीवन्मुक्तानन्द लहरी—शिखरिणी वृत्त के १७ पद्यों में जीवन्मुक्त पुरुष के आनन्द का लिलत वर्णन । प्रत्येक पद्य का अन्तिम चरण है— 'मुनिनं व्यामोहं भजित गुरुदीक्षाक्षततमाः'। उदाहरण के लिए यह पद्य पर्याप्त होगा—

कदाचित् सत्त्वस्यः क्रचिदिप रजोवृत्तिमुगत— स्तमोवृत्तिः क्रापि त्रितयरहितः क्रापि च पुनः। कदाचित् संसारी श्रुतिपथिवहारी क्रचिदहो।। मुनिनं व्यामोहं भजति गुहदीक्षाक्षततमाः।।

(११) तत्त्वबोध-वेदान्त के तत्त्वों का प्रश्नोत्तर रूप से संक्षिप्त गद्यात्मक वर्णन ।

(१२) तत्त्वोपदेश—'तत्' तथा 'त्वं' पदों का अर्थं वर्णन और गुरूपदेश से आत्मतत्त्व की अनुमूति । ५७ अनुष्टुप् । 'तत् त्वमित' वाक्य के समभते के लिए त्रिविद्य—जहती, अजहती तथा जहदजहती—लक्षणा का सांग प्रदर्शन है ।

सामान।विकरण्यं हि पदयोस्तत्वयोद्वयोः । सुक्ष्यस्तिन् वेदान्त्रेष्ट्रंह्येक्यं प्रतिपाद्यते ।। (१३) धन्याष्टक — ब्रह्मजान से अपने जीवन को धन्य मानने वाले पुरुषों का रमिणीय वर्णन । अष्टक होने पर भी कहीं-कहीं इसके अन्त में दो रलोक और भी मिलते हैं।

सम्पूर्णं जगदेत्र नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः, गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहः पुर्याः समस्ताः क्रियाः। वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिगिरो वाराग्यसो मेदिनी, सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि॥

(१४) निर्गुरा मानस पूजा—गुरु-शिष्य के संवाद रूप में निर्गुरा तत्व की मानसिक पूजा का विवररा । इसमें ३३ अनुष्टुप् है । सगुरा ईस्वर की उपासना के लिए पुष्पानुलेपन आदि वाह्य उपकरराों की आवश्यकता रहती है, परन्तु निर्गुरा की उपासना के लिए नाना मानसिक भावनाएँ की वाहरी साधनों का काम करती है । इसी विषय का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में है ।

रागादिगुण्जून्यस्य शिवस्य परमात्मनः । सरागविषयाम्यासत्यागस्ताम्बूलचर्वेणम् ॥ श्रज्ञानध्वान्तविष्वंसप्रचण्डमतिभास्करम् । श्रातमनो ब्रह्मतोज्ञानं नीराजनमिहात्मनः ॥

(१५) निर्वाण मंजरी—१२ इलोकों में शिवतत्व के स्वरूप का विवेचन । यहैत, व्यापक, नित्य तथा शुद्ध श्रात्मा का कमनीय वर्णन । प्रत्येक इलोक के अन्त में कहीं 'शिवोऽहं' श्रीर कहीं 'तदेवाहमिस्म' श्राता है—

महं नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कृत्ती न भोका न मुक्ताश्रमस्य:। यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूप— स्तथा सर्ववृत्ति प्रदीप: शिवोऽहम्।।

(१६) निर्वाण पट म्—६ क्लोकों में धात्मस्वरूप का वर्णन । प्रत्येक क्लोक के चतुर्थ चरण के रूप में 'विदानन्दरूप: शिवोऽहम् शिवोऽहम्' धाता है । नेति नेति के सिद्धान्त का ह्रष्टान्तों के द्वारा विश्वद विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

न पुर्वं न पापं न सीख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञाः । श्रहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः 'शिवोऽहं शिवोऽहम्' ॥

 योगीन्द्र के शिष्य स्वयंप्रकाश की 'विवरण टीका' के स्रोतेरिक्त स्नानन्द गिरि ने भी इस पर विवरण' नामक टीका लिखी है। इस पर कृष्णतीर्थं के किसी शिष्य ने 'तत्वचन्द्रिका' नामक व्याख्या लिखी है। ये दोनों टीकाएँ प्रकाशित हो गयी हैं।

(१८) परापूजा—छः पद्यों में परम तत्व की पूजा का वर्णंन है।

> प्राणस्पन्दिनरोधात्सत्सङ्गाद्वासनात्यागात् । हरिचरणभक्तियोगान्मनः स्ववेगं जहाति शनैः ।। वैराग्यभाग्यभाजः प्रसन्तमनसो निराशस्य । अप्राथितफलभोक्तः पुंसो जन्मनि कृतार्थतेह स्यात् ।।

(२०) प्रश्नोत्तर रत्नमालिका—प्रश्न श्रोर उत्तर के द्वारा वेदान्त का उपदेश। ६७ ग्रायांश्रों का निवान्त लोकिपय ग्रन्थ है।

पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतिमिव युज्यते ? सदुपदेशः । कि गुरुतायाः मूलं, यदेतदप्रार्थिनं नाम ।। कि जीवितमनवद्यं कि जाड्यं पाठतोऽध्यनम्यासः को जागिति विवेकी, का निद्रा मूढता जन्तोः ।।

(२१) प्रौढ़ानुभूति—आत्मतत्व का लम्बे-लम्बे १७ पद्यों में प्रौढ़ वर्णन ।
देहो नाहमचेतनोऽयमनिशं कुड्यादिवन्निश्चितो
नाहं प्राग्णमयोऽपि वा दृतिघृतो वायुर्यथा निश्चितः ।
सोऽहं नापि मनोमयः कपिचलः कार्पण्यदुष्टो न वा
बुद्धिर्बुद्धिकुवृत्तिरेव कुहना नाज्ञानमन्धन्तमः ॥

(२२) ब्रह्मज्ञानावली माला—२१ धनुष्टप् इलोकों में ब्रह्म का सरल वर्णान । इसके कतिपय क्लोकों में 'इति वेदान्तडिण्डिमः' पद घाता है जिसमें वेदान्त के मूल तत्त्वों का वर्णान किया गया है ।

> श्रहं साक्षीति यो विद्यात् , विविच्यैव पुनः पुनः । स एव मुक्तो विद्वान् स, इति वेदान्तडिण्डिमः ।।

(२३) ब्रह्मानुचिन्तन — २६ पद्यों में ब्रह्मस्वरूप का वर्णन । ग्रहमेव परं ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः पृथक् । इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मणि स्थितः ॥

(२४) मिएारत्नमाला-- ३२ वलोकों में प्रवनोत्तर के रूप से मुन्दर उपदेश।

प्योः पशुः को न करोति धमंम्
प्राचीनशास्त्रेऽपि न चात्मबोधः ।
किं तद् विषं भाति सुघोपमं स्त्री
के शत्रवो मित्रवदात्मजाद्याः ।

(२५) मायापञ्चक--पाँच पद्यों में माया के स्वरूप का वर्णन।

(२६) मुमुक्षु पञ्चक — पाँच शिखरिया। छन्दों में मुक्तिकामी पुरुष के स्वरूप का सुन्दर वर्णन किया गया है। छन्दों में प्रवाह आचार्य के ग्रन्य ग्रन्थों की अपेक्षा बहुत ही कम है।

(२७) योगतारावली — २६ पर्झो में हठयोग तथा राजयोग का प्रामाणिक वर्णात । इस ग्रंथ से केवल नामसाम्य रखने वाली दूसरी भी एक 'योगतारावली' है जिसके निर्माता का नाम 'नन्दिकेव्वर' है। शक्कर ने इस ग्रन्थ में चक्कों का, बन्धों का तथा कुण्डलिनी को जागृत करने का बड़ा ही मन्य विवेचन किया है—

बन्धत्रयाम्यासविपाक्तजातां विविज्ञितां रेचकपूरकाम्याम् । विशोधयन्तीं विषयप्रवाहां विद्यां भजे केवल कुम्मरूपाम् ॥

⊕ (२८) लघुवाक्यवृत्ति—१८ अनुष्टुप् पद्यों में जीव धोर बहा की एकता का प्रतिपादन । इस पर अनेक टीकाओं को रचना की गई है, जिनमें एक तो स्वयं आचायं शङ्कर की ही है और दूसरी रामानन्द सरस्वती की है। इस पर 'पुष्पाञ्जलि' नामक टीका भी मिलती है, जिसमें 'विद्यारण्य' का नाम उल्लिखित है। अत: इसका निर्माणकाल १४वीं शताब्दी से पीछे है।

८०० (२६) वाक्यवृत्ति —'तत्त्वमिंत' नाम के पदार्थं और वाक्यार्थं का विशव विवेचन । इसमें ५३ दलोक हैं, जिनके द्वारा तत्, त्वं पदों के अर्थं—वाच्यार्थं और लक्ष्यार्थं का—निरूपण भली-मौति किया गया है—

घटद्रष्टा घटाद्भिन्नः सर्वथा न घटो यथा। देहद्रष्टा तथा देहो नाहमित्यवघारय।।

इसके ऊपर महायोगी माधनप्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर पण्डित की 'प्रकाशिका' टीका है।

× (३०) वाक्यसुधा—४३ इलोकों का विद्वतापूर्ण ग्रन्य है जिसमें भारमा के स्वरूप का वर्णन मार्गिक ढंग से किया गया है जिसका भारम्म इस पद्य से होता है—

रूपं हश्यं लोचनं हक् तद् हश्यं हब्हमानसम् हश्याधीवृत्तयः साक्षी हगेव न तु हश्यते ॥

<sup>े</sup> इस टीका के साथ यह ग्रन्थ ग्रानन्वाश्रम संस्कृतमाला में प्रकाशित हुगा है।

यद्यपि टीकाकार मुनिदास भूपाल ने इसकी रचना शङ्कर के द्वारा ही मानी है, किन्तु ब्रह्मानन्द भारती के माननीय मत में यह ग्रन्थ स्वामी विद्यारएय ग्रीर उनके ग्रुरु भारतीतीथ की सम्मिलित रचना है। इसके दूसरे टीकाकार विश्वेश्वर मुनि का मत है कि विद्यारएय ही इसके एकमात्र रचियता है। ग्रतः हम निःसन्देह कह सकते हैं कि यह ग्राचार्य की रचना नहीं है, यद्यपि इसका समावेश ग्राचार्य की ग्रन्थावली में प्रायः ग्रव तक किया जाता रहा है।

(३१) विज्ञाननौका—१० पद्यों में ग्रहैत का निरूपण — यदज्ञानतो भावि विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रवोधे । मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥

प्रत्येक पद्म का अन्तिम चरण वही है जो ऊपर के पद्म का चतुर्थ चरण है।

अनुक्षर्णं यत् परिहृत्य कृत्यमनाद्यविद्याकृतवन्त्रमोक्षर्णम् । देहः परार्थोऽयममुष्य पोषर्णे यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति ॥६५॥ शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगुर्गेन बद्धाः । कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीनभृङ्गा नरः पुनः पञ्चभिरञ्जितः किम् ॥६६॥

(३३) वैराग्यपंचक—५ रलोकों में वैराग्य का नितान्त साहित्यिक रसमय वर्णन है।

इस ग्रन्थ में वेदान्त के समर्थंन में उपनिषदों के प्रमाण बड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त हैं। शङ्कराचार्यं के नाम से एक टीका भी उपलब्ध होती है। ग्रानन्दिगिर की टीका मैसूर से प्रकाशित ग्रन्थावली में प्रकाशित है।

(३५) सदाचारानुसन्धान—५५ व्लोकों में चित् तस्व का प्रतिपादन। इसका दूसरा नाम 'सदाचार स्तोत्र' भी है।

े इसका सुन्दर ऋँग्रेजी अनुवाद स्वामी निखिलानन्द ने किया है तथा रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित हुग्रा है। बंगला अनुवाद भी 'रत्निपटक ग्रन्थावली' काशी में दो टीकाग्रों के साथ प्रकाशित हुग्रा है।

- (३६) सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह यह विपुलकाय ग्रन्थ है; जिसमें रिलोकों की संख्या एक हजार छः (२००६) है। ग्रुरु-शिष्य के संवाद रूप में वेदान्त का वड़ा ही परिनिष्ठित विवेचन प्रस्तुत किया गया है।
- (३७) सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह यह एक स्वतन्त्र ग्रन्य है जिसमें वैदिक दर्शनों तथा ग्रवैदिक दर्शनों का श्लोकवद्ध वर्णन है। इसमें वेदान्त के ग्रतिरिक्त वेद-व्यास के मत का पृथक् प्रतिपादन है। इस ग्रन्यकर्ता की सम्मति में पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा देवता-काएड (संकर्षण काएड) एक ही ग्रभिन्न शास्त्र हैं, परन्तु शक्कराचार्य ने पूर्वमीमांसा ग्रीर उत्तरमीमांसा को भिन्न-भिन्न शास्त्र स्वीकृत किया है (द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र १।१।१ पर शाक्कर भाष्य)। ग्रत: यह ग्रन्य ग्राह्म शक्कर की रचना सिद्ध नहीं होता।
- (३८) स्वात्मिनिरूपण्-१४६ पद्यों में भ्रात्मतस्य का विशव भीर विस्तृत विवेचन । गुरु शिष्य-संवाद रूप से यह विवेचन किया गया है ।
- ा ३६) स्वात्मप्रकाशिका—आत्म रूप का ६८ इलोकों में सुबोध, एवं इचिर निरूपण ।

'स्वरूपानुसन्धानाष्टक' तथा 'साधनपञ्चक' स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत् विज्ञान नौका (नं० ३१) तथा उपदेश पञ्चक (नं० ६) के ही क्रमशः नामान्तर हैं। प्राचीन टीकाकारों की मान्यता तथा शैली आदि ग्रनेक कारणों से जिन ग्रन्थों को हम ग्रादि शङ्कुराचार्य विरचित मानते हैं उनमें अचिह्न लगा दिया है। ग्राचार्य की जो रचना वस्तुतः नहीं है उसके साथ ×चिह्न लगाया गया है। ग्रन्थ ग्रन्थों के विषय में सन्देहहीन निर्णंय ग्रभी तक नहीं हो पाया है। ग्रतः वे ग्राचार्यं की सन्दिग्ध रचनार्ये हैं—इससे ग्रधिक निर्णंय इस समय नहीं हो सकता।

### (ङ) तन्त्र-ग्रन्थ

भाचार्य के द्वारा रचित दो तन्त्र ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं-

(१) सौन्दर्य लहरी—आचार्य की उपासनापढित से अपरिचत विद्वान् इसे आचार्य की रचना होने में शंका करते हैं, परन्तु यह वास्तव में आचार्य की निःसिन्दग्ध रचनाओं में से अन्यतम है। प्रसिद्धि है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव जी ने इस ग्रंथ को आचार्य की दिया था। काव्य की दृष्टि से यह जितना अभिराम तथा सरस है, पाण्डित्य की दृष्टि से यह उतना ही भौढ़ तथा रहस्यपूर्ण है। संस्कृत के स्तोत्रसाहित्य में ऐसा अनुपम प्रन्थ मिलना कठिन है। आचार्य ने तन्त्र के रहस्यमय सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी मार्मिकता के साथ यहाँ किया है। इसके ऊपर ३५ विद्धानों ने टीकार्ये लिखी हैं जिनमें लक्ष्मीधर, कैवल्यासम, भास्कर राय, कामेश्वर सूरि तथा अच्युतानन्द की व्याख्यायें मुख्य हैं। इस ग्रंथ में सी क्लोक शिखरिणी वृत्त में हैं। आचार्य ने इन क्लोकों में कविता तथा तान्त्रिकता

दोनों का अपूर्व सामंजस्य दिखलाया है। आरम्भ के ४१ पद्यों में तान्त्रिक रहस्य का प्रतिपादन है तथा अन्त के ५६ पद्यों में भगवती त्रिपुरी सुन्दरी के अंग प्रत्यङ्ग का सरस तथा चमत्कारपूर्ण वर्णन है। षट् चक्रों में विराजमान भगवती के नाना मूर्तियों का वर्णन आचार्य ने बड़े पाण्डित्य के साथ किया हैं।

इस ग्रन्थ के रचिंदता के विषय में टीकाकारों में भी पर्याप्त मतभेद है। लक्ष्मीघर, भास्कर राय, कैवल्याश्रम ग्रादि टीकाकारों ने शङ्कर भगवत्-पाद को ही सौन्दर्य-लहरी का रचिंदता माना है। वल्लभदेव ने—जिनका समय १५वीं शताब्दी माना जाता है—ग्रपनी 'सुभाषिताविल' में "जपो जल्प: शिल्पं सरलमिष मुद्राविरचना"—(सौ० ल०, श्लोक २७) को शङ्कराचार्यं के नाम से उद्भृत किया है। ग्रतः टीकाकारों के सम्प्रदायानुसार सौन्दर्यं लहरी को श्राचार्यं की निःसंदिग्ध रचना मानना उचित है। इस लहरी के पद्य में किसी द्रविड शिशु का उल्लेख है जिसे भगवती ने ग्रपने स्तन का दुग्धपान स्वयं कराया था ग्रीर जो इस देवी कृपा के कारण कमनीय किव वन गया था। इस द्रविड शिशु के व्यक्तित्व के विषय में नाना मत है। ग्रधिकांश टीकाकारों के मत में यह द्रविड शिशु के व्यक्तित्व के विषय में नाना मत है। ग्रधिकांश टीकाकारों के मत में यह द्रविड शिशु के व्यक्तित्व के विषय में नाना मत है। ग्रधिकांश टीकाकारों के मत में यह द्रविड शिशु के व्यक्तित्व के विषय में नाना मत है। ग्रधिकांश टीकाकारों के मत में यह द्रविड शिशु के व्यक्तित्व के विषय में नाना मत है। ग्रधिकांश टीकाकारों के मत में यह द्रविड शिशु के व्यक्तित्व के विषय में नाना मत है। ग्रधिकांश टीकाकारों के मत में यह द्रविड शिशु के व्यक्तित्व के प्रतिव होता ने शैव मत का विपुल प्रचार किया उनमें इनका स्थान महत्त्वपूर्ण है। 'ज्ञानसम्बन्ध' का समय विक्रम की छठी या सातवीं शताब्दी है। इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि ग्राचार्य शङ्कर का समय इसके पूर्व कभी भ। नहीं हो सकता।

(२) प्रपञ्चसार--यह प्रत्य तान्त्रिक परम्परा से आदिशङ्कर की ही रचना माना जाता है। यद्यपि आधुनिक आलोचकों की दृष्टि में यह बात सन्दिग्व है, तथापि प्राचीन परम्परा तथा ऐतिहासिक अनुशीलन से यह आचाय की ही कृति जात होता है। इसकी 'विवरण' नामक टीका भी है जिसके रचयिता पद्मपाद हैं। पद्मपाद के

<sup>े</sup> इनमें से कतिपय टीकाओं तथा श्रंग्रेजी श्रनुवाद के साथ यह ग्रन्थ मद्रास से हाल में प्रकाशित हुग्रा है । श्रद्ध्यार (मद्रास) वाले संस्करण में श्रनुवाद के साथ श्रंग्रेजी में ध्याख्या भी है ।

तव स्तन्यं मन्ये घरिणघरकन्ये ! हृदयत: पय: पारावार: परिवहित सारस्वत इव । दयावत्या दत्तं द्रविडिशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानामजनि कमनीय: कवियता ।।

व्याख्याता होने का तात्पर्यं है कि यह ग्रन्थ वस्तुत: ग्राचार्य-कृत ही है। टीकाकार की सम्मति में इस ग्रन्थ के रचियता सुप्रसिद्ध शङ्कराचार्यं ही हैं, जिन्होंने किसी 'प्रपञ्चागम' नामक प्राचीन तन्त्र का सार इस ग्रन्थं में रक्खा है। व इस सिद्धान्त की पुष्टि ग्रन्थ प्रमाणों से की जा सकती है। व

समरप्रकाश के शिष्य उत्तमबोधाचार्यं ने 'प्रपञ्चसार-सम्बन्ध-दीपिका' टीका में लिखा है कि 'प्रपञ्चसार' प्राञ्चागम नामक किसी प्राचीन ग्रन्य का सारमात्र है। यह शङ्कर का कोई प्रभिनव ग्रन्थ नहीं है (मद्रास की सूची न० ५२६६)। प्रपञ्चसार विवरण की एक व्याख्या भी मिली है जिसका नाम है 'प्रयोगक्रमदीपिका'। इस टीका का स्पष्ट कथन है कि विवरण के कर्ता प्रपञ्चसार ने प्रपने ग्रुष्ठ शङ्कर के प्रति आदर प्रकट करने के लिए ही भगवान् पद का प्रयोग किया है—(भगवान् इति पूजा स्वगुवंनुस्मरणं ग्रन्थारम्भे क्रियते)। प्रपञ्चसार का मंगल ख्लोक शारदा की स्तुति में है। इसका भी रहस्य क्रमदीपिका में वतलाया गया है। दीपिका के रचियता का कहना है कि शङ्कराचार्यं ने इस ग्रन्थ की रचना काश्मीर रहते समय ही की। काश्मीर की ग्रविष्ठात्री देवी शारदा जी हैं। ग्रतः उन्हों भगवती शारदा की स्तुति शङ्कर ने इस ग्रंथ के ब्रारम्भ में की है। यह प्रसिद्ध वात है कि ग्रादि शङ्कराचार्यं ने इस देवी के मंदिर में सर्वज्ञपीठ पर श्रविरोहण किया था। ग्रतः 'क्रमदीपिका' का यह मत 'शारदा तिलक' के टीकाकार राघवमट्ट, 'प्रच्चक्र-निरूपण' के टीकाकार कालीचरण ग्रादि तंत्रनिष्णात पण्डितों की सम्मति से विलक्षल सामश्वस्य रखता है।

श्रद्वेत वेदांत के पंडितों ने भी इसे श्रादिशङ्कर की कृति माना है। श्रमलानंद ने वेदान्त कल्पतर (१। ३। ३३) में इसे श्राचार्यकृत माना है—तथा चावोचलाचार्याः प्रपञ्चसारे—

भवनिजलानलमारुतविहायसां शक्तिभिरच तद्विम्बैः। सारूप्यमात्मनरच प्रतिनीत्वा तत्तदाशु जयति सुधीः।।

ब्रह्मांसूत्र १। ३। ३३ के भाष्य के अंत में भाचार्य ने श्रुति द्वारा योग माहात्म्य के प्रतिपादन करने के निमित्त, 'पृथिव्यप्तेजोऽनिलले समुस्थिते' (क्वेता० २। १४)

ेइह खलु भगवान् शङ्कराचार्यः समस्तागमसारसंग्रहम्रपञ्चागमसारसंग्रहरूपं

ग्रन्थं चिकीषुं: ।

काइमीर मग्डले प्रसिद्धेयं देवता । तत्र निवसता धाचार्येण ध्रयं प्रन्थः
कृत: इति तवनुस्मरग्गीत्पत्तिः सकलागमानामधिवेवतेयमिति—(पृ॰३८२) । उक्त
प्रपद्धसारिववरग् तथा प्रयोगक्रमदीपिका के साथ कलकत्ते से 'तान्त्रिक टेक्स्ट्स'
नामक प्रन्थमाला (नं०१८ । १६) में दो भागों में प्रकाशित हुन्ना है ।

को उद्दृत किया है। इसी मंत्र का अर्थं करने के लिए अमलानंद ने प्रयञ्जसार का ख्लोक उद्दृत किया है। इतना ही नहीं नरसिंहपूर्वंतापिनी के भाष्य में भी शक्कर ने प्रयञ्जसार से अनेक श्लोक ही नहीं उद्दृत किए हैं, प्रत्युत् 'प्रयञ्जागमशास्त्र' को भी अपनी ही कृति ववलाया है। अतएव 'हृदयाधंग मंत्रागमर्थंव्याचक्षरणैरस्माभि- एकं प्रयञ्जागमशास्त्रे हृदयं वृद्धिगम्यत्वात्। (प्रयञ्जसार ६१७ पृ० ८०)। इस उद्धरण में ग्रंथ का नाम 'प्रयञ्जागम' दिया गया है। परंतु उपनिषद्भाष्य में (४१२) इसे 'प्रयञ्जसार' ही कहा गया है। इन प्रमाणों के आधार पर, आदि शक्कर को ही प्रयञ्जसार का रचियता मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

<sup>े</sup>प्रयञ्चसार के १६ वें पटल में यह ५७ वां क्लोक है। (ए० २३२)। अन्तर इतना है कि 'तद् विम्वै:' के स्थान पर' तद्बीजै:' पाठ है। विवरण में इस पद्य की ज्याख्या नहीं है पर अमलानन्द तथा अप्पय दीक्षित ने अर्थ किया है।

# पञ्चदश परिच्छेद

### शिष्य-परिचय

श्राचार्यं शक्कर ने वैदिक धर्मं के प्रसार के निमित्त अनेक शिष्यों को तैयार किया था। इन शिष्यों की संख्या के विषय में प्रचलित मत यही है कि इनके प्रधान शिष्य चार थे और ये चारों ही संन्यासी थे। आचार्यं ने ही उन्हें संन्यास श्राश्रम में दीक्षित किया था। श्री विद्यार्णंवतन्त्र में उल्लिखित मत इससे मिच पड़ता है। उसके अनुसार शक्कराचार्यं के चौ इह शिष्य थे जो सब देवों के उपासक तथा निग्रहानुप्रह सम्पन्न अलौकिक व्यक्ति थे। इनमें केवल ५ शिष्य संन्यासी थे और अन्य दे शिष्य गृहस्थ थे। इन शिष्यों का विवरण आगे दिया जायगा।

प्रधान चारों शिष्यों के नाम थे—सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य तथा योटकाचार्य। इनमें सुरेश्वर तथा पद्मपाद अपने गुरु के समान ही अलीकिक पुरुष थे। उनकी रचनाओं से इनकी असावारण विद्वता तथा असामान्य प्रतिभा का पर्यास परिचय निलता है। हस्तामलक तथा त्रोटकाचार्य के विषय में ज्ञातच्य बातों का पता नहीं मिलता। शङ्कर दिग्विजय के अनुसार इनके पूर्व चरित का सामान्य ज्ञान हमें प्राप्त है, परन्तु इनकी रचनाओं के विषय में हमारी जानकारी विल्कुल ही कम है। आचार्य शङ्कर ने भारत के चारों घाम में चार पीठ स्थापित कर इन्हीं शिष्यों को उनका अध्यक्ष बना दिया। इनमें पद्मपाद गोवर्धनमठ के अध्यक्ष बनाये गए, सुरेश्वर प्रांगेरी मठ के, हस्तामलक शारदापीठ के तथा त्रोटकाचार्य ज्योतिमंठ (जोशी मठ) के। इन शिष्यों के विषय में ज्ञातच्य बातें यहाँ संगृहीत की जाती हैं।

ग्राचारं सुरेश्वर का व्यक्तिगत परिचय हमें नहीं मिलता। इनके ग्रन्य ही इनके ग्रन्थ के ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। हमने दिखलाया है कि ये ही ब्रह्म स्वीकिक पाण्डित्य के ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। हमने दिखलाया है कि ये ही ब्रह्म स्वाप्त पर ग्राचार्य के भाष्य की वृत्ति लिखने वाले थे। शक्तर

सुरेइवराचार्य ने इन्हें इस कार्य के लिए निवान्त उपयुक्त सममा था, परन्तु शिष्यों के विरोध करने पर इन्हें स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा वार्तिक

लिखने का शङ्घर ने म्रादेश दिया । गुरु को म्राज्ञा मानकर इन्होंने झारीरक माप्य पर वृत्ति न लिखी, प्रत्युत उपनिषद् भाष्य पर वार्तिक वनाये । नैष्कम्यं सिद्धिः तैत्तिरीयोपनिषद् भाष्य वार्तिक, बृहदारएयक भाष्य वार्तिक, दक्षिणामूर्तिं स्तोत्र-वार्तिक ( प्रथवा मानसोल्लास ), पञ्चीकरण वार्तिक, काशीमृतिमोक्षविचार मादि ग्रन्य सुरेश्वर की विस्थात रचनार्षे हैं । वेदान्त शास्त्र के इतिहास में 'वार्तिककार' पद से केवल सुरेक्वराचार्यं का ही वोध होता है। ये केवल वेदान्त के ही विद्वान् न थे, प्रस्युत् धर्मशास्त्र में भी इनका पारिडत्य ग्रगाध था।

याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'वाल क्रीडा' नामक विख्यात टीका उपलब्ध होती है। इसके रचियता का नाम विश्वरूपाचार्य है। विद्वानों का मत है कि विश्वरूप

सुरेश्वर का ही नामान्तर था । माधवाचार्यं ने पराशरस्मृति की विश्वरूपाचार्य ग्रपनी सुप्रसिद्ध टीका 'पराशर-माधव' में वृहदारण्यकभाष्य- वार्तिक के वचन उद्धृत कर उसे विश्वरूपाचार्यं की रचना

माना है--

वार्तिके विश्वरूपाचार्यं उदाजहार— 'थ्राम्ने फलार्थे' इत्यादि ह्यापस्तम्बस्मृतेवंचः फलभाक्त्वं समाचव्टे नित्यानामपि कर्मणाम् ।

बालकीडा के अतिरिक्त धर्मशास्त्र में उनके और भी दो ग्रन्थों का परिचय मिलता है। उनमें से एक का नाम है 'श्राद्ध किलका' जिसमें श्राद्ध का विशेष रूप से वर्णन है। दूसरा गद्धपद्धात्मक निवन्ध है जिसमें ग्राचार्य ग्रादि का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। रघुनन्दन भट्टाचार्य ने ग्रपने 'उद्दोह तत्त्व' में जो 'विश्वरूप-समुच्चय' नामक एक संग्रह ग्रन्थ का उल्लेख किया है, संभव है वह ग्रन्थ यही हो।

या तै तवेदान्त के इतिहास में यह बात नितान्त प्रसिद्ध है कि सुरेश्वराचायं का गृहस्थाश्रम का नाम मण्डन मिश्र था। यह भी प्रसिद्ध है कि सुरेश्वर पहले कुमारिल के शिष्य थे तथा कमंकाण्ड के प्रतिष्ठापक-मीमांसक थे। शङ्कराचायं ने जब उन्हें परास्त कर श्रपने मत में दीक्षित किया तब उनका नाम सुरेश्वर पड़ गया शौर संन्यासी की श्रवस्था में उन्होंने जिन श्रन्थों का प्रण्यम किया उनका विषय ज्ञान काण्ड ही है, कमं-काण्ड नहीं। सुरेश्वर शौर मण्डन की एकता शङ्कर-दिग्विजय के श्राघार पर श्रवलम्बित है। माघवाचामं ने स्पष्ट लिखा है कि सुरेश्वर के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या लिखने का विरोध श्राचायं की शिष्य-मण्डली ने इसी कारण किया कि वे गृहस्थाश्रम में एक प्रसिद्ध मीमांसक थे जिनका श्राग्रह कर्मकाएड के ऊपर बहुत ही श्रिषक था। श्राचायं के सामने सुरेश्वर ने इस बात का प्रतिवाद किया कि उनका श्राग्रह ज्ञान-काएड के ऊपर किसी भी श्रन्य संन्यासी शिष्य से घट कर था, तथापि श्राचायं के समक्ताने पर उन्होंने व्याख्या लिखने का विचार सदा के लिये छोड़ ही दिया। केवल वार्तिकों की रचना कर उन्होंने श्रदेतवेदान्त को पुष्ट तथा लोकप्रिय बनाने का उद्योग

<sup>े</sup> द्रष्टच्य, माधव—शं० दि०; सर्ग ३, १—३६ इनका नाम 'विश्वरूप' भी बतलाया गया है ३।४२। श्री विश्वरूपगुरुएग प्रहिती द्विजाती स्नादि।

शिष्य-परिचय १७५

किया। दिग्विजयों के इसी आधार पर पिएडत समाज सुरेश्वर और मएडन को एक ही अभिन्न व्यक्ति मानता आ रहा है। परन्तु आजकल के नवीन पिएडतों ने विशेष रूप से आलोचना कर यह बात प्रायः सिद्ध कर दी है कि सुरेश्वर मएडन से बिलकुल भिन्न थे। ये भिन्न ही व्यक्ति न थे बल्कि इनका समय भी एक नहीं था। मएडन मिश्र प्राचीन हैं और सुरेश्वर उनसे अर्वाचीन। दोनों के सिद्धान्त अनेक ग्रंशों में भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में दोनों की प्रभिन्नता मानने के लिये विचारशील विद्धान् प्रस्तुत नहीं हैं।

अहैत वेदान्त के उच्चकोटि के माननीय ग्रन्थों तथा हैत संप्रदाय की पुस्तकों के अनुशीलन से यह बात विलकुल स्पष्ट हो जाती है कि ये ग्रन्थकार सुरेश्वर को मग्डन मिश्र से सदा भिन्न मानते आये हैं—(१) संक्षेप

श्रहैत ग्रन्थों का शारीरक में सर्वज्ञात्म मुनि तथा उनके टीकाकार ने दोनों में मत भेद वतलाया है। इतना ही नहीं, वे मानते हैं कि मण्डन मिश्र भी श्रहैतवादी हैं, परन्तु उनका श्रहैत प्रस्थान शङ्कराचार्य

के प्रस्थान से बिलकुल भिज्ञ है। (२) प्रकाशात्म यित ने प्रपने ग्रन्थों—विवरण तथा शब्द निर्णय — में सुरेश्वर के मत का मण्डन किया है ग्रीर मण्डन के मत का खण्डन किया है। जब कभी मण्डन मिश्र को अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिये उद्भुत किया है तब उन्हें ब्रह्मसिद्धकार कहा है, सुरेश्वर नहीं। (३) ग्रानन्दबोघ ने ग्रपने 'न्यायमकरन्द' में ब्रह्मसिद्ध से ग्रनेक उद्धरण दिये हैं ग्रीर उसके मत को स्वीकार भी किया है। ग्रन्य स्थानों पर उन्होंने सुरेश्वर के मत को स्वीकृत किया है। ग्रन्थ के ग्रनुशीलन से साफ मालूम पड़ता कि है ग्रन्थकार सुरेश्वर ग्रीर मण्डन को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मान रहा है।

(४) ग्रानन्दानुभव—वेदान्त के माननीय ग्राचार्य है। इन्होंने ग्रपने ग्रन्थ 'न्यायरत्नदीपावली' में इस विषय में जो कुछ लिखा है, वह इतना स्पष्ट है कि मग्डन से सुरेक्वर की भिन्नता होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। प्रसङ्ग है संन्यास का। संन्यास के विषय में दो प्रकार के मत मिलते हैं:—

(क) त्रिदिग्ड-संन्यास जो भास्कर तथा उनके प्रनुयायियों को सम्मत है।

(ख) एकदिएड-संन्यास जिसमें वैदिक कमों का संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शिखा तथा सूत्र (यज्ञोपवीत) तक का परित्याग इसमें कर दिया जाता है। इस 'न्यायरत्न दीपावली' के पूर्वोक्त प्रकरण में मानन्दानुमन ने विश्वरूप, प्रमाकर गुरु, मएडन, वाचस्पित तथा सुचरित मिश्र को वैदिक-धमें का मानाये तथा माननीय व्याख्याता लिखा है, जिन्होंने एकदिएड संन्यास को ही प्रामाणिक स्वीकार किया है। यह भी लिखा है कि विश्वरूप भीर प्रमाकर स्वयं एकदिएड संन्यासी बने थे, विश्वरूप ने गृहस्थाश्रम की दशा में लिखे गये अपने

स्मृति ग्रन्थ में ही एकदिएड संन्यास को ग्राह्य तथा उपादेय वतलाया है। विश्वरूप का ही संन्यास ग्रहण करने पर सुरेश्वर नाम पड़ा। १

(५) नैष्कर्म्यसिद्धि को टीका विद्यासुरिश वड़ी प्रामाणिक व्याख्या है। इसके खेखक का नाम ज्ञानामृत है। इन्होंने इस व्याख्या में मएडन के मत का खएडन किया है और यह बात स्पष्ट रूप से उद्घोषित की है कि मण्डन का म्रहैत-सम्प्रदाय सत् सम्प्रदाय नहीं है। परन्तु सुरेदनर का म्रहैत शंकराचार्य के म्रनुक्ल होने के कारण सत् सम्प्रदाय भवस्यमेव है। यह कथन नितान्त स्पष्ट तथा सन्देह विरहित हैं।

इन निर्देशों से हम यही निष्कर्षं निकाल सकते हैं कि प्राचीन अहैताचायों के मत में सुरेश्वर, मएडन से विलकुल भिज्ञष्यक्ति माने जाते थे। इन दोनों ग्रंथकारों के अहैत विषयक मत की समीक्षा करने पर यह वात और भी स्पष्टरूप से प्रमाणित हो जाती है।

मगुडन मिश्र भी ग्रहैतवादी थे। सीभाग्यवश उनका मूल ग्रंथ—ब्रह्मसिद्धि— हाल में ही महास से प्रकाशित हुग्रा है। ब्रह्मसिद्धि की प्राचीन काल में बड़ी मान्यता थी। ब्रहैत, हैत तथा मीमांसा शास्त्र के ब्राचार्य ने इस सह्यसिद्धि ग्रंथ का उल्लेख खएडन के लिए या मण्डन के लिये बड़े स्रादर के साथ ग्रंपने ग्रंथों में किया है। इस ग्रंथ का सम्पादन पं० कुण्युस्वामो शास्त्री ने बड़े परिश्रम के साथ किया है ग्रीर झारम्भ में एक बड़ी बिह्नतापूर्ण भूमिका लिखी है जिसमें ग्रंथ के महत्त्व, सिद्धांत तथा अनेक ऐतिहासिक बृत्तों का बड़ा ही मामिक विवेचन है। इस ग्रन्थ पर स्वयं वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मतत्त्व-समीक्षा नामक व्याख्या लिखी थी जिसका निर्देश उन्होंने भामती में स्थान-स्थान पर किया है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ ग्रभी तक उपलब्ध नहीं हुग्रा है। मूल ग्रन्थ के साथ जो टीका छपी है, वह शंखपाणि की लिखी हुई है। यह व्याख्या नितान्त विश्वत तथा वाचस्पति की टीकानुसारिगी है। इस ग्रन्थ के

<sup>े</sup> किञ्च प्रसिद्धप्रभावैर्विश्वरूप-प्रभाकर मएडन-वाचस्पति-सुचरित मिश्रै: शिष्टाग्रागिभिः परिगृहीतस्य कथं द्वेषमोहाभ्यां विनापलापसंभवः । नतु विश्वरूप-प्रभाकरो भवत्पश्चपतितौ तावव्येकविराडनो । गृहस्थावस्थायां विरचिते च विश्वरूप प्रनथे विश्वत्वस्पपरिग्रहो हृद्यते । न चासो ग्रन्थः संन्यासिनाविरचितः । तथाहि परिव्राजकाचार्य-सुरेश्वर विरचितेति ग्रन्थे नाम लिखेत्, लिखितं तु भट्टविश्वरूप विरचितेति ॥—यह ग्रन्थ ग्रप्रकाशित है । इसका उद्धरण कृष्पुस्वामो ने प्रसिद्धि को भूमिका में किया है ।

रमद्रास अवर्मेण्ट भेनुस्क्रिण्ट सीरीज नं० ४, मद्रास १६३७

शिष्य-परिचय १७७

प्रकाशन से पहले भी मण्डन मिश्र के मत की विशिष्टता का परिचय हमें प्रन्य ग्रन्थों के भ्राधार पर भवश्य था। मण्डन भी भ्रद्देतवादी हैं परन्तु उनका भ्रद्देतवाद शङ्कर के भ्रद्देतवाद से नितान्त भिन्न है। शङ्कर-शिष्य सुरेश्वर ने नैष्कम्येंसिद्धि तथा उपनिषद् भाष्यवार्तिक में जिस भ्रद्देतवाद का प्रतिपादन तथा प्रतिष्ठापन किया है उससे भी यह सर्वथा भिन्न है।

नैष्कम्यंसिद्धि में सुरेश्वराचायं ने तीन प्रकार के समुच्चयवाद का खएडन किया है। इनमें से पहला मत ब्रह्मदत्त का है जो शङ्कर-पूर्व काल के एक प्रोढ़ तथा प्रकाण्ड वेदान्ताचायं थे। यह बात नैष्कम्यंसिद्धि की विद्या-सुरिम टीका (११६७) में कही गई है तथा भ्रानन्दज्ञान ने सम्बन्ध वार्तिक (७१६७) में

इसका समर्थन किया है। दूसरा मत मएडन मिश्र का है
नैहकर्म्यसिद्धि जिसका खएडन सुरेश्वर ने वार्तिक (४।४।७८६—६१०) में
का खएडन किया है। तीसरा मत भेदाभेदवादी भर्तृपर्पच का है। ध्यान
देने की वात यह है कि शक्कराचार्य के समान ही ब्रह्मदत्त तथा

मण्डन मिश्र ग्रहैतवादी हैं परन्तु फिर भी मुक्ति का साधन ज्ञान है या कर्म या दोनों का समुच्चय, इस विषय को लेकर तीनों ग्राचार्यों में पर्याप्त मतमेद है। ब्रह्मदत्त भी ग्रहैतवादी हैं। मण्डन भी ग्रहैत के पक्षपाती हैं। दोनों ज्ञान कर्म के समुच्चयवादी हैं परन्तु फिर भी इन दोनों का मत एक नहीं है। ग्राचार्य तो सदा से समुच्चयवाद के विरोधी रहे हैं। उनका तो परिनिष्ठित मत है कि कर्म से ही स्वतः या ज्ञान के साथ मिलकर किसी प्रकार भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है। सुरेश्वर भी इसी मत को मानते हैं परन्तु मएडन मिश्र का मत इससे भिन्न है।

मण्डन के मत में क्रिया अथवा उपासना में ही उपनिषद् वाक्यों का तात्पर्य है। तत्त्वमिस आदि वाक्यविधि वाक्य के ही अधीन है। उपनिषद् वाक्यों के

श्रवण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मण्डन की हिष्ट मएडन का में परोक्ष होता है और वाक्य में आये हुए शब्दों के साय समुच्चयवाद संसर्गयुक्त (संविलष्ट विषय ) होता है। इस श्रावण ज्ञान के अनन्तर उपासना अर्थात् ध्यान की अत्यन्त आववयकता है

क्योंकि वेदान्त वाक्यों से जो 'ग्रहं ब्रह्म' इत्याकारक ज्ञान होता है वह संसर्गात्मक होता है, ग्रत: उससे ग्रात्मा के स्वरूप की ठीक-ठीक प्रतिपत्ति नहीं होती। साधारण वाक्यों से जो शाब्दी प्रमा उत्पन्न होती है वह उस वाक्य में ग्राये हुए इतर पदों के साथ सम्बन्ध ग्रवस्य रखती है। उपनिषद् वाक्यों की भी मण्डन की हष्टि में यही दशा है। इस प्रमा के संश्लिष्ट तथा परोक्ष रूप को विशुद्ध करने के लिए यह मावस्थक है कि उसके ग्रथं का बार-बार मनन किया जाय—ग्रम्यास किया-

जाय । इसी अभ्यास का नाम उपासना या प्रसंख्यान है । इस उपासना से विशुद्ध होने पर उपनिषद् वावय अज्ञान को निवृत्ति करते हैं — तथा ब्रह्म साक्षात्कार कराने में समर्थ होते हैं । इस विषय में श्रुति का प्रमाण स्पष्ट है — 'विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः' । इसका अभिप्राय यह है कि विज्ञान के अनन्तर प्रज्ञा का साधन करना चाहिए, अर्थात् संश्लिष्ट रूप ब्रह्म को जानकर असंसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए । इस प्रकार मण्डन के मत में ज्ञान और प्रसंख्यान का समुच्चय है । उनके मत में लौकिक तथा वैदिक सब प्रकार के वाक्यों से संसर्गात्मक वाक्यार्थ बोध होता है । इसीलिए 'तत्त्वमित' आदि वाक्यों से 'अहं ब्रह्म' कारक संसर्गात्मक ज्ञान पहले होता है । अन्तर उपासना करने से असंसर्गात्मक ज्ञान का उदय होता है । यही ज्ञान मोक्ष का प्रधान साधन है । इसी से कैवल्य का आविर्माव होता है ।

मण्डन मिश्र का यही समुच्चयवाद है जिसे सुरेश्वर ने नैष्कर्म्यसिद्धि वया वार्तिक में बड़े आग्रह तथा उत्साह के साथ किया है। अमलानन्द ने अपने 'कल्पतरु' में उक्त प्रसंख्यान मत को वाचस्पित का बतलाया है। वस्तुतः यह मण्डन का ही मत है। सुरेश्वर के ग्रन्थ के सिवाय 'ब्रह्मसिद्धि' में भी यह मत मिलता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मण्डन प्रसंख्यान के पक्षपाती थे, परन्तु सुरेश्वर आचार्य शङ्कर की भौति ज्ञान को मोक्ष का प्रधान साधन मानते थे। इस मत-वैषम्य से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मण्डन और सुरेश्वर दो व्यक्ति थे, एक ही अभिन्न व्यक्ति नहीं।

'ब्रह्मसिद्धि' के सम्गादक पण्डित कुप्पुस्वामि शास्त्री इस प्रश्न की विशद समीक्षा कर इस निष्कषं पर पहुँचे हैं कि (१) 'ब्रह्मसिद्धि' के रचियता मण्डन न तो निष्कर्ष शङ्कर के शिष्य थे न उन्होंने कभी संन्यास ग्रहण किया था। वह सुरेश्वर से भिन्न व्यक्ति थे। उनका ग्रद्धैत 'प्रस्थान' से

<sup>े</sup>बृहदारं एयक ४।४।२१

रनेष्कम्प्रीसिद्धि, पृष्ठ ३८,१५६—१६२ तृतीय परिच्छेद, इलोक ८८ —- ६३ तथा १२३—१२६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>बृहदाररप्यकभाष्यवार्त्तिक—भाग १, इलोक द१द—४६ तथा तृतीय भाग, ए० '१८५२—७८ तथा इलोक ७६६—६६१

४परोक्षरूपं शाब्दं ज्ञानं, प्रत्यक्षरूपः प्रपञ्चावभासः तेन तयोरविरोधेन प्रपञ्चावभासो नात्मा संस्पर्शी नाकिञ्चित्करः नतु बन्धः....उपासनादिना साक्षात्कृतात्मतत्त्वस्य तु विरोधात् सन्नपि प्रपञ्चावभासो नात्मसंस्पर्शी.... नित्यश्च ग्रात्मतत्त्वप्रकाशः तत्र न पुनिवपर्ययावकाशोऽस्ति शाब्दं तु प्रमाणा- धीनं क्षिणिकं ज्ञानं तत्र पुनरिप विपर्ययावकाशः। — ब्रह्मसिद्धि, पृ० १३४

शिष्य-परिचय १७६

मिन था। (२) सुरेदवर का ही गृहस्थाश्रम का नाम विश्वरूप था, वे उस समय कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शङ्कर के सम्पर्क में आकर वे उनके शिष्य श्रीर संन्यासी हुए। उन्होंने अपने वार्तिक और नेष्कम्पंसिद्धि में मण्डन मिश्र के द्वारा 'ब्रह्मसिद्धि' में निर्दिष्ट तथा व्याख्यात अनेक अद्वैत सिद्धान्तों का खण्डन किया है। सुरेक्वर शाङ्कर प्रस्थान के पक्के अनुयायी थे जिसका तिरस्कार उन्होंने अपने ग्रन्थों में नहीं किया है।

'ब्रह्मसिद्धि' के अब प्रकाशित हो जाने पर यह स्पष्ट मालूम होता है कि सुरेश्वर और मण्डन भिन्न व्यक्ति हैं। शक्कराचार्य के साथ मण्डन मिन्न का बड़ा शास्त्रार्थं हुआ। प्रत्येक दिग्विजय यह बात आग्रहपूर्वंक कहता है। हमारा अनुमान है कि शक्कर ने मिन्न प्रकार के अद्वैतवाद के समर्थंक होने के कारण ही मण्डन के खण्डन में इतना आग्रह दिखलाया है। शक्कर मण्डन के मत को उपनिषद् की सरिण से भिन्न सममते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रतिबन्दी के मत का प्रवल खण्डन किया।

#### पद्मपाद

इनका यथार्थं नाम सनंदन था। ये चोल देश के निवासी थे। बाल्यकाल में ही अध्ययन के लिए काशी आये। यहीं पर आचार्यं से इनकी मेंट हुई। आचार्यं ने इन्हें संन्यास-दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। ये आचार्यं के प्रथम शिष्य हुए। ग्रहैत-वेदान्त के प्रचार में इन्होंने आचार्यं की बड़ी सहायता की। ये बड़े मक्त शिष्य थे। शक्कर ने शिष्य-मण्डली के द्वेषमाय की दूर करने के लिए जो परीक्षा ली थी, उसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। शक्कर की करण पुकार सुनकर उनके पास शीघ्र पहुँचने के लिए ये अलकनन्दा को पार करने के लिये पुस्र की उपेक्षा कर सीधे ही चल पड़े। नदी में प्रविष्ट होते इनके चरण न्यास से क्रमशः कमल उत्पन्न होने लगे और उन्हीं पर पाँव रखते हुए ये अनायास पार पहुँच गये। तभी से इनका नाम पद्मपाद (वह पुरुष जिसके पैर के नीचे कमल हो) पड़ा।

चिद्विलास वित ने इनका कुछ भिन्न ही बृत्तान्त दिया है। इनके पिता का नाम माधवाचायं था जो बड़े विद्वान् तथा धनाड्य व्यक्ति थे। माता का नाम सदमी था। ये लोग ग्रहोबल नामक दक्षिण के प्रसिद्ध क्षेत्र में रहते थे भौर नर्रासह के बड़े ग्रच्छे उपासक थे। नर्रासह की ही कृपा से प्रयुपाद का जन्म हुमा था। इनका पूर्व नाम विष्णु शर्मा था। ये भी ग्रपने पिता के समान नर्रासह के बड़े मारी उपासक थे। अपने इसी इष्ट देवता की प्रेरणा से मावाय से मिलने के लिए ये

<sup>े</sup>चिद्विलास 'शङ्कर विजयविलास' ग्रध्याय १०, दलोक १२-२० रेप्रसन्न: सोप्यदाद पुत्रं विष्णुशर्माण्मेतयो;---श्व० वि० वि० १०।१७

काशी ग्राये थे। काशी से तो ये सदा ग्राचार्यं के साथ ही साथ रहते थे।
मठाम्नाय के ग्रनुसार पद्मपाद पुरी स्थित गोवर्धनमठ के प्रथम ग्राधिष्ठाता थे। ये
काश्यपगोत्रीय ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। मठाम्नाय में भी इनके पिता का नाम माधव बतलाया गया है। इस प्रकार मठाम्नाय चिद्विलास के कथन को पुष्ट कर रहा है।

इनके निम्नलिखित ग्रन्य उपलब्ध होते हैं-

१. पंचपादिका—ब्रह्मसूत्रभाष्य की प्रथम वृत्ति यही है। ग्राचार्य के साक्षात् शिष्य की लिखी हुई वृत्ति होने से यह नितान्त महत्त्वपूर्ण है, यह कथन पुनरुक्ति मात्र है। इसके जलाये जाने तथा उद्धार किये जाने की

पद्मपाद के बात हम पीछे लिख आये हैं। यह वृत्ति केवल माध्य के चतुः-ग्रन्थ सूत्री अंश पर ही है। इसी के ऊपर प्रकाशात्मयित ने अपना विवरण लिखा था। यही ग्रन्थ वेदान्त में प्रसिद्ध विवरण

प्रस्थान का मूल है। इस विवरण के ऊपर दो प्रसिद्ध टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं— विद्यारण्य स्वामी का 'विवरणप्रमेयसंग्रह' तथा ग्रखण्डानन्द का 'तस्वदीपन'।

- २. विज्ञानदीपिका यह ग्रन्य हाल ही में प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है। इसमें कर्म का विवेचन वड़ा ही साङ्गोपाङ्ग है। साथ ही साथ कर्म निवृत्ति के उपाय का विस्तृत ग्रालोचन है।
- ३. विवर्गा टीका—ग्राचार्यं लिखित सुप्रसिद्ध तन्त्रग्रन्य 'प्रपञ्चसार' की यह टीका है। कलकत्ता के 'तान्त्रिक टेक्स्ट सिरीज' से प्रकाशित हुई है।
- ४. पञ्चाक्षरी भाष्य—शिव के पञ्चाक्षर मन्त्र की यह विशद व्याख्या है। पद्मपाद ने प्रत्येक अक्षर को लेकर क्लोकबद्ध व्याख्या लिखी है। इस भाष्य की भी काशी के ख्यातनामा संन्यासी रामनिरक्षन स्वामी ने वड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या लिखी है जो 'पञ्चाक्षरी भाष्य तत्वप्रकाशिका' के नाम से विख्यात है। यह व्याख्या भी काशी से प्रकाशित हुई है।

इस प्रकार पद्मपादांचार्य का हाथ अहैत-वेदान्त के प्रचार में बहुत ही अधिक है। अहैत वेदान्त के अतिरिक्त तन्त्रशास्त्र के भी ये प्रकाण्ड पण्डित प्रतीत होते हैं।

#### हस्तामलक

हस्तामलक याचार्यं के तृतीय पट्टिशिष्य थे । इनका दूसरा नाम पृथ्वीघराचार्यं था । इनके वाल्यजीवन तथा याचार्यं के शिष्य बनने की कथा शंकरिदिग्विजयों

<sup>े</sup> गोवर्धनमठे रम्ये विमलापीठसंज्ञके । पूर्वाम्नाये भोगवारे श्रीमत्काव्यपगोत्रजः ॥ माघवस्य सुतः श्रीमान् सनन्दन इति श्रुतः । प्रकाश ब्रह्मचारी च ऋग्वेदी सर्वशास्त्रविद् ॥

में विस्तार के साथ दी गई है। इससे प्रतीत होता है कि ये जन्मना विरक्त थे— इतने अलौकिक थे कि संसार के किसी भी प्रपद्ध में वैचे न थे। ये उन्मत्त की तरह रहते थे। इनके पिता नितान्त चिन्ताग्रस्त थे। माघव ने इनके पिता का नाम 'प्रभाकर' दिया है तथा दक्षिण का निवासी बतलाया है। चिद्विलास के अनुसार इनके पिता का नाम दिवाकर अध्वरी था जिन्होंने अपने पुत्र की दशा सुधारने के लिए प्रयाग में आचार्य से भेंट की। ये पुत्र के उन्मत्तभाव से व्याकुल पिता उसे शक्कर के पास लाया। शक्कर ने देखते ही उससे पूछा;—

> कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता किं नाम ते त्वं कुत आगवोऽसि । एतद् वद त्वं मम सुप्रसिद्धं मत्त्रीतये प्रीतिविवधैनोऽसि ॥

[ हे शिशु, तुम कीन हो ? किसके हो ? कहाँ से आये हुए हो ? तेरा नाम क्या है ? कहाँ जाओगे ? तुम्हें देखकर मेरा प्रेम उमड़ रहा है; इन बातों का उत्तर तो दो । ]

प्रश्न का सुनना था कि बालक के मुख से माध्यात्मिक घारा श्लोकरूप से बह चली—

नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो, न ब्राह्मणुक्षत्रियवैश्यणूद्राः । न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुनै चाहं निजवोष्रह्यः ॥

[न तो में मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न यक्ष हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य, शूद्र मी नहीं हूँ; न ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ, संन्यासी हूँ। मैं तो केवल ज्ञानरूप हूँ।]

आत्मस्वरूप का यथार्थ वर्णन वालक के मुख से सुनते ही आचार्य गद्गद् हो गए—वे समम गये कि यह जीवन्मुक महात्मा है जो शेष कर्मों को जीएं करने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुआ है। उसके पिता से कहा—भाई, यह तुम्हारे काम का नहीं है। यदि मुझे सींप दो, तो हमारा विशेष कार्य सिद्ध हो। पिता ने वात मान ली। शङ्कर ने उसे अपना शिष्य बनाया और उसका नाम 'हस्तामलक' रखा। इस नामकरएा का कारए। यह<sup>3</sup> है कि इस. वालक ने आत्मस्वरूप का

<sup>े</sup> माधव-शं० दि०, सर्ग १२, इलोक ४३

<sup>े</sup> तदन्तरं तु संख्याबान् प्रयागक्षेत्रमागतः, दिवाकराध्वरीत्येव नाम्ना सर्वत्र विश्वतः । ग्रनेडम्फस्तस्यासीत् पुत्रः स्थागुरिवापरः ।। —शं० वि० वि० ११।१८

अग्रत्मस्वरूपमेतेन हस्तामलकसम्मितम् ।
 विद्यातं पुरतस्तस्मान्सुदितो देशिकेववरः ।
 हस्तामलक इत्येव वत्तवानिभधामिष ।। —शं० वि० वि० ११।३४

मनुभव उसी प्रकार कर लिया था जिस तरह हाथ पर भाविला रखा हो। इसी समता से यह नाम रखा गया था। ये भ्राचार्य के साथ ही दिग्विजय यात्रा में रहते थे। इन्हें द्वारिका मठ का प्रथम अध्यक्ष शङ्कर ने वनाया।

इनकी केवल एकमात्र रचना 'हस्तामलक-स्तोत्र' है जिसे इन्होंने शङ्कर के प्रदन के उत्तर में कहा था। इसमें केवल १२ पद्य हैं। ग्राचार्य-कृत भाष्य भी इस पर उपलब्ध हुग्रा है जो श्रीरङ्गम् वाली शङ्कर-ग्रंथावली में प्रकाशित भी हुग्रा है। परन्तु विद्वानों को इस भाष्य के शङ्कर रचित होने में पर्याप्त मतभेद है। इस स्तोत्र की 'वेदान्त सिद्धान्तदीपिका' नाम्नी एक टीका भी प्रसिद्ध है जो ग्रभी तक ग्रप्रकाशित ही है। इसके ग्रतिरिक्त इनकी किसी रचना का पता नहीं चलता।

### इस्तामलक-स्तोत्र

कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता कि नाम ते त्वं कुत ग्रागतोऽसि । त्वं मरप्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि ॥१॥ एतन्मयोक्तं वद चार्मक नाहं मनुष्यो न च देवयक्षी न ब्राह्मणक्षत्रियवैदयशूद्राः। न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थी भिक्षुनं चाहं निजबोधरूपः ॥२॥ मनश्चक्षुरादिप्रवृत्ती निरस्ताखिलोपाघिराकाशकल्पः। रविलोंकचेष्टानिमित्तं यथा यः स नित्योपलब्बिस्वरूपोऽहमात्मा ॥३॥ यमन्त्युष्णावित्रत्यबोघस्यरूपं मनश्चक्षुरादीन्यबोघात्मकाति । प्रवर्तन्त ग्राश्रित्य निष्कम्पमेकं स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥४॥ मुखाभासको वर्पेगो दृश्यमानो मुखत्वत्पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु । चिदाभासको घीषु जीवोऽपि तद्वत्सनित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥५॥ यथा दर्पणाभाव माभासहानौ मूखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम्। तथा धीवियोगे निराभासको यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥६॥ मनरचक्षु अरावेर्वियुक्तः स्वयं यो मनरचक्ष् रावेर्मनश्रक्षु रादि: । मनश्रक्षरादेरगम्यस्वरूपः नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥७॥ स य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः प्रकाशस्वरूपोऽपि नानेव धीषु । शरावोदकस्थो यथाभानुरेकः स नित्योपचिब्धस्वरूपोऽहमात्मा ।।<।। यथाऽनेक चक्षु: प्रकाशो रिवनं क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम् । ग्रतेका घियो यस्तथैकः प्रबोधः स नित्योपलव्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥६॥ विवस्वरप्रभातं यथारूपमक्षं प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान्। यदाभात ग्राभासयत्यक्षमेकः स निस्योपलब्धिस्य ह्पोऽहमारमा ।।१०॥ सूर्यं एकोप्स्वनेकश्चलासु स्थिरास्वप्यनन्तद्विभाव्यस्वरूपः। चलास् प्रभिन्ना सूघीष्वेक एव स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ।।११॥ षनच्छत्रहिष्टिषंनच्छत्रमकं यथा निष्प्रमं मन्यते चातिमूढः। तथा बद्धवद्भाति यो मृढहष्टेः स नित्योपलिबस्त्वरूपोऽहमात्मा ॥१२॥ समस्तेषु वस्तुषु प्रनुस्यूतमेकं समस्तानि वस्तूनि यच्च स्पृशन्ति। वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्तरूपं स नित्योपलिब्धस्त्वरूपोऽहमात्मा ॥१३॥ उपाधी यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि। यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं तथा चंचलत्वं तवापोह विष्णोः॥१४॥

# तोटकाचार्य

तोटकाचार्यं (या त्रोटका वार्यं) आचार्यं के चतुर्यं शिष्य थे जिन्हें ज्योतिमँठ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इनका प्रसिद्ध नाम 'आनन्दिगिरि' था। मठाम्नाय में इसीलिए कहा है — 'तोटकं चानन्दिगिरि प्रग्रमामि जगद्गुरुम्'। माधव ने इनका उल्लेख संक्षिप्तनाम 'गिरि' से ही किया है परन्तु शास्त्रर-मार्थ्यों के व्यास्थाता आनन्दिगिरि इनसे बहुत पीछे हुए है। इन आनन्दिगिरि का नाम 'आनन्दज्ञान्' था। दोनों भिन्न-भिन्न समय के आचार्यं हैं। गिरि की गुरुमिक का उज्जवल निदर्शन माधव के ग्रन्थ में दिया गया है ।

गिरि जी अपना कौपीन घोने के लिए तुङ्गमद्रा के किनारे गये हुए थे। तब इनकी प्रतीक्षा में शङ्कर ने पाठ बन्द कर रखा। गिरि स्वभावत: अल्पज्ञ थे, बुद्धि भी कुिएठत थी। शिष्यों को यह बहुत बुरा लगा कि गुरु ऐसे बज्रमूर्ख शिष्य पर इतनी अनुकम्पा रखते हैं। आचार्य ने शिष्यों की भावना जान ली। अपनी अखीकिक शक्ति से इनमें चतुर्दंश विद्यार्थ संक्रमित कर दीं। फिर क्या था? आते ही इन्होंने तोटक वृत्तों में अध्यात्म का विवेचन करना आरम्भ किया। आचार्य की अनुकम्पा का सद्यः फल देखकर शिष्य मण्डली आश्चर्य से चिकत हो गई। उसी दिन से इनका नाम 'तोटकाचार्य' रखा गया।

इनके नाम से अनेक प्रन्य मिलते हैं जिनमें 'तोटक-स्लोक' ही मुस्य हैं। इनकी व्याख्या भी इन्होंने लिखी थी। 'काल-निर्णेय' नामक प्रन्य भी इनकी रचना बतलाया जाता है।

श्रुतिसार समुद्धरण—यह बड़ा प्रन्य है जिसमें १७६ तोटक उपतम्ब होते है। इसे ब्रह्मींव हरिराम शर्मा ने 'वेदान्त समुच्चय' में (पृष्ठ २०७-२२२) प्रकाशित किया है। इस ग्रन्थ में श्रुति के ग्रहेत विषयक सिद्धान्त का परिचय बड़े ही सुबोध इलोकों में दिया गया है। इसकी शैली जानने के लिए एक-दो पद्म पर्याप्त हैं।

वन्दनं नमनं च तथा श्रवरां मन एव च येन मतं सततम्। श्रवगच्छ तदेव पदं परमं स्वमिति श्रुतिदीक्षितुरुक्तवती।।

<sup>े</sup>माधव-्यं० वि० १२।७०८-द

परमारमपदत्व इयं च मया श्रुतिरल्पकयोक्तिरिहाभिहिता। अग्रिमादिगुगं सदिति प्रकृतं तदिस त्विमिति श्रुतिरभ्यवदत।

तोटकाचार्यं का लिखा हुम्रा एक वड़ा गद्य-प्रन्थ भो है। इसकी एक प्रति हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत कालेज के म्रध्यक्ष म० मा० पिएडत बालकृष्ण मिश्र जी के पास थी, परन्तु दो वर्षं हुए पिएडत जी का स्वर्गवास हो गया। म्रब पता नहीं यह हस्तिलिखित प्रति कहाँ गई। इसकी विशेष छान-बीन करने से म्रनेक तथ्यों का पता चलेगा, ऐसी म्राशा है।

ग्रानन्दगिरि तथा चिद्विलास व्यति के 'शंकर विजय' में पूर्वोक्त चार शिष्यों के ग्रतिरिक्त इन ग्रन्य शिष्यों के भी नाम दिये हैं— चित्सुखाचायं, समित्याख्याचायं, विष्णुगुप्ताचायं, शुद्धकीर्त्याचायं, भानुमरीच्याचायं, कृष्णुदर्शनाचायं, बुद्धिवृद्धयाचायं, विरिद्धिपाद, शुद्धानन्द गिरि, मुनीश्वर, धीमान्, लक्ष्मण ग्रादि। इनकी प्रामाणिकता के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते।

# शङ्कर की गुरु-परम्परा

आचार्य शक्कुर के सम्प्रदाय का वर्णन उपलब्ध ग्रन्थों में एक समान ही नहीं मिलता, प्रत्युत इन वर्णनों में पर्याप्त भिन्नता दिव्यगोचर होती है। ग्रहेंतमतावलंबी ग्रन्थकारों के प्रामाण्य पर ऊपर विवरण प्रस्तुत किया गया है, परन्तु आचार्य के विषय में तान्त्रिक ग्रन्थ एक विचित्र ढंग की कहानी सुनाते हैं, जिससे परिचय पा लेना हमारा कत्तंव्य है। इसमें कितनी बातें इतिहास की कसौटी पर कसी जाकर खरी निकलेंगी, इसका निर्णय ऐतिहासिक विद्वान करेंगे। परन्तु इतना तो निश्चित मालूम पड़ता है कि इन तान्त्रिक ग्रन्थों का विवरण किसी प्राचीन परम्परा के ऊपर ग्रवलम्बत होगा।

शाक्त तन्त्र-साहित्य में 'श्रीविद्याणंव' नामक एक नितान्त विख्यात पुस्तक है। इस विशालकाय ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न अंश भारत के विभिन्न प्रान्तों के पुस्तकालयों में हस्तिलिखित रूप से उपलब्ध होते थे; पूरा ग्रन्थ जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में था। उसी प्रति के ग्राधार पर यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ काश्मीर से इसी वर्ष दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। इसमें तन्त्रशास्त्र के सम्पूर्ण सिद्धान्तों का विवेचन श्रीविद्या की उपासना के क्रम को ग्रवलम्बन कर भलीभाँति किया गया है। प्रसङ्गवश इसमें भ्राचार्य शङ्कर की ग्रुर-परम्परा और शिष्य-परम्परा का कुछ वर्णन मिलता है। श्रीविद्या की उपासना के साथ ग्राचार्य शङ्कर का बड़ा विनष्ट सम्बन्ध था। इसका परिचय हमें केवल तान्त्रिक ग्रन्थों से ही नहीं मिलता, प्रत्युत

<sup>े</sup> ब्रानन्दगिरि,-शं० वि०,४ प्रकरण, ए० १६

र चित्रविलास—शं० वि० वि०

माचार्य के द्वारा स्थापित पीठों की पूजा पद्धित के निरीक्षण से भी चलता है। प्राचार्य के विशिष्ट मठों में 'श्रीयन्त्र' है जिसकी पूजा मठावीश के कार्यों में एक विशेष स्थान रखती है। शक्कर के द्वारा विरचित ग्रन्थों से भी इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। सौन्दर्य लहरी तथा प्रपञ्चसार ऐसे ही तान्त्रिक ग्रन्थ हैं जिनकी रचना के साथ ग्राचार्य का नाम संश्लिष्ट है। ये सब त्रिपुरा-तन्त्र के ग्रन्थ हैं। इतना ही नहीं, श्राचार्य ने जिस 'लिलतात्रिशती' का पारिएडत्यपूर्ण भाष्य लिखा है वह भी इसी तन्त्र से सम्बद्ध है। ऐसी दशा में हमें ग्राइचर्य न करना चाहिए यदि त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थ में ग्राचार्य शक्कर के जीवनचरित की कितपय घटनार्ये उपलब्ध होती हैं।

गुरु-परम्परा—प्रचलित ग्रन्थों के ब्राघार पर शक्कर सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा भगवान विष्णु से ब्रारम्भ होती है :—



इस परम्परा के अनुसार शक्कर गौडपाद के प्रशिष्य थे और ये गौडपाद शुकदेव जो के शिष्य थे। आचार्य की गुरु-परम्परा तथा शिष्य-परम्परा की सूचना इन प्रसिद्ध पद्यों में है—

नारायणं पद्मभवं विसष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च।
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमयास्य शिष्यम् ॥
श्रीशंकराचार्यमयास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् ।
तत् तोटकं वार्तिककारमन्यान् ग्रस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि ॥

परन्तु 'श्री विद्यार्गंव' के अनुसार शक्कर गोडपाद के प्रशिष्य न ये, प्रत्युत दोनों के वीच में पाँच पुरुषों के नाम मिखते हैं। शक्कर की गुरु-परम्परा इस प्रकार क्रमशः है—गोडपाद, पावक, पराचायं, सत्यनिष्ठि, रामचंद्र, गोविन्द और शक्कर । इससे यह सिद्ध होता है कि शक्कर के गोविन्द शिष्य होने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, परन्तु गोडपाद से उनका निकट सम्बन्ध न था। प्रचलित मतानुसार गोडपाद का शुकदेव के साथ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था; परन्तु इन दोनों आचार्यों में दीघंकाल का व्यवधान होने के कारण ऐतिहासिक लोग इस सम्बन्ध को मानने में संकोच करते है। कितपय विद्वानों की सम्मति में इस सम्बन्ध के मीतर एक गहरा ऐतिहासिक तथ्य खिपा हुआ है। बहुत सम्भव है कि प्रदेवबाद की प्राचीन धारा

किसी कारणवश शुकदेवजी के बाद एकदम उच्छितन हो गई और कालान्तर में किसी अलोकिक उपाय से आविर्भूत होने वाले शुकदेव जी की दिव्यमूर्ति से गौडपाद ने अद्वेतवाद के रहस्य को सीखकर उसे पुनः प्रवर्तित किया। परन्तु ऐसी म्रलीकिक व्याख्या पर ठोस ऐतिहासिक लोग कत्र म्रास्था रखेंगे ? किन्तु म्रव ऐतिदासिकों को इस बात की जानकारी से सन्तोष हुए बिना न रहेगा कि 'श्रीविद्यार्णंव' के अनुसार गौडपाद शुकदेव के साक्षात् शिष्य न थे, प्रत्यृत् दोनों के बीच में ग्राचार्यों की एक दीर्घ परम्परा विद्यमान थी। इस ग्रन्थ का मत है कि शक्कर सम्प्रदाय की प्रवृत्ति आदि विद्वान् महर्षि किपल से हुई है। किपल से गौडपाद तक गुरुओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं --- किपल, अत्रि, विशष्ठ, सनक, (४) सनन्दन, भृगु, सनत्सुजात, वामदेव, नारद, (१०) गीतम, शीनक, शक्ति, मार्कंएडेय, कौशक, (१५) पराशर, शुक, म्राङ्गिरा, कएव, जाबालि, (२०) भारद्वाज, वेदन्यास, ईशान, रमण, कपदीं, (२४) भूधर, सुभट, जलज, भूतेश, परम, (३०) विजय, मरण (भरत) पद्मेश, सुभग, विशुद्ध, (३५) समर, कैवल्य, ग्रोश्वर, सपाय, विबुध, (४०) योग, विज्ञान, अनङ्ग, विश्रम, दामोदर, (४१) चिदाभास, चिन्मय, कलाघर, विश्वेश्वर, मन्दार, (५०) त्रिदश, सागर, मुड, हर्ष, सिंह, (५५) गीड, वीर, अघोर, ध्रुव, दिवाकर, (६०) चक्रघर, प्रययेश, चतुर्भुंज, आनन्दभैरव, घीर, (६५) गीडपाद । म्रादि गुरु कपिल से लेकर शङ्कर तक ७१ गुरु हुए तथा गीडपाद ग्रीर शङ्कर के बीच में सात गुरु हुए।

इस नामावली के क्रम में विलक्षणता दीख पड़ती है। (१२) शक्ति तथा (१५) पराशर का सम्बन्ध पिता पुत्र का है। श्रतः इन दोनों में श्रानन्तर्यं का होना स्वाभाविक था, परन्तु यहाँ दो नामों से इनमें व्यवधान हो गया है। (१६) शुक्त के पिता वेदव्यास का नाम अपने पुत्र से पहले न होकर उनके चार शिष्यों के अनन्तर है !! इस नामसूची के अनुसार (१७) शुक्र तथा गौड़पाद के बीच उनचास आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं। इस प्रकार इन दोनों में पर्याप्त व्यवधान है।

## शिब्य-परम्परा

प्रचलित मत के प्रनुसार प्राचायं शस्त्रूर के चार प्रधान शिष्य थे ग्रीर ये चारों ही संन्यासी थे, परन्तु इसके विपरीत श्रीविद्यागुंव की सम्मित में ग्राचार्य

ेगोडादिशङ्करान्ताश्च सप्तसंख्याः समीरिताः।
एकसप्ततिसंख्याश्च गुरवः शिवरूपिएाः।।११६।।
तिच्छिष्यार्गां क्रमं ज्ञात्वा स्वगुरूकविधानतः।
स्मरुगात् सिद्धिमाप्नोति साधकस्तु न संशयः।।१२०॥—प्रथम श्वास

के १४ शिष्य थे जो सब के सब देनी के उपासक और परमिस्त थे । परन्तु इन शिष्यों के दो प्रकार थे—५ शिष्य थे संन्यासी और ६ शिष्य थे गृहस्य । संन्यासी शिष्यों के नाम हैं—(१) पद्मपाद, (२) बोध, (३) गीर्वाण, (४) आनन्दतीयें और (५) गुढ़ के नाम के समान ही पञ्चम शिष्य का नाम था शङ्कर । गृहस्य शिष्यों के नाम हैं—(६) सुन्दर, (७) विष्णुशर्मा, (८) लक्ष्मण, (६) मिल्लकार्जुन, (१०) त्रिविक्रम, (११) श्रोधर, (१२) कपर्दी (१३) केशव और (१४) दामोदर । इन प्रधान शिष्यों की शिष्य-परम्परा भी पर्याप्त विस्तत थी ।

- (१) पद्मपाद—इनके छः शिष्य थे—माग्डल, परिपावक, निर्वाण, गीर्वाण, चिदानन्द ग्रीर शिवोत्तम जो सबके सब संन्यासी थे।
- (२) बोधाचार्य—इनके बहुत से शिष्य थे जो केरल देश में फैले हुए थे।
  गुरु के समान इनके भी शिष्य दो प्रकार के थे—गृही ग्रीर सन्यासी।
- (३) गीर्वाण—इनके प्रधान शिष्य ये निद्वद्गीर्वाण जिनकी शिष्य-परम्परा यों है—निद्वद्गीर्वाण > निबुधेन्त्र > सुधीन्त्र > मन्त्रगीर्वाण । इनके शिष्य गृही भी ये ग्रीर संन्यासी मी ।
- (४) ग्रानन्दतीर्थं—सभी शिष्य गृहस्य ये मौर पादुकापीठ की माराघना करते थे।
  - (५) शङ्कर-इनके शिष्य मठ तथा उप-मठों के अधिपति थे।
- (६) सुन्दराचार्यं—तीन प्रकार के शिष्य ये—गृरी, संन्यासी म्रोर पीठनायक।
- (७) विष्णुशर्मा—इनके प्रधान शिष्य का नाम या प्रगल्माचार्य। श्रीविद्याणुंत ग्रन्थ के रचियत विद्यारण्य यित इन्हों प्रगल्माचार्य के शिष्य थे। यह सिद्ध ग्रन्थ सा प्रतीत होता है जिसकी समाप्ति पर जगद्द्यात्री ने ग्रपने ग्रापको भक्त के सामने प्रकट होकर वर माँगने को कहा। ग्रन्थकार की कोई सांसारिक वासना न थी जिसके लिए वह भगवती से प्रार्थना करता। उसकी यही कामना थी कि जो कोई मनुष्य इस ग्रन्थ की पदित देखकर उसे ग्रुह मानकर जप करे, उसे दीक्षा के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो जाय। मगवती ने वर दिया ग्रीर स्वयं ग्रन्तव्यान हो गई।
- (८) लक्ष्मिंगाचार्य इनकी अलौकिक सिद्धि की बात ग्रन्थ में दी गई है। ये बड़े भारी सिद्ध थे। एक बार प्रोढ़देव नामक किसी राजा की राजधानी में गये। राजा ने भरी सभा में इनका सरकार किया और देशकीमती कपड़ों को उपहार में

<sup>े</sup>शंकराचार्यशिष्याहच चतुर्वशहदब्रताः । देख्यात्मानो हढात्मानो निष्रहातुष्रहस्रमा ।।१।६०॥

दिया। सिद्ध जी ने घर जाकर उन कपड़ों को हवन कर दिया। खबर पाकर राजा ने अपना वस्त्र माँगा। लक्ष्मणाचार्य ने अपनी सिद्धि के वल से इन वस्त्रों को लौटा दिया, परन्तु साथ ही साथ शाप देकर वे दक्षिण की ओर चले गये। प्रौढ़देव की बड़ी विनती करने पर वे प्रसन्न तो हुए, परन्तु कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। पुत्र तुम्हें अवश्य होगा, पर तुम उसके सुख से विद्यत रहोगे। हुआ भी ऐसा ही। वालक के गर्भस्य होते प्रौढ़देव मर गये। राज्य का भार श्रीविद्यारण्य के ऊपर सौंपा गया। उन्होंने श्रीचक के अनुसार श्रीविद्या नगर की स्थापना की तथा अम्बदेव को राज्य समर्पित कर विरक्त लेखक ने नाना तन्त्रों का आलोडन कर इस अन्थरत्न की रचना की।

(दे) मिल्लिकार्जुन के शिष्य विन्ध्याचल में, (१०) त्रिविक्रम के शिष्य जगन्नाय क्षेत्र में, (११) श्रीधर के शिष्य गौड देश, वंगाल और मिथिला में; तथा (१२) कपर्दी के शिष्य काशी, अयोध्या आदि स्थानों में निवास करते थे। (१३) केशव और (१४) दामोदर के शिष्यों का विवरण ग्रन्थ में नहीं मिलता।

ग्रन्थकार ने 'कामराज विद्या' के विषय में लिखा है—
सम्प्रदायो हि नान्योऽस्ति लोके श्रीशंकराद् विहः ।
कादिशक्तिमते तन्त्रं तन्त्रराजं सुदुलंगम् ॥६८॥
मातुकार्ग्यवसंज्ञं तु त्रिपुरार्ग्यवसंज्ञकम् ।
योगिनीहृदयं चैव स्यातं ग्रन्थचतुष्टयम् ॥६६॥
श्रीविद्यार्ग्यंव के वर्ग्यन का यही सारा ग्रंश है—(प्रथम स्वास, स्लोक ५२— ६७)

# त्राचार्य के गृहस्थ-शिष्य

शक्कराचार्य के गृहस्य शिष्यों का उल्लेख 'श्री विद्यागुंव' में ऊपर किया गया है। कितपय विद्वान् इस वर्णन को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। श्राचार्य के संन्यासी ही शिष्य थे, इस प्रसिद्ध परम्परा के आगे श्रीविद्यागुंव का पूर्वोक्त वर्णन कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है। परन्तु बात ऐसी नहीं थी। आचार्य के गृहस्य शिष्य भी थे, इसके समर्थंक अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं।

(१) महानुशासन (१० वें बलोक) में शङ्कर ने अपने पीठाध्यक्षों के अनेक गुणों का वर्णन किया है। यदि पीठ का नायक श्रुचि, जितेन्द्रिय, वेद और वेदाङ्क में विशारद, योगज्ञ तथा शास्त्रवेत्ता हो, तो वह पीठ की अध्यक्ष पदवी को अलंकृत करने का अधिकारी है। यदि ऐसे सद्गुणों से वह विवर्धित हो, तो

शुचिजितेन्द्रियो वेदवेदङ्गादिविशारदः। योगज्ञः सर्वशास्त्राणां स महास्थानमाष्ट्रयात् ॥१०॥

वह मनीषियों के द्वारा निग्नह करने योग्य है—'निग्नाहार्हों मनीषिणाम्' (श्लोक ११)। महानुशासन की एक प्राचीन टिप्पणी के अनुसार (जो अभी तक अप्रकाशित है) 'मनीषी' शब्द का अयं है—आचार्य का गृहस्य-शिष्य। प्राचीन व्यवस्था यह थी कि शक्कर का संन्यासी शिष्य तो पीठ का अधिपति बनता या और उनका गृहस्य शिष्य वहीं का दीवान बनता था। विरक्त संन्यासी तो पीठ की आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता था पर पीठ की लौकिक तथा व्यावहारिक स्थिति की देख-रेख इसी गृहस्य शिष्य के अधीन होती थी। वह दीवान का काम करता था। यह उसके अधिकार की बात थी कि यदि पीठाध्यक्ष संन्यासी में पीठकार्य के संचालन की योग्यता न हो, तो वह उन्हें उस पद से हटाकर दूसरे शिष्य को उस पद पर बैठावे। आचार्य की यह व्यवस्था वड़ी सुन्दर थी। पीठों में यही व्यवस्था प्रचलित थी—अध्यक्ष का पद संन्यासी शिष्य के हाथ में था और दीवान का कार्य गृहस्थ शिष्य चलाता था। प्राचीन काल में यही व्यवस्था सुचाक रूप से प्रचलित थी। अवनित काल आते ही यह व्यवस्था उच्छिन्त हो गई।

(२) यह तो प्रसिद्ध ही है कि आचार्य श्रीविद्या के उपासक थे। आजकल इस विद्या के उपासकों की जो परम्परायें उपलब्ध होती हैं, उनमें अनेक आचार्यं के गृहस्य शिष्यों से ही आरम्भ होती हैं। तन्त्रशास्त्र के रसिकों से मास्करराय का नाम अपरिचित नहीं है। ये शाक्त दाशैनिक ये जिनका सम्प्रदाय माज भी दक्षिए (महाराष्ट्र) तथा उत्तर (काशी) में प्रचलित मिलता है। ये १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्थ में गुजरात में प्राविर्मूत हुए थे। इनके ग्रंथ तन्त्र-विद्या के आघ्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन के लिए कुआ़ी हैं। इनको रचनाओं में— १. वारिवस्यारहस्य, २. ललितासहस्रनाम का माष्य (सीभाग्य मास्कर) ३. सेतु (नित्याषोडिशिकार्एंव की टीका) ४. गुप्तवती (दुर्गा सप्तशती की व्याख्या) तथा कोल, ६. त्रिपुरा, ७. भावना उपनिषदों की व्याख्या नितान्त प्रसिद्ध है। तन्त्र-विद्या के लिए ये अत्यन्त प्रोढ़ तथा उच्च कोटि के ग्रन्थ है। इस सम्प्रदाय की मान्यता है कि भास्करराय ने तंत्रविद्या का ग्रध्ययन तो नृसिहाध्वरी नामक संन्यासी गुरु के पास रहकर किया, परन्तु जब उन्हें 'पूर्णीमिषेक' करने का अवसर आया, तब उन्होंने मास्करराय को शिवदत्त शुक्ल नामक तान्त्रिक सिंढ के पास भेज दिया जो आचायं के गृहस्य-शिष्य सुन्दराचायं की परम्परा में थे। ये शुक्लजी गुजराती ब्राह्मण ये भीर प्रपने समय के महनीय भाचायों में थे। इन्होंने भास्करराय का 'पूर्णाभिषेक' किया जिसका उल्लेख उन्होंने प्रपने ग्रन्थों में किया है। ये शिवंदत्त शुक्त, सुन्दराचार्यं की शिष्य-परम्परा में ये जो प्राचार

<sup>े</sup> उक्त लक्षरणसम्पन्नः स्याच्चेन्मरपीठमाग् भवेत् । श्रन्यया स्टपीठोऽपि निग्रहार्हो मनीविस्पास् ॥११॥

के गृहस्य शिष्यों में अन्यतम थे। इनका नाम श्रीविद्याएँव तन्त्र में ऊपर ग्राया है। इसका निष्कर्ष यह है कि भास्करराय की श्रीविद्या परम्परा का प्रचलन सुन्दराचायं से हुमा और ये शङ्कराचायं के गृहस्थ-शिष्य थे। जिस प्रकार सङ्कर के संन्यासी शिष्यों की परम्परा ग्रविच्छिन्न रूप से चल रही है, उसी प्रकार उनके गृहस्थ शिष्यों की भी परम्परा ग्रह्मएएए रूप से विद्यमान है। साधकों की इस परम्परा के विद्यमान रहते श्रीविद्याएंव के वर्णन में संशय करने का ग्रवकाश नहीं है। इस प्रकार श्रीविद्या सम्प्रदाय की वास्तविक बातों को जानकर हमें विद्यास करना पड़ता है कि ग्राचायं के गृहस्थ शिष्य भी थे।

<sup>े</sup>इस साम्प्रदायिक तथ्य की जानकारी के लिए में साहित्याचार्य परिष्ठत नारायरा शास्त्री खिस्ते जी का बड़ा आभार मानता हूँ। वे श्रीविद्या के उपासक हैं और साम्प्रदायिक तथ्यों का विशेष ज्ञान रखते हैं। इस सूचना के लिए मैं उन्हें सनेक घन्यवाद देता हूँ।

# षोडश परिच्छेद

### मठों का विवरण

मानायं शक्कर ने भारतवर्षं की घार्मिक व्यवस्था को अक्षुएए बनाये रखने के लिये प्रस्थात तीथं-स्थानों में मठों की स्थापना की। चारों घाम के पास आचार्य ने चार विस्थात मठों की स्थापना की। इनमें गोवधंनमठ भारत के पूर्वी भाग में जगन्नाथ पुरी में प्रतिष्ठापित है। ज्योतिमंठ (प्रचलित नाम जोशी मठ) वदिकास्रम के पास उत्तर में स्थित है। शारदामठ काठियावाड़ में द्वारिकापुरी में वत्तंमान है। प्रञ्जिरोमठ मैसूर रियासत में दक्षिए भारत में है। उसी दक्षिए भारत में सममोक्षपुरियों में अन्यतम श्रीकाञ्ची में भी मठ प्रतिष्ठापित है तथा तुष्णभद्रा के नीर में कुडिंग मठ स्थित है। इसी तरह अन्यान्य स्थानों में भी कई मठ स्थापित हैं। इन पीठों के अधिपतियों का मुस्य कर्त्वय अन्तर्भृक्त प्रान्तों के निवासियों को धर्मोपदेश करना तथा वैदिक मार्ग के ऊपर सुचार रूप से चलने की व्यवस्था करना था। प्रत्येक मठ का कार्यक्षेत्र पृथक्-पृथक् रक्खा गया था, परन्तु पारस्परिक सहयोग खूब था। मठ के अध्यक्षों का आज भी यह प्रधान कार्य है। अपने क्षेत्र के अन्तर्गत वर्णाश्रम धर्मावतिस्वयों में घर्म की प्रतिष्ठा को दृढ़ रखना तथा तदनुकूल उपदेश देना, ये अध्यक्ष आचार्य शंकर के प्रतिनिधि रूप हैं। इसी कारए। ये भी शक्कराचार्य कहलाते हैं।

# मठों के आदि आचार्य

मठों की स्थापना के अनन्तर आचार ने अपने चारों पट्ट-शिष्यों को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया, यह सर्वसम्मत बात है। परन्तु किस शिष्य को किस मठ का अध्यक्ष पद दिया गया, इस विषय में ऐकमत्य नहीं दीख पड़ता। किसी के मत में गोवर्धन मठ का अध्यक्षपद पद्मपाद को, श्रृङ्गिरी का पृष्ट्यीघर (हस्तामलक) को और शारदामठ का विश्वरूप (सुरेश्वराचार्य) को दिया गया। परन्तु मतान्तर में गोवर्धन में हस्तामलक, शारदामठ में पद्मपाद तथा श्रृङ्गिरी में विश्वरूप के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने का उल्लेख है। मठाम्नाय नामक पुस्तक में इस विषय का वर्णन है परन्तु इसमें पाठमेर होने के कारण हम किसी निश्चित मत पर नहीं पहुँच पाते। इस विषय के निर्णय करने का एक विशिष्ट साधन है, जिधर विद्यानों का घ्यान यहाँ आकृष्ट किया जा रहा है।

वैदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न दिशाओं के साथ माना जाता है। ऋग्वेद का सम्बन्ध पूर्व दिशा से है, यजुर्वेद का दक्षिण दिशा से, सामवेद का पिर्चम से तथा अथवेंवेद का उत्तर से है। योगानुष्ठान के अवसर पर यही पढ़ित प्रचलित है। शङ्कराचार्य ने शिष्यों को नियुक्ति मनमाने ढंग से नहीं की किन्तु इस चुनाव में उन्होंने एक विशिष्ट वैदिक नियम का पालन किया

है। जिस शिष्य का जो वेद या, उसकी नियुक्ति उसी वेद गोवर्धन मठ में से संबद्ध दिशा से की गयी। ग्राचार्य पद्मपाद काश्यपगोत्रीय पद्मपाद ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, ग्रतः ग्राचार्यं ने उनकी प्रतिष्ठा ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वं दिशा के गोवर्धन मठ के ग्राध्यक्षपद पर की।

इस विषय में मठाम्नाय के ये क्लोक प्रमाण रूप में उद्भृत किये जा सकते हैं :--

गोवधंनमठे रम्ये, विमलापीठसंज्ञके ।
पूर्वाम्नाये भोगवारे, श्रीमत्कास्यपगोत्रजः ।।
माधवस्य सुतः श्रीमान्, सनन्दन इति श्रुतः ।
प्रकाश ब्रह्मचारी च, श्रुयवेदी सर्वेशास्त्रवित् ।।
श्रीपद्मपादः प्रथमाचार्यत्वेनाभ्यष्टियत् ।।

दक्षिण के श्रङ्गेरी मठ में सुरेश्वराचायं की नियुक्ति प्रमाण-संमत प्रतीत होती है। इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ पर सवंप्रधान शिष्य को रखना न्याय संगत था, प्रत्युत उनके वेद के कारण हो। सुरेश्वर शुक्ल श्रृङ्गेरी में यजुर्वेद के अन्तर्गत काएव शाखाध्यायी बाह्मण थे। आचार्य सुरेश्वराचार्य शङ्कर ने सुरेश्वर को दो उपनिषद् भाष्यों पर वार्तिक लिखने का आदेश दिया था—एक तैत्तीरीय उपनिषद् भाष्य पर, क्योंकि शङ्काराचार्य की अपनी शाखा तैत्तीरीय थी, दूसरी वृहदारएयक भाष्य पर, क्योंकि सुरेश्वर की शाखा काएव शाखा थी और वृहदारएयक उपनिषद् इसी यजुर्वेद शाखा से संबद्ध है। वृहदारएयक उपनिषद् काएव तथा माध्यन्दिन, दोनों शाखाओं में उपलब्ध होती है। आचार्य का बहुप्रचलित माध्यन्दिनशाखीय पाठ को छोड़कर अल्प प्रचलित काएवशाखीय पाठ के ग्रहण करने का कारण यही शिष्यानुराग प्रतीत होता है। इस विषय में माधवाचार्य के शङ्कर-दिग्विजय के ये श्लोक प्रमाण रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

सत्यं यदात्य विनयिन् मम याजुषी या, शासा तदन्तगतभाष्यनिवन्य इष्टः। तद्वातिकं मम कृते भवता विषेयं, सच्चेष्टितं परहितैकफलं प्रसिद्धम्।। तद्वत् त्वदीया सन्नु कर्एवशासा, वद्वत् त्वदीया खलु कएवशाखा, ममापि तत्रास्ति तदन्तमाध्यम् । तद्वार्तिकं चापि विषेयमिष्टं, परोपकाराय सतां प्रवृत्तिः ॥—१३।६५-६६

भ्रनेक उपनिषद् भाष्यों के रहने पर भी सुरेदवर के द्वारा दो ही माष्य-वार्तिक लिखे जाने का रहस्य इसी घटना में खिपा हुम्रा है। यजुर्वेद से संबद्ध दिशा दक्षिण है। इसीलिये म्राचार्यं ने काएव शाखीय यजुर्वेदीय सुरेदवर को श्रुञ्जेरी मठ का मध्यक्ष बनाया।

इस विषय में किसी को भी मतभेद नहीं है कि तोटकाचार्य उत्तर दिशा ज्योतिंमठ में तोटकाचार्य इनके अथवंवेदी होने के कारण किया गया था। ऐसा अनुमान करने में कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता।

हस्तामलकाचार्य की नियुक्ति परिशेषात् वच रहने के कारण द्वारिकापुरी के शारदामठ के अध्यक्षपद पर की गयी। इस नियुक्ति में भी उनके वेद का संबंध ही प्रधान कारण प्रतीत होता है। आदि आचार्यों की यही परम्परा न्यायानुमोदित प्रतीत होती है। अतः इन चारों मठों के आदि आचार्यों की निम्नलिखित व्यवस्था प्रामाणिक है—

| <b>आचार्य</b> | वेद               | दिशा      | मठ            |
|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| १पद्मपाद      | ऋग्वेदी           | पूर्वदिशा | गोवर्षंनमठ    |
| २ — सुरेश्वर  | यजुर्वेदी         | दक्षिए    | श्रु क्लेरीमठ |
| ३हस्तामलक     | सामवेदी           | पश्चिम    | शारदामठ       |
| ४—वोटक        | <b>अ</b> थर्ववेदी | उत्तर     | ज्योतिमँठ     |

### शृङ्गेरी मठ

प्राचायं शक्कर के द्वारा स्थापित यही सबसे पहिला मठ है। इस स्थान की पित्रता प्राचीनकाल से चली आ रही है। ऐसी किम्बदन्ती है कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि-यज्ञ कराने वाले श्रिङ्ग ऋषि इसी स्थान पर रहते थे। इसी कारए। यह स्थान श्रिङ्ग के नाम से संबंधित है। यह प्रान्त पहाड़ी है। अतः इसका प्राचीन नाम ऋषि और पर्वंत दोनों के संबन्ध से श्रुङ्गिणिर पड़ा था। वर्तमान 'श्रुङ्गिरी' नाम इसी प्राचीन नाम का अपभ्रंश है। आज कल यह स्थान मैसूर रियासत के 'कहूर' जिले में तुङ्गा नदी के बार्ये किनारे अवस्थित है। आज भी यहाँ पर शक्कराचार्यं के नाम से संबन्धित १२० मन्दिर विद्यमान हैं। पर्वंत के अपर मल्लिकार्जुन शिव का मन्दिर है। आचार्यं शंकर के द्वारा उपास्य सगवती

श्री शङ्कराचायं

'शारवाम्या' की सुत्र एंमयी सूर्ति यहाँ पर विराजमान है। यही श्रुङ्गिरी के शंकराचायों की उपास्यदेवी हैं। सदर दरवाजे के दाहिनी स्रोर व्यास जी की स्नभय मुद्रा में वर्तमान एक प्रस्तर-मूर्ति है। वे स्नाचार्य शङ्कर को अद्वेत वेदान्त का उपदेश दे रहे हैं। स्नाचार्य की भी सूर्ति दाहिनी स्रोर बनी हुई है। तुङ्गा के किनारे विद्यार एयपुर में शङ्कराचार्य की एक स्रोर सूर्ति है। यह कहा जाता है कि यहीं पर शङ्कराचार्य का अन्तर्ध्यान हो गया था। इसके स्रतिरिक्त इस पीठ के जो सम्यक्ष हुये उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं।

## विद्याशंकर का मन्दिर

श्रुङ्गेरी मठ शङ्कराचार्य के द्वारा स्थापित केवल पीठ मात्र नहीं है, प्रत्युत यह वैदिक संस्कृति का केन्द्र, वर्णाश्रम धर्म का निकेतन तथा आहैत वैदान्त का जीता-जागता विद्यापीठ है। यहाँ के ग्रध्यक्ष लोग ग्रपनी विद्या, वैदिक सदाचार, वेदान्तनिष्ठा के लिये सदा से सर्वत्र विख्यात हैं। यहाँ के शंकराचार्य का अधिकांश समय दक्षिण के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भ्रमण कर हिन्दू जनता के बीच वैदिक धर्म के प्रचार में वीतता है। इस मठ को एक बहुत बड़ी जागीर भी मिली है जिसकी वार्षिक ग्राय ५०,००० रुपया है। यह स्थान पहाड़ी है, ग्रत: प्राचीन काल में यह अपनी स्वतन्त्र सत्ता वनाये हुये था । घीरे-घीरे यह आस-पास के राजाओं के अधिकार में आने लगा। इस मठ की विशेष प्रस्याति विजयनगर साम्राज्य के समय से होती है। इस साम्राज्य के संस्थापकों के साथ इस मठ का गहरा संबंघ था। वेदभाष्य के कर्त्ता सायएाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य ने हरिहरराय तथा उनके भाताश्रों को विजयनगर की स्थापना में पर्याप्त सहायता दी थी। वे ही पीछे विद्यारएय स्वामी के नाम से इस पीठ के अध्यक्ष नियुक्त हुये। जान पड़ता है कि माघवाचार्यं की प्रेरएग से हरिहर ने अपने भाइयों के साथ इस स्थान की यात्रा की और १३४६ ई० में यह विस्तुत जागीर दी जो आज भी मठ के अधिकार में वर्तमान है और जिसकी आय ५०,००० रु० वार्षिक है। हरिहर ने ब्राह्मणों का एक अग्रहार (धर्मार्थं किसी गाँव का दान) भी स्थापित किया जो उन्हीं के नाम पर हरिहरपूर के नाम से विख्यात है। विजयनगर साम्राज्य के अनन्तर जान पड़ता है कि यह जागीर कुछ छिन्न-भिन्न होने लगी थी। घतः १६२१ ई० में बेब्हुटप्प नामक कलदी नरेश ने इसकी पुनः प्रतिष्ठां की । मैसूर नरेशों के अधीन होने पर इस पीठ की वृद्धि होती रही है। मैसूर के हिन्दू नरेशों ने ही नहीं प्रत्युत मुसलमान वादशाहों ने भी श्रुङ्गेरी 🍍 के आचार्यों के प्रति अपनी समिचक श्रद्धा सदा दिखलायी है। यह वात इतिहास प्रसिद्ध है कि हैदर धली तथा टीपू सुल्तान ने शङ्कराचार्य के लिये सोने का मुकुट तथा परिधान वस्त्र उपहार में दिया था। म्राज भी मैसूर रियासत की म्रोर से

इस मठ के लिये एक हजार रुपया प्रति मास दक्षिगा के रूप में मेंट किया जाता है। जागीर की ग्राय तथा दक्षिगा से मिलने वाला द्रव्य सब कुछ दीन-दु:खियों के भोजन में खर्च कर दिया जाता है। इस मठ की ग्रोर से ग्रनेक संस्कृत पाठशालायें चलती है जिनमें संस्कृत व्याकरण तथा वेदान्त की शिक्षा दी जाती है।

## शृङ्गेरीमठ

| नं० नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संन्यास ग्रहण कार | त सिद्धि काल | समय                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| १. श्री शङ्कराचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२ विक्रम शके     | विकम शके ४५  | २४ × जन्मा<br>दिवय:सह३२ |
| २. सुरेव्वराचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३० विक्रम शके     | ६९५          | जन्मादितः<br>७२५        |
| ३. बोघत्र नाचार्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६८० शाली शके      | 550          | 700                     |
| ४. ज्ञानघनाचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७६८               | <b>=</b> ₹₹  | ६४                      |
| ५. ज्ञानोत्तमशिवाचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>८</b> २७       | <b>দেওখু</b> | 85                      |
| ६. ज्ञानगिर्याचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८०१               | . ६६०        | 58                      |
| ७. सिहगिर्याचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>६५</b> ८       | १०२०         | ६२                      |
| ८. ईश्वर तीर्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3508              | १०६८ .       | 38                      |
| ६. नरसिंह तीर्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०६७              | ११५०         | <b>5</b> ₹              |
| १०. विद्यातीर्थ-विद्याशंकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११५०              | १२५५         | १०५                     |
| ११. भारतीकृष्ण तीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२५०              | १३०२         | प्र                     |
| १२, विद्यारएय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२५३              | १३०८         | યુયુ                    |
| १३. चन्द्रशेखर भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२६०              | १३११         | २१                      |
| १४. नरसिंह भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3055              | १३३०         | 78                      |
| १५. पुरुषोत्तम भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३६८              | ०७६९         | ४२                      |
| १६. शङ्करानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३५०              | १३७६         | २६                      |
| १७. चन्द्रशेखर भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३७१              | १३८६         | १५                      |
| १८. नरसिंह भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३८६              | १४०१         | १५                      |
| १६. पुरुषोत्तम भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>43</b> 58      | ३५४१         | 8X                      |
| २०. रामचन्द्र भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४३०              | १४६२         | યૂર                     |
| २१, नरसिंह भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४७६              | १४६५         | १६                      |
| The second secon |                   |              |                         |

<sup>ै</sup>श्वेंगेरी के लिए द्रब्टब्य—मैसूर गर्जेटियर (भाग २, द्वितीय संस्करण) ४० ४०१—४०२, ४०८—४०६।

| नं० नाम                | संन्यास ग्रहण काल | सिद्धि काल | समय |
|------------------------|-------------------|------------|-----|
| २२. नरसिंह भारती       | १४८५              | १४६८       | १३  |
| २३. इम्मिड नरसिंह भार  | ती १४६८           | १५२१       | २३  |
| २४. ग्रिभनव नरसिंह भार | ती १५२१           | १५४४       | २३  |
| २५, सच्चिदानन्द भारती  | <b>१५</b> ४४      | १४८५       | ४१  |
| २६. नरसिंह भारती       | १५८६              | १६२७       | ४२  |
| २७. सच्चिदानन्द भारती  | १६२७              | १६६३       | ३६  |
| २८. ग्रिमनव सन्चिदानन  | द १६६३            | १६८६       | २५  |
| २६. नृसिंह भारती       | १६८६              | १६६२       | ₹   |
| ३०. सच्चिदानन्द भारती  | १६६२              | १७३५       | 8.5 |
| ३१. अभिनव सच्चिदानन    | द १७३५            | १७३६       | 8   |
| ३२. नरसिंह भारती       | १७३६              | १८०१       | ४२  |
| ३३. सचिचदानन्द शिवा    | भनव १७८८          |            |     |
| विद्यानरसिंह भारती     | -                 |            |     |
| ३४. चन्द्रशेखर भारती   |                   |            |     |

#### विद्यारएय

३५. अभिनव विद्यानन्दतीयं --

प्रृंगेरीमठ को प्रतिष्ठा तथा गीरव प्रदान करने वाले स्वामी विद्यारण्य ही हैं। इनके जीवन की प्रधान घटनाओं से परिचित होना नितान्त आवश्यक है। यह परिचय संक्षेप में इस प्रकार है।

सुनते हैं कि माधवाचार ने नब्बे साल की आयु में अपनी ऐहिक-लीला संवरण की । 'देव्यपराधक्षमास्तोत्र' विद्यारएय के द्वारा विरचित माना जाता है। इसमें स्वामी जी ने अपने को पचासी वर्षों से भी अधिक जीने का उल्लेख किया है। वे कह रहे हैं कि विधि-विधानों के प्रपञ्चों से ऊबकर मैंने देवताओं की पूजा छोड़ दी है। अब ८५ से अधिक वर्ष बीत जाने पर, हे माता ! तुम्हारी कृपा मुक्त पर न होगी, तो हे लम्बोदर-जननि ! निरालम्ब बन मैं किसकी शरण जाऊँगा ?

परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया।

मया पञ्चाशीतेरिधकमपनीते तु वयसि।।

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि मिवता।

निरालम्बो लम्बोदरजनि ! कं यामि शरणम्।।

अतः माघव के इस सुदीर्घ जीवनकाल के विषय में संशय का कोई स्थान

नहीं है। हरिहर द्वितीय के समय के एक शिलालेख से पता चलता है कि वि॰ सं॰ १४४३ (१३८६ ई०) में विजयनगर में विद्यारएय की मृत्यु हुई। इसके अनुसार वि॰ सं॰ १३४३ तदनुसार १२९६ ई० में माघव का जन्म हुआ था।

मायगा तथा श्रीमती के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके बाल्यकाल तथा यौवनकाल की घटनाओं के विषय में हमें ग्रभी तक कोई भी साधन नहीं मिला है। शिलालेखों के आधार पर यही प्रतीत होता है कि अपने पचासर्वे वर्ष में माधव को हरिहर की संगति प्राप्त हो गई यी। हरिहर की मृत्यु के अनन्तर ये महाराज बुक्क के प्रधानमन्त्री के पद को सुशोभित करने लगे। बुक्क के ही शासनकाल में उनके प्रोत्साहन से माधव ने ग्रपने समस्त ग्रन्थों की रचना की। 'कुलगुरुमन्त्री तथा माघवः' से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बुक्क के मन्त्री होने के प्रतिरिक्त उनके कुलगुरु भी थे। बुक्क महाराज की माधवकृत प्रशस्त प्रशंसाओं से इनका इस भूपाल के प्रति विशेष आदर तथा अनुराग प्रकट होता है। बुक्क की भी इनके ऊपर विशेष भक्ति थी। वि० सं० १४१३ (१३५६ ई०) में माधव काशीपुरी में विराजमान थे। उस समय बुक्क ने इन्हें काशी से विरूपाक्ष (विजयनगर) लौट म्राने के लिए एक पत्र लिखा । इसी पत्र के साथ राजा ने माधव के पूज्य गृह विद्यातीयं के इस आशय के पत्र को भी भेजा। फलतः माधव अपने गुरु विद्यातीयं तथा प्राष्ट्रयदाता की इच्छा के अनुसार काशी से लौट ग्राए। कुछ काल के उपरान्त वुक्क विद्यारएय के साथ श्रृंगेरी गए जहाँ पर इन्होंने प्रपने गुरु के नाम से वान दिया । वि॰ सं॰ १४२५ (सन् १३६८) के एक शिलालेख में माधन बुक्क के मंत्री कहे गए हैं, जिससे उस साल में इनका मंत्री होना प्रमाणित होता है। बुक्क के शासनकाल के अन्तिम भाग में माधव ने संन्यास ग्रहण किया। वि० सं० १४३५ ( सन् १३७८ ) का एक दान विद्यारएय की झाजा से किया गया मिलता है। इसके एक वर्ष पहले के वि० सं० १४३४ (सन् १३७७ ई०) के शिलालेख में भी इनके नाम का उल्लेख पाया जाता है। बुक्क की मृत्यु वि० सं० १४३६ ई० (सं० १३७८) में हुई। म्रतः मपने माश्रयदाता की मृत्यु के दो चार साल पहले ही माधव ने प्रवानमन्त्री के पद से धवकाश ग्रहण कर लिया था तथा गृहस्थाश्रम को छोड़ कर विद्यारएय के नाम से संन्यासी वन गए थे। हमारी गणना के अनुसार लगभग अस्सी वर्ष की उम्र में --- अपने जीवन के सान्ध्य-काल में —माघवचार्यं संन्यासी हुए। मतः पचास से लेकर मस्सी वर्षं तक माघव के विजयनगराधिपतियों के मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित होने की घटना सनुमानसिंद्ध है।

मैसूर पुरातस्व रिपोर्ट १६१६, ए० ५७

वही, पृ० ५७

तीस वर्षों तन — ग्रौर सो भी वृद्धावस्था में — राज्यकार्यं का सुचारु सम्पादन करना माधव की विशिष्टः राजनीतिज्ञता तथा ग्रदम्य उत्साह का परिचायक है। इनके मायण नामक पुत्र का उल्लेख शिलालेख में मिलता है। इनका गाईंस्थ्य-जीवन नितान्त सुखकर प्रतीत होता है।

अंगेरी के अध्यक्ष माधव-माधव ने स्वामी भारती ( कृष्ण ) तीथं से संन्यासदीक्षा ली थी । ये ऋंगेरी मठ के पूज्य ग्रध्यक्ष पद पर ग्रिघिष्ठत थे। र्प्युगेरी मठ के आचार्यों के विवर्गा के अनुशीलन से प्रवीत होता है कि भारतीतीयं की ब्रह्मप्राप्ति १४३७ वि० सं० ई० सन् १३८० में हुई ै। इसी वर्ष के महाराज हरिहर दितीय के-श्रंगेरी ताम्रपत्रों में विद्यारएय की विपुल प्रशंसा की गयी है। जान पड़ता है कि इसी वर्ष विद्यारग्य को श्रृंगेरी की गही मिली थी। इस प्रकार ग्रपने जीवन के श्रन्तिम छः वर्षों को विद्यारएय ने इस पूजनीय पीठ के माननीय माननीय पद पर रह कर बिताया । वि० सं० १४३७ के पहले ये कतिपय वर्षों तक भारतीतीथं के सङ्ग में प्रांगेरी में निवास करते थे। जान पड़ता है कि 'पञ्चदशो', 'वैयासिक न्यायमाला' ग्रादि प्रसिद्ध वेदान्त ग्रन्थों की ( जिनके लेखक के रूप में गुरु और शिष्य दोनों के नाम सम्मिलित ही मिलते हैं ) रचना इसी काल में की गई होगी। भारतीतीथ की अध्यक्षता में विरचित विद्यारएय के ग्रन्थों में गुरु का नाम मिलना नितान्त उपयुक्त ही प्रतीत होता है। इस समय भी विद्यारएय के ऊपर महाराज हरिहर द्वितीय की श्रद्धा तथा भक्ति कम नहीं थी। हरिहर ने अपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन अनेक शिलालेखों में किया है। वि० सं० १४४१ (सन् १३८४ ई०) के ताम्रपत्रों में लिखा है कि हरिहर ने विद्यारएय मुनि के अनुग्रह के अन्य नरेशों से अप्राप्य ज्ञान साम्राज्य को पाया। इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १४४२ (१३८५ में ) हरिहर दितीय के पुत्र कुमार चिक्कराय ने, जो रियासत का शासक था, विद्यारएय स्वामी को भूदान दिया । इसके ग्रगले वर्ष १४४३ वि० सं॰ में नब्बे साल की उम्र में विद्यारएय की मृत्यु हुई स्रोर प्रपने श्रद्धाभाजन गुरु की ब्रह्मप्राप्ति के उपलक्ष्य में इसी साल हरिहर ने श्रुंगेरी मठ को भूमिदान दिया। हरिहर के इसी वर्ष के अन्य एक शिलालेख में नारायणभूत विद्यारएय की विशेष प्रशंसा की गई है जिसमें विद्यारएय को वे त्रिदेवों - ब्रह्मा, विष्णु, महेश-से बढ़कर साक्षात् ज्योतिः स्वरूप बतलाया गया है । इन सब प्रामाणिक उल्लेखों से गाईस्थ्य-जीवन की भौति माधव का सन्यासी जीवन भी महान् तथा विशिष्ट

<sup>े</sup> हेरास—विजयनगर हिस्ट्री, पृ० ३५, टिप्पाणी ३

<sup>े</sup> विशेष के लिए द्रष्टक्य, बलदेव उपाध्याय—ग्राचार्य सायण ग्रीर माधव (प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)

प्रतीत होता है। इनके जीवन-चरित का ग्रध्ययन यही प्रमाणित करता है कि ये अपने समय के एक दिव्य विभूति ये जिसमें आधिभौतिक शक्तियों के समान ही आध्यात्मिक शक्तियों का भी विशद विकास हुआ था। इस शक्तिद्वय के सहारे इन्होंने तत्कालीन दक्षिण भारत को भौतिक उन्नति तथा धार्मिक जागृति की ओर पर्याप्त मात्रा में केरा तथा इस महान् कार्य में इन्हें विशेष सफलता भी प्राप्त हुई।

विद्यारएय के विषय में विद्वानों ने बड़ा विचार किया है। इनके व्यक्तित्व के विषय में अनुसन्धानकर्वाओं में पर्याप्त मतभेद हैं। ऊपर विद्यारएय तथा माधव एक ही अभिन्न व्यक्ति माने गये हैं। जिन आधारों पर यह सिद्धान्त निश्चित किया गया है, उनका संक्षिप्त निर्देश यहाँ किया जा रहा है।

१—- नृसिंह सूर्यं ने अपनी 'तिथि प्रदीदिका' में लिखा है कि विद्यारएय यतीन्द्र भ्रादि भ्रनेक विद्वानों ने काल का निर्णय किया है।

> अनन्ताचार्यंवर्येगु मन्त्रिग्गा मञ्जिगल्लुना। विद्यार्ग्ययतीन्द्राचैनिर्गीतः कालनिर्गयः॥ अनि:शेषीकृतस्तैश्च मम दिष्ट्या कियान् कियान्। तमहं सुस्फुटं वक्ष्ये ध्यात्वा गुरुपदाम्बुजम्॥

यह कालिनिएाँय ग्रन्थ माधवाचार्य की कृति है। ग्रतः इन ग्रन्थकार को माधव तथा विद्यारएय की ग्रिमिन्नता स्वीकृत है।

२—नरिंबह नामक किसी ग्रन्थकार ने (जो १३६० से लेकर १४३५ तक विद्यमान थे) अपने प्रयोग पारिजात में विद्यारण्य को 'काल निर्णंय' (प्रसिद्ध नाम काल-माधव) का कर्त्ता लिखा है। श्रीमद्विद्यारण्यमुनीन्द्रैः कालनिर्णंये प्रतिपादिते प्रकारः प्रदर्शते—(प्रयोग पारिजात, निर्णंय सागर, पृ० ४११)

३—िमित्र मिश्र ने प्रपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वीर मित्रोदय' (१६वीं शवाब्दी) में विद्यारएय को 'पराशर स्मृतिव्याख्या' का लेखक लिखा है। यह ग्रन्थ वस्तुतः माधवाचार्यं की रचना है। इसलिए ईसका प्रसिद्ध नाम 'पराशर माधव' है।

४—रंगनाय ने अपने 'व्याससूत्रवृत्ति' को विद्यारएयकृत रलोकों के आधार पर लिखा गया माना है।

> विद्यारण्यकृतैः इंलोकैर्नृसिंहाश्रयसुक्तिमिः। संद्व्या व्याससूत्राणां वृत्तिर्माष्यानुसारिणी।।

इस रलोक में माधवरिवत वैयाधिक 'न्यायमाला विस्तर' का स्पष्ट संकेत है। ५—प्रसिद्ध विद्वान् ग्रहोबल पिएडत माधव के मागिनेय थे। उन्होंने तेलगू माधा का एक बड़ा न्याकरण संस्कृत में लिखा है। इसी ग्रन्थ में उन्होंने 'माधवीया- घातुवृत्ति' को विद्यारण्य की रचना बतलाया है । ग्रहोवल पण्डित का यह कथन बड़े महत्त्व का है। इसमें जो घटनाएँ विद्यारण्य के सम्बन्ध में कही गई हैं वे सब माधव से सम्बद्ध हैं। विद्यानगरी (विजयनगर) में हरिहर राय को सावंभीम पद (चक्रवर्ती) देने का गौरव विद्यारण्य को दिया गया है। यह घटना माधवाचार्य के साथ इतनी सुविलण्ट है कि इसके निर्देशमात्र से विद्यारण्य माधव से ग्रभित्र ही सिद्ध हो रहे हैं। एक बात और भी है। माधव ग्रहोवल पण्डित के मामा थे, ग्रतः भानजे का ग्रपने मामा के विषय में उल्लेख प्रामाणिक तथा ग्रादरणीय ग्रवश्य माना जायगा।

६—पञ्चदर्शा की रचना विद्यारएय तथा भारतीतीथं ने मिलकर की, यह वात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसीलिए रामकृष्ण भट्ट ने पञ्चदशी टीका के आरम्भ में तथा अन्त में इन दोनों का नाम सम्मिलित रूप से उल्लिखित किया है । ये रामकृष्ण विद्यारण्य के साक्षात् शिष्य थे। माधव के गुरुओं में भारतीतीथं अन्यतम थे, इसका परिचय हमें माधव के ग्रन्थों से भलीभाँति मिलता है। जैमिनिन्यायमाला विस्तर में तथा कालमाधव में इनका स्मरण किया गया है। इस सम्मिलित उल्लेख से यह स्पष्ट है कि रामकृष्ण की सम्मित में विद्यारण्य ही माधवाचार्य थे।

७—विजयनगर के राजा द्वितीय बुक्क के समय में चौण्ड्याचार्य नामक विद्वान् ने 'प्रयोगरत्नमाला' ( ग्रापस्तस्व ग्रध्वरतन्त्र व्याख्या ) नामक कमंकाएड की पुस्तक बनाई है। चौएड्याचार्य ने स्वामी विद्यार्पय के मुँह से इस ग्रध्वर-तन्त्र की व्याख्या सुनी थी, ग्रीर उसी व्याख्यान के ग्रनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ की टीका लिखी। ग्रन्थारम्भ में विद्यारएय के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया<sup>3</sup> है, उनका स्वारस्य माधव विद्यारण्य की एकता के कारए। ही जमता है। 'वेदार्थ

इति श्री परमहंस परिवाजकाचार्यं श्रीभारतीतीर्थंविद्यारएयमुनिवयं किङ्करेण श्रीरामकृष्णविदुषा विरचित पदवीपिका ....।

<sup>े</sup> वेदानां भाष्यकर्ता विवृतसुनिवचा घातुवृत्तेविंधाता । प्रोद्यद्विद्यानगर्यां हरिहरनृपतेः सार्वभौमत्वदायो ॥ वागो नीलाहिवेगो सरसिजनिलया किङ्करोति प्रसिद्धा । विद्यारगयोऽग्रगग्योऽभवदिखलगुरुः सङ्करो वीतशङ्कः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> नत्वा श्री भारतीतीर्थविद्यारएयमुनीइवरौ। मयाऽद्वैतविवेकस्य क्रियते पदयोजना।।

पदवाक्य प्रमाणानां पारहुच्या महामितः ।
 सांख्ययोगरहुस्यज्ञो ब्रह्मविद्यापरायणः ।।

विशदीकर्ता' स्पष्ट बतला रहा है कि वेदों में भाष्यनिर्माण में कारणभूत माधवाचार्य ही विद्यारएय थे। इस समसामयिक ग्रन्यकार की सम्मित में दोनों व्यक्ति ग्रमिन्न थे, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता।

द—१३६६ ई० के एक ताम्रपत्र से जाना जाता है कि वैदिक मार्ग प्रितिष्ठापक तथा धर्म ब्रह्माध्वन्य (धर्म तथा ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाले) विजयनगराधीश श्री हरिहर द्वितीय ने चारों वेदों के माध्यों के प्रवर्त्त तीन पण्डितों को (जिनके नाम हैं—नारायण, वाजपेययाजी, नरहरिसोमयाजी तथा पएडिर दीक्षित) विद्यारण्य श्रीपाद के समक्ष में अग्रहार दान दिया। इस शासन-पत्र में विद्यारण्य स्वामी का उल्लेख बड़े महत्त्व का है। यह तो हम जानते हैं कि वेदमाध्य की रचना से माधवाचार्य का वहुत ही सम्बन्ध है। क्योंकि उनका ही ग्रादेश पाकर सायण ने वेदमाध्यों का निर्माण किया था। बहुत सम्मव है कि हरिहर ने इन्हों के कहने पर इन तीनों पण्डितों को पुरस्कृत किया होगा। जिन वेदमाध्यों की रचना में माधव का इतना मधिक हाथ था, उनके प्रवर्तकों को उनके समक्ष में पुरस्कार देना स्वामाविक तथा उचित प्रतीत होता है। इस उल्लेख से माधव ही विद्यारण्य प्रतीत होते हैं। यदि विद्यारण्य माधव से मिन्न व्यक्ति होते तो उनके सामने इस पुरस्कार के दान की क्या आवश्यकता थी। इन्हों प्रवल प्रमाणों के माधार पर विद्यारण्य को सायण के ज्येष्ठ भाता माधव से मिन्न मानना इतिहास सम्मत तथा सम्प्रदायानुकूल है।

माघव के समकालीन माघवमन्त्री भी एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कभीकभी इन दोनों की एकता मानने से बड़ी गड़बड़ी होती है। नाम की समता होने
पर भी आचार्य माघव अमात्य माघव से भिन्न व्यक्ति हैं। ये
माघव मंत्री माघव मन्त्री विजयनगर के महाराजा हरिहर प्रथम के अनुज
मार्य्य के मन्त्री थे। ये मार्य्य पश्चिमी समुत्र के तीरस्य
प्रदेशों के शासक थे। महाराज बुक्कराय प्रथम तथा उनके पुत्र हरिहर दितीय के
समय में भी माघव मन्त्री का काम करते रहे। ये केवल विज्ञ शासक ही नहीं थे
बल्कि बड़े भारी योद्धा तथा शत्रुमानमदंनकारी वीर पुरुष थे। शिलालेखों में ये
'मुननैकवीरा' कहे गये हैं, और ठीक ही कहे गये हैं, क्योंकि अपरान्त (कोक्कुए
बम्बई प्रान्त) को जीतकर मन्दिरों तथा मूर्तियों को खिन्न-भिन्न करने बाले

वेदार्श्रविशदीकर्ता वेदवेदाङ्गपारवित् । विद्यारण्यपतिर्जात्वा श्रोतस्मातं क्रियापरै: ॥ वेखिए Sources of Vijaganagar History में उद्दूत प्रयोगरतन-माला के वचन ।

तुक्ष्कों को (मुसलमान) माधव मन्त्री ने परास्त कर जिस शौथं का परिचय दिया वह विजयनगर के इतिहास में एक इलाघनीय व्यापार था? । इसी के उपलक्ष्य में बुक्कराय ने इनको बनवासी प्रान्त का शासक नियुक्त किया था । ये विद्वान् भी थे । 'सूतसंहिता' को (जो स्कन्दपुराग् के अन्तर्गत दार्शनिक सिद्धान्तों से अरोत-प्रोत प्रसिद्ध भाग है ) 'तात्पर्यं दीपिका' नामक विद्वतापूर्ण व्याख्या लिखी? जिससे इनके विस्तृत अध्ययन का भलीभाँति परिचय मिलता है । इन्हीं माधव मन्त्री के वीरतायय कार्यं कभी-कभी स्वामी विद्यारम्य के ऊपर आरोपित किए जाते हैं । परन्तु यह आरोप नितान्त मान्त्र है । इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से सलीभाँति चलता है—

| नाम          | माघवाचायं    | माघवमन्त्री            |
|--------------|--------------|------------------------|
| गोत्र        | भारद्वाज     | प्राङ्गिरस             |
| पिता         | - मायग्र     | चीएड्य                 |
| माता         | श्रीमती      | माचाम्बिका             |
| भ्राता       | सायग         | ×                      |
|              | भोगनाथ       |                        |
| गुरु         | (विद्यातीर्थ | काशीविलास              |
|              | र्भारजीतीयं  | क्रियाशक्ति            |
|              | ( श्रीकएठ    |                        |
| ग्रन्थ       | पराशर माधव   | तात्पयं दीपिका         |
|              | . ग्रादि     | ( सूत संहिता की टीका ) |
| मृत्यु वर्षं | १३८७ ई०      | १३६१ ई०                |
| £ \          |              |                        |

विद्यारएय के ग्रन्थ — शृंगेरी के पीठ पर आह्द होने से पहले उन्होंने घर्म-शास्त्र और मीमांसा के ग्रन्थों की रचना की। संन्यास लेने पर अद्वैत वेदान्त पर ही इन्होंने ग्रन्थ लिखे। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ नीचे दिये जाते हैं—

> ेश्राशान्तिविश्रान्तयशाः स मन्त्री दिशो निगीषुर्महता बलेन । गोवाभिषां कौंकग्णराजधानीमन्येन मन्येऽरुग्पदर्गवेन ॥ प्रतिष्ठितांस्तत्र तुरुष्कसञ्चान् उत्पाट्य दोष्णा भुवनैकवीरः । उन्मूलितानामकरोत् प्रतिष्ठां श्रीसप्तनाथादिसुधाभुजां यः ॥ वश्रीमत्काशीविलासास्यक्रियाशक्तीशसेविना । श्रीमत्व्यम्बकपादाव्यसेवानिष्णातचेतसा ॥ वेदशास्त्रप्रतिष्ठात्रा श्रीमन्माध्यमन्त्रिगा । तास्त्रयदीपिका सूतसंहिताया विधीयते ॥

> > — प्रानन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, पूना

- जैमिनिन्यायमालाविस्तर —यह ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन के अधिकरणों के विषय में है। कारिकाओं के द्वारा अधिकरणों का स्वरूप भलीभौति समम्प्राया गया है।
- पराशरमाधव—यह पराशर संहिता के ऊपर एक बृहत्काय भाष्य है ।
   धर्मशास्त्र के समस्त ज्ञातव्य विषयों का इस निबन्ध में विस्तृत प्रतिपादन है ।

३. कालमाधव—'कालिनिर्णंय' इसी का दूसरा नाम है। तिथियों के निरूपण के लिए यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक तथा उपादेय समक्ता जाता है।

वेदान्त ग्रन्थ —(१) अनुभूति प्रकाश — उपिनवदों की व्याख्या सरल, सुनोध क्लोकों में सुन्दर ढंग से की गई है। (२) जीवन्युक्ति विवेक — संन्यासियों के समस्त घमों का निरूपण इसमें किया गया है। इस विषय की अत्यन्त उपादेय पुस्तक है। (३) विवरणप्रभेयसंग्रह — पंचपादिका विवरण के ऊपर यह प्रमेय प्रधान ग्रन्थ ग्रहेत वेदान्त में उच्चकोटि का माना जाता है। (४) वृहदारण्यक वार्तिकसार — ग्राचार्य शंकर के वृहदारण्यक भाष्य पर सुरेश्वराचार्य ने जो विश्वालकाय वार्तिक लिखा है, उसी का संक्षेप क्लोकों में यहाँ दिया गया है। इन उच्चकोटि के ग्रन्थों के ग्राविरिक्त विद्यारण्य की समधिक जनिष्य रचना 'पंचदशी' है जिसमें ग्रहेत वेदान्त के तथ्यों का प्रतिपादन सुबोध क्लोकों में रोचक दृष्टान्तों के सहारे बड़े ही ग्रच्छे ढंग से किया गया है।

#### शारदापीठ

इस पीठ के ग्रांदि ग्राचार्यं हस्तामलक थे। तब से लेकर ग्राज तक यह पीठ कभी उच्छित्र नहीं हुगा, सदा कोई न कोई ग्राचार्यं पीठ पर विराजमान था। इसलिए यहाँ मठाम्नाय विशेष ग्रादर की हिष्ट से देखा जाता है। यहाँ के प्राचार्यों की नामावली यहाँ दी जा रही है। बहुत उद्योग करने पर भी उनके जीवनवृत्त का परिचय नहीं मिला। द्वारिकापुरी में ही इस मठ का प्रधान स्थान था। समय-समय पर इघर उघर स्थान बदलता भी रहा। बड़ोदा राज्य के हस्तक्षेप करने के कारण यहाँ की स्थित सुघरने की अपेक्षा विगड़ती ही गयी है। मूल ग्राधिपति कोई दूसरा है ग्रोर बड़ोदा सरकार किसी दूसरे को ही शंकराचार्यं उद्योगित करती है। धार्मिक-जगत् में राजाओं का इस प्रकार हस्तक्षेप करना निताल ग्रानुचित है। इस मठ के ग्रध्यक्ष राजराजेश्वराश्यम का ग्रामी कुछ दिन हुए देहाल हग्रा है। ये वृद्ध थे तथा मठ के इतिहास से परिचित थे।

# शारदा पीठ

ग्राचार्यं नाम १. सुरेश्वराचार्यं ५२ चैत्र कृष्ण ८ २६६१ यु॰ सं॰ २. चित्सुखाचार्यं २४ पीष शुक्त ३ २७१५ ,

| ३. सर्वंज्ञानाचायं       | યુદ  | श्रावण गुक्ल ११     | २७७४                  | ,,     |
|--------------------------|------|---------------------|-----------------------|--------|
| ४. ब्रह्मानन्द तीर्थं    | 38   | श्रावण शुक्त १      | रदर३                  | "      |
| ५. स्वरूपामिज्ञानाचार्यं | ६७   | ज्येष्ठ कृष्ण १     | २८६०                  | "      |
| ६. मङ्गलमूर्त्याचार्य    | 42   | पीष शुक्ल १४        | 7887                  | "      |
| ७. भाष्कराचार्यं         | २३   | पौष शुक्ल १२        | २६६५                  | "      |
| ८. प्रज्ञानाचार्य        | ४३   | ग्रापाढ् गुक्ल ७    | ३००८                  | "      |
| ६. ब्रह्मज्योत्सनाचार्यं | ३२   | चैत्र कृष्ण ४       | 3080                  | ,,     |
| १०. ग्रानन्दाविभीवाचार्य | ×    | फाल्गुन शुक्ल ६     | ६ विका                |        |
| ११. कलानिधि तीर्थं       | ७३   | पौष शुक्ल ६         | 52                    | ,,     |
| १२. चिद्विलासाचायं       | ३७   | मागँशीर्षं शुक्ल १३ | 388                   | ,,     |
| १३. विभुत्यानन्दाचार्यं  | રૂપ્ | श्रावण कृष्ण १२     | १५४                   | ,,     |
| १४. स्फूर्तिनिलयपाद      | 38   | ग्राषाढ़ गुक्ल ६    | २०३                   | "      |
| १५. वरतन्तुपाद           | પૂદ્ | भाषाढ़ कृष्ण ३      | २५६                   | 17     |
| १६. योगारूढाचायं         | १०१  | मागंशीर्षं कुष्ण ११ | 340                   | 29     |
| १७. विजयडिएिडमाचायं      | ₹8   | पौष कृष्ण 🖂         | 835                   | 37     |
| १८. विद्यातीर्थं         | ४३   | चैत्र शुक्ल १       | ४३७                   | 117    |
| १९. चिच्छिक्तिदैशिक      | १    | ग्राषाढ़ जुक्ल १२   | ४३८                   | "      |
| २०. विज्ञानेश्वरी तीर्थं | ७३   | ग्राध्विन शुक्ल १५  | <b>५</b> ११           | ,,     |
| २१. ऋतंभराचार्यं         | ६१   | माघ शुक्ल १०        | ५७२                   | 11     |
| २२. भ्रमरेश्वर गुरु      | ३६   | भाद्रपद ६           | ६०८                   | ,,     |
| २३. सर्वतोमुख तीर्थं     | ६१   | पीष शुक्ल ४         | ६६६                   | "      |
| २४. ग्रानन्ददैशिक        | પ્રર | वैशाख कृष्ण ५       | ७२१                   | "      |
| २५. समाधिरसिक            | ৩৯   | फाल्गुन शुक्ल १२    | 330                   | - "    |
| २६. नारायगाश्रम          | ३७   | चैत्र शुक्ल १४      | दर्द                  | वि०सं० |
| २७. वैकुएठाश्रम          | 38   | ग्राषाढ़ कृष्ण ६    | <b><i><u></u></i></b> | 13     |
| २८. विक्रमाश्रम          | ×    | म्राषाढ़ शुक्ल ३    | 883                   | "      |
| २६. नृसिहाश्रम           | ×    | ज्येष्ठ कृष्ण १४    | 440                   | 11     |
| ३०. ग्रम्बाथम            | ų    | वैशाख ,, १५         | दं६५                  |        |
| ३१. विष्णवाश्रम          | ३६   |                     | १००१                  | "      |
| ३२. केशवाश्रम            | 3.E  |                     | १००६                  | *,     |
| ३३. चिदम्बराश्रम         | २३   | मागैशीर्षं कृष्ण द  |                       | "      |
| ३४. पद्मनाभाष्ट्रम       | २६   | ज्येष्ठ शुक्ल १५    |                       | "      |
| ३४. महादेवाश्रम          | ७४   | श्रावस्य कृष्या द   |                       | "      |
|                          |      |                     |                       | 11     |

| ३६, सिचदानन्दाश्रम        | २३   | आदिवन कृष्ण ५     | १२०७   | - 3     |
|---------------------------|------|-------------------|--------|---------|
| ३७. विद्याग्रंकराश्रम     | ५्द  | ,, ,, 8           | १२६५   | 17      |
| ३८. ग्रभिनवसिचदानन्दाश्रम | २८   | वैशास शुक्ल ६     | १२द३   | 37      |
| ३६. शशिबेखराश्रम          | \$\$ | ٠, ,,  ١, ١       | १३२६   | 12      |
| ४०. वासुदेवाश्रम          | ३६   | फाल्गुन कुष्ण १०  | १३६२   | 22      |
| ४१. पुरुषोत्तमाश्रम       | 32   | माघ कृष्ण ५       | 8348   | 32      |
| ४२. जनादंनाश्रम           | १४   | भाद्रपद गुक्ल १५  | १४०५   | "       |
| ४३. हरिहराश्रम            | ₹    | श्रावण शुद्ध ११   | १४११   | **      |
| ४४, भवाश्रम               | १०   | वैशाख कृष्ण ५     | १४२१   | 31      |
| ४५. ब्रह्माश्रम           | १५   | माषाढ़ शुक्ल द    | १४३६   | 72      |
| ४६, बामनाश्रम             | १७   | चैत्र कृष्ण १२    | १४५३   | 72      |
| ४७. सर्वज्ञाश्रम          | 38   | ,, ,, 5           | १५८६   | 21      |
| ४८. प्रद्युम्नाथम         | ξ    | ,, शुक्ल ६        | १४६५   | 27      |
| ४६. गोविन्दाश्रम          | २५   | ज्येष्ठ कृष्ण ४   | १५२३   | **      |
| ५०. चिदाश्रम              | ¥3   | फाल्गुनशुक्ल २    | १५७६   | 11      |
| ४१. विश्वेश्वराश्रम       | 33   | माघ ,, १          | १६०८   | 52      |
| ५२. दामोदराधम             | 9    | चैत्र कृष्ण ५     | १६१५   | **      |
| ५३. महादेवाश्रम           | 8    | ,, शुक्ल १        | १६१६   | **      |
| ५४, प्रनिरुद्धाश्रम       | दं   | माघ कृष्ण ४       | १६२५   | ,,,     |
| ५५. भ्रच्युताश्रम :       | . 8  | श्रावरा कृष्ण ६   | १६२६   | ,,      |
| ५६. माघवाश्रम             | 38   | माघ कृष्ण ४       | १६६५   | "       |
| ५७. घनंताश्रम             | प्र  | चैत्र शुक्ल , १२  | १७१६   | 11      |
| ५८. विश्वरूपाश्रम         | ¥    | श्रावण कृष्ण २    | १७२१   | 12      |
| पूर्वः चिद्घनाश्रमः       | ¥    | माघ शुक्ल ६       | १७२६   | वि० सं० |
| ६०. नृसिहाश्रम            | 4    | वैशास ,, ४        | १७३४   | 27      |
| ६१. मनोहराश्रम            | २६   | माद्रपद ,, द      | १७६१   | "       |
| ६२. प्रकाशानन्द सरस्वती   | 38   | ग्राश्विन कृष्ण ६ | १७देश  | 73      |
| ६३. विशुद्धाश्रम          | 8    | वैशाख ,, १४       | १ १७६६ | ,,      |
| ६४. वामनेन्द्राश्रम       | 35   | श्रावण शुक्त ६    | १८३१   | 21      |
| ६५. केशवाश्रम             | y    | कार्तिक कृष्ण स   | ः १८३८ | "       |
| ६६. मधुसूदनाश्रम          | १०   | माघ शुक्तः :      | १ १८४८ | 21      |
| ६७. हयग्रीवाश्रम          | 25   | 3                 | १८६२   |         |
| ६८, प्रकाशाश्रम           | . 1  |                   | १८६३   |         |
| The second second         |      |                   |        |         |

| ξε. | हयग्रीवानन्द सरस्वती  | 88  |                   |       | १८७४ | ,, |
|-----|-----------------------|-----|-------------------|-------|------|----|
| 90. | श्रीघराश्रम           | ४०  |                   |       | १६१४ | "  |
| ७१. | दामोदराश्रम           | \$8 |                   |       | १६२८ | ,, |
| ७२. | केशवाश्रम             | ৩   | ग्रदिवन कु०७ भ    | गुवार | १६३४ | 33 |
| ७३. | राजराजेश्वर शंकराश्रम |     | ग्राषाढ़ शुक्ल    |       |      | "  |
| 98. | माघवतीर्थं            |     | भाद्रपद ग्रमावस्य |       |      | ", |
|     |                       |     |                   |       |      | "  |

७५. शान्त्यानन्द सरस्वती

७६. अभिनव सचिवदानन्द तीर्थ-

## गोवर्धनमठ

इस मठ का मूल स्थान जगन्नाथपुरी है। श्राचार्य ने पद्मपादाचार्य को इसका प्रथम श्रिष्पित बनाया था। उन्हों से यहाँ की श्राचार्यपरम्परा श्रारम्भ होती है। श्राचार्यों के नाम रलोकबद्ध रूप में मिले हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं। इनका जीवनचरित उपलब्ध नहीं हो सका। संप्रति यहाँ के श्रध्यक्ष भारतीकृष्ण तीर्थ रहे हैं पर इनका भी शरीरान्त २ फरवरी, १६५६ इस्वी को वम्बई में हो गया। श्रमीतक श्राचार्य की गद्दी रिक्त है। भारती कृष्ण जी संस्कृत, हिन्दी तथा श्रंग्रेजी के श्रच्छे विद्वान् थे। ये बड़े श्रच्छे वक्ता भी थे। इस मठ की पर्याप्त प्रतिष्ठा है। बीच में यहाँ की श्राचार्य-परम्परा कुछ उच्छिन्न-सी रही है। श्राचार्यों के नाम रलोकबद्ध रूप में इस प्रकार हैं—

माघवस्य सुतः श्रीमान् सनन्दन इति श्रुतः। प्रकाशब्रह्मचारी च ऋग्वेदः सर्वशास्त्रवित् ।। १७ ।। श्रीपद्मपादः प्रथमाचार्यस्वेनाम्यविच्यत् । श्रीमत्परमहंसादिबिरुदैरिखलै: सह ॥ १८ ॥ म्राज्ञवङ्गकलिङ्गाश्च मगधोत्कलवव्वराः । गोवर्द्धनमठाघीनाः कृताः प्राचीव्यवस्थितः ॥ १६ ॥ तस्मिन् गोवर्द्धनमठे शङ्कराचार्य्यपीठगान्। जगद्गुरुन् क्रमाद् बक्ष्ये जन्ममृत्युनिवृत्तये ॥ २० ॥ पद्मपादः शूलपाणिस्वतो नारायणाभिषः। विद्यारएयो वामदेवः पक्ष्मनाभाभिषस्ततः ॥ २१ ॥ जगन्नाथः सप्तमः स्यादष्टमो मधुरेइवरः। गोविन्दः अीधरस्वामी माघवानन्द एव च ॥ २२ ॥ कृष्णब्रह्मानन्दनामा रामानन्दाभिष्यस्ततः। वागीश्वरः श्रीपरमेश्वरो गोपालनामकः ॥ २३ ॥

जनादैनस्तथा ज्ञानानन्दचाष्टादशः मध्यकाले स्थितानेतानाचार्याख्याचमाम्यहम ॥ २४ ॥ अय तीर्थाभिषान श्रीमद्गोवद्ध नमठे स्थितान । अस्मदाचार्यंपर्यंन्तान् ग्रहन्नाम्ना स्मराम्यहम् ॥ २५ ॥ एकोनविश ग्राचारयों बृहदारएयतीथंकः। महादेवोऽय परमब्रह्मानन्दस्ततः स्मतः ॥ २६ ॥ रामा नन्दस्ततो जेयस्त्रयोविशः सदाशिवः। हरीश्वरानन्दोतीर्थो वोधानन्दस्ततः परम ॥ २७ ॥ श्रीरामकृण्णतीर्थोऽय चिद्रवोधात्मामिधस्ततः । तत्सवाक्षरमुनिः पश्चादुनानिशस्त शक्रः ॥ २८ ॥ श्रीवासदेवतीयंश्च श्रतीश्वरः । हयग्रीव विद्यानन्दस्त्रयोखिको मुक्नन्दानन्द एव च ॥ २६ ॥ नित्यानन्दस्ततः हिर**रायगभँती**थं**रच** सप्तिशः शिवानन्दो योगीस्वरस्दर्शनी ॥ ३०॥ ग्रथ श्रीव्योमकेशास्यो ज्ञेयो दामोदरस्ततः। योगानन्दाभिषरतीयों गोलकेशस्ततः परम ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णानन्दतीर्थश्च देवानन्दाभिषस्तथा। चन्द्रचुडामिघः षट्चत्वारिशोऽयं हलायुघः ॥ ३२ ॥ सिद्धसेव्यस्तारकात्मा ततो बोघाजनाभिधः। श्रीघरो नारायण्डच जेयहचान्यः सदाशिवः ॥ ३३ ॥ जयकृष्णो विरूपाक्षो विद्यारएयस्तथापरः। विश्वेश्वरामिधस्तीर्थो विवृधेश्वर एव च ॥ ३४॥ नषष्टितमोऽय महेश्वरस्तु मधुसुदनः । रघूत्तमो रामचन्द्रो योगीन्द्रश्च महेश्वर: ।। ३४ ।। पंचषष्टितमो नारायखोऽपरः। ग्रोद्धारास्यः श्रीघरएच रामचंद्रस्तथापर: ॥ ३६ ॥ ग्रथ ताम्रकतीर्थः स्यात् तत उग्रेश्वर स्मृतः। सक्तवेणजनारंनी ॥ ३७ ॥ उदृएडतीयंश्च ततः पंचसप्ततिसंस्पकः। ग्रखएडात्माभिषस्तीर्थः शिवानन्दन्ततः श्रीमद्रगदाघरः ॥ ३८ ॥ विद्याघरो वामनश्च ततः श्रीशकूरोऽपरः। नीलकएठो रामकृष्णास्तया श्रीमद्रघूत्तमः ॥ ३६ ॥ गोपालः षडगोतितमो ग्रदः। वामोदरोऽन्यो

मृत्युक्षयोऽय गोविन्दो वासुदेवस्तथाऽपरः ॥ ४० ॥ गङ्गाघराभिघस्तीर्थस्ततः श्रीमत् सदाशिवः। वामदेवरचोपमन्युहँयग्रीवो हरिस्तथा ॥ ४१ ॥ रघूत्तमाभिधस्त्वन्यः पुण्डरीकाक्ष एव च। परशंकरतीर्थश्च शतादूनः प्रकथ्यते ॥ ४२ ॥ वेदगर्भाभियस्तीर्थस्ततो वेदान्तभास्करः। रामकृष्णाभिधस्त्वन्यत् चतुःशततमो मतः। जुद्धवोधस्ततः सोमेश्वराभिषः ॥ ४४ ॥ ग्रष्टोत्तरशततमो वोपदेवः प्रकीत्तितः । भृगुरचार्थं केशवानन्दतीर्थंकः ।। ४५ ।। विद्यानन्दाभिघस्तीर्थो वेदानन्दाभिघस्ततः । श्रीलोघानन्दतीर्थंदच सुतपानन्द एव च ॥ ४६ ॥ ततः श्रीघरतीर्थोऽन्यस्तथा चान्यो जनाईनः। कामनाशानन्दतीर्थः शतमण्टादशाधिकम् ॥ ४७ ॥ हरिहरानन्दो गोपालाख्योऽपरस्ततः । कृष्णानन्दाभिघस्त्वन्यो माधवानंद एव च ॥ ४८ ॥ मघुमूदनतीर्थोऽन्यो गोविन्दोऽथ रघूत्तमः। वामदेवो हृषीकेशस्ततो दामोदरोऽपरः ॥ ४६ ॥ गोपालानन्दतीर्थंश्च गोविन्दाख्योऽपरस्ततः । तथा रघूत्तमश्चान्यो रामचन्द्रस्तथापर: ॥ ५० ॥ . गोविन्दो रघुनाथश्च रामकृष्णस्ततोऽपरः। मधूस्दनतीर्थंश्च तथा दामोदरोऽपर: ॥ ५१ ॥ रघूत्तमः शिवो लोकनाथो दामोदरस्ततः । मधूस्दनतीर्थास्यस्ततः श्राचार्य्य उच्यते ॥ ५२ ॥ भ्राजन्मब्रह्मचारी यो भाति गोवर्द्धने मठे। सनन्दनात् ॥ ५३ ॥ द्विचत्वारिशदधिकशतसंख्यः श्रीमतुपरमहंसादिनानाविरुदशोभितान् । तीर्थाभिघानिमान् सर्वान् गुरुन्नित्यं नमाम्यहम् ॥ ५४ ॥

### ज्योतिमँठ

यह ग्राचाय शङ्कर के द्वारा स्थापित मठों में चौथा मठ है। उत्तरी भारत के घार्मिक सुघार तथा व्यवस्था के लिए ग्राचाय ने बदरीनारायण के पास ही इस मठ की स्थापना की। बद्रीनाथ से यह स्थान २० मील दक्षिण है। साधारण लाग इसे जोशी मठ के नाम से पुकारते हैं। वद्रीनाथ के पुजारी रावल जी का यही स्थान है। प्रक्टूवर से लेकर अप्रैल तक अधिक शीत के कारण जब बद्रीनाथ का मन्दिर वन्द कर दिया जाता है तव वहाँ की चल प्रतिमा तथा अन्य वस्तुएँ इसी स्थान पर चली आती हैं। हमने दिखलाया है कि बद्रीनाथ की पूजा-प्रची में आचार्य शङ्कर का बहुत हाथ था। वतंमान मूर्ति आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी, यही सच्चा ऐतिहासिक मत है। इस स्थान की पवित्रता अक्षुएण बनाये रखने के लिए उन्होंने इस मठ की स्थापना की।

इसके प्रथम ग्रन्थक हुए वोटकाचार्य जो शङ्कराचार्य के साक्षात् शिष्यों में ग्रन्यतम थे। उनके ग्रनन्तर होने वाले ग्राचार्यों का नाम निम्निलिखत क्लोकों में मिलता है जिसे पर्वत के पिएडत लोग प्रातः स्मरणीय मानकर सदा याद रखते हैं:—

> तोटको विजयः कृष्णः कुमारो गरुडघ्वजः। विन्ध्यो विश्वालो वकुलो वामनः सुन्दरोऽक्गाः।। श्रोनिवासः सुखानन्दो विद्यानन्दः शिवो गिरिः। विद्याघरो गुणानन्दो नारायण उमापितः।। एते ज्योतिमंठाधीशा भ्रावार्योदिवरजीविनः। य एतान् संस्मरेन्नित्यं योगसिद्धं स विन्दति।।

ये वीस ग्राचार्यं ज्योतिर्मंठ के ग्रह्यक्ष पद पर क्रमशः ग्राल्ड होते ग्राए।
यदि एक ग्राचार्यं के लिए २० वर्षं का समय मान लिया जाय तो इन समग्र
ग्राचार्यों का समय ४०० वर्षं के ग्रासपास निह्चित होता है, ग्रर्थात् स्थूल रूप
से हम कह सकते हैं कि इन ग्राचार्यों का समय ७०० विक्रमी से लेकर ११००
विक्रमी तक था। इसके मनन्तर यह ग्राचार्यं परम्परा उच्छिन्न-सी प्रतीत होती
है। ४०० वर्षं तक किसी ग्राचार्यं का पता नहीं चलता। ग्रारम्भ से ही बद्रीनाथ
के पूजन-अर्चन का मार यहीं के सन्यासी महन्त के सुपुदं था। जब से ज्योतिर्मंठ
का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिर के साथ है तब से मठ का ग्रधकारी संन्यासी,
मन्दिर का ग्रधकारी तथा पूजक भी रहता ग्रा रहा है। १५०० सम्बत् के ग्रनन्तर
बदरीनाथ के महन्थों की नामावली मिलती है। इससे प्रतीत होता है कि ये
ज्योतिर्मंठ के भी ग्रध्यक्ष थे। इससे पूर्व चार-सी वर्ष के ग्रध्यक्षों का पूरा परिचय
नहीं मिलता। इन ग्रध्यक्षों की नामावली इस प्रकार है:—

नाम सम्बत् पूजा में भ्रधिकारी होने का मृ० सं० पूजाकाल

१. बालकृष्णस्वामी

१५००

१५५७ ५७

| २. हरिब्रह्मस्वामी        | १५५७   | १५५८            | 8        |
|---------------------------|--------|-----------------|----------|
| ३. हरिस्मरग्रस्वामी       | १५५८   | १५६६            | 4        |
| ४. वृन्दावनस्वामी         | १५६६   | १५६८            | 7        |
| ५. अनन्तनारायणस्वामी      | १५६८   | १५६६            | 8        |
| ६. भवानन्दस्वामी          | १५६६   | १५⊏३            | १४       |
| ७. कृष्णानन्दस्वामी       | १५८३   | १५६३            | 80       |
| द. हरिनारायणस्वामी        | १५६३   | १६०१            | 5        |
| ६. ब्रह्मानन्दस्वामी      | . १६०१ | १६२१            | २०       |
| १०. देवानन्द ,, ,,        | १६२१   | १६३६            | १५       |
| ११. रघुनाथ ,, ,,          | १६३६   | १६६१            | २५       |
| १२. पूर्णंदेव             | १६६१   | १६८७            | २६       |
| १३. कृष्णदेव              | १६८७   | १६६६            | 3        |
| १४. शिवानन्द              | १६६६   | १७०३            | હ        |
| १५. बालकृष्ण              | १७०३   | . १७१७          | १४       |
| १६. नारायण उपेन्द्र ,, ,, | १७१७   | १७५०            | ३३       |
| १७. हरिक्चन्द्र ,, ,,     | १७५०   | १७६३            | १३       |
| १८. सदानन्द ,, ,,         | १७६३   | १७७३            | १०       |
| १८ केशवस्वामी             | १७७३   | १७८१            | 5        |
| २०. नारायणुतीर्थं स्वामी  | १७८१   | १८२३            | . 85     |
| २१. रामकृष्णस्वामी        | १८२३   | १८३३            | १०       |
|                           |        | गरिवर बंदी स्वा | चिमों के |

यहाँ तक ज्योतिमंठ ग्रीर उसके साथ बदरीनाथ का मन्दिर दंडी स्वामियों के श्रावकार में था। किन्तु इसके पद्मात् संन्यासियों के हाथ से निकलकर ब्रह्मचारी रावलों के हाथ में आ गया। घटना इस प्रकार हुई। १८२६ विक्रमी में रामकृष्ण स्वामी की मृत्यु के अनन्तर उनका कोई उत्तराधिकारी न था। उसी समय गढ़वालनरेश महाराज प्रदीपशाह यात्रा के लिए वहाँ पधारे। पुजारी के अभाव को देखकर महाराजा ने गोगाल नामक ब्रह्मचारी को (जो नम्बुद्री जाति का ब्राह्मण था तथा भगवान् के लिए भोग पकाता था) रावल की पदवी से विभूषित किया गरीर छत्र-चंवर ग्रादि ग्रावक्यक उपकरणों के साथ उन्हें रामकृष्ण स्वामी के स्थान पर नियत किया। तब से मन्दिर का पूजन इन्हों रावलों के हाथ है। ग्राचार्य स्वयं केरल के नम्बुद्री ब्राह्मण थे। ग्रत: उन्होंने प्रपने समय में ग्रपनी ही जाति के ब्राह्मण को बदरीनाथ के पूजन-ग्रचंन के लिए नियुक्त किया। तब से रावल उसी जाति का होता ग्राया है। इन रावलों का नाम देना ग्रावक्यक है।

| नाम                                    | पूजाधिकार<br>सम्बत् | मृत्यु सम्वत् | वृत्राकाल |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| १. गोपालरावल<br>२. रामचन्द्र रामब्रह्म | १८३३                | १८४२          | 3         |
| रघुनाथ रावल                            | १८४२                | १८४३          | . 6       |
| ३. नीलदन्त रावल                        | १८४३                | १न६८          | ų         |
| ४. सीताराम ,, ,,                       | १८४६                | १८४६          | 28        |
| ५. नारायरा (प्रथम)                     | १८५६                | १८७३          | 88        |
| ६. नारायण (द्वितीय)                    | १८७३                | १८६८          | २५        |
| ७. कृष्ण ,, ,,                         | १८६६                | 7038          | 8         |
| ८. नारायण (तृतीय)                      | 9039                | १६१६          | 88        |
| ६. पुरुषोत्तम ,, ,,                    | १६१६                | <b>१६५७</b>   | 88        |
| १०. बासुदेव ,, ,,                      | १६५७                | १९५८          | 2         |

[ बासुदेव रावल को किसी कारणवश त्याग-पत्र देना पड़ा या, तब उनके अनन्तर नम्बुद्री रावल बनाये गये थे।

उनकी मृत्यु के अनन्तर यह पद बासुदेव रावल को ही फिर से प्राप्त हुमा, इसी कारण उनका नाम दोबारा आता है ]

११. रामा रावच १६५८ १६६२ ४ १२. बासुदेव ,, ,, १६६२ १६ .

इन रावलों का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिर से ही प्रधानतया है। मठ से इनका साक्षात् कोई भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु प्राध्यात्मिक सम्बन्ध तो है ही। ज्योतिमंठ की गढ़दो (श्री रामकृष्ण स्वामी की देह लीला संवरण करने के उपरान्त) सम्वत् १८३३ विक्रमी में रिक्त हो गयी। तब से यह निरन्तर उसी स्थित में सम्वत् १८६८ विक्रमी तक चली था रही थी। उसके कोई प्रस्थक्ष चिद्ध भी नहीं थे, जिसके श्राधार पर उसका कोई पता भी लगाया जा सके। हा, गढ़वास सरकार के सरकारी कागजों में केवल ५ विस्वे जमीन मठ के नाम से चली था रही थी।

उसी जमीन के प्राघार पर 'मारत घमं महामण्डल' ने उस स्थान का पता लगाया जहाँ पीठ प्रतिष्ठापित था। पीठ के पुनरुद्धार एवं मठ की पुनरुद्धंबस्था के लिए काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्, तपस्वी, वीतराग, श्रोतिय, ब्रह्मिन्छ श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती जी महाराव 'मारत घमं महामण्डल' द्वारा ज्योतिमंठ के शक्कराचार्य पद पर प्रमिषिक्त किये गये। उनका प्रमिषेक वाराणसी में सम्बत् १९६८ विक्रमी चैत्र शुक्त चतुर्यी को विधिवत् सम्यक्ष हुमा। इस प्रकार १६५ वर्षों के पश्चात् गद्दों के भाग्य जगे। श्री ब्रह्मानन्द जी सरस्वती महाराज ने वड़ी पटुता, दूरदिशता एवं तत्परता से पीठ का संचालन किया। उन्होंने १२ वर्ष के अन्तर्गत पीठ की काया पलट दी। उन्होंने ज्योतिर्मंठ में आश्रम का निर्माण कराया और उससे संलग्न वाराणसी, प्रयाग, एवं जवलपुर आदि स्थानों में आश्रमों का निर्माण कराया। साथ ही बहुत सी सम्पत्ति मठ के निमित्त संग्रह की, ताकि भविष्य में भी उसका कार्य निर्वंदनता पूर्वंक सम्पादित होता वह और भविष्य में किसी प्रकार की आधिक विपन्नता का सामना करना न पड़े। उन्होंने सम्वत् २०१० विक्रमी वैसास शुक्ल सप्तमी, तदनुसार २० मई सन् १६५३ ई० को ग्रपनी ऐहिक देहलीला समाप्त कर ब्रह्मनिर्माण-पद प्राप्त किया।

सुना जाता है स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती ने अपने जीवन काल ही में अपने पट्ट एवं सुयोग्य शिष्य श्री स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती सम्वत् २०१० विक्रमी जेष्ठ शुक्त प्रतिपदा, तदनुसार १२ जून सन् १९५३ को ज्योतिमंठ के शङ्कराचारं पद पर वाराणसी में अभिषिकत हुए। तब से आप ही ज्योतिमंठ का क्षमता एवं

दक्षता पूर्वंक संचालन कर रहे हैं।

ज्योतिमंठ वदरीनाथ के मन्दिर से २० मील दिन्छन ग्रविस्थित है। इसकी ऊँचाई समुद्रतट से ६१०७ फीट है। यह घोली ग्रीर विष्णुगंगा के संगम से १५०० फीट की ऊँचाई पर संगम से डेढ़ मील की दूरी पर ग्रलकनन्दा के बांएँ कूल पर है। विष्णुप्रयाग से यहाँ सीढ़ियों के मार्ग से जाया जाता है। गवल ग्रीर दूसरे कमंचारी नवम्बर से मई तक यहाँ रहते हैं। नृसिंह जी का मन्दिर यहाँ तब से प्रतिष्ठित है। इसके ग्रितिरक्त यहाँ कितने ही प्राचीन मन्दिर भी है। नृसिंह जी की मूर्ति का एक हाथ बहुत कुश है। इसके विषय में प्राचीन किम्बदन्ती है कि जब नृसिंह जी का हाथ टूटकर गिर जायगा तब नर-नारायण पर्वत ग्रापस में मिल जायंगे ग्रीर तब बदरीनाथ का मार्ग ग्रगम्य हो जायगा। कुमारसंहिता में भी लिखा है कि जब तक विष्णुज्योति ज्योतिमंठ में विद्यमान है तब तक बदरीनाथ का मार्ग बन्द नहीं होगा। परन्तु जब विष्णुज्योति यहाँ से ग्रन्तिहत हो जायगी तब मनुष्यों के लिए बदरीनाथ का मार्ग ग्रगम्य हो जायगा। इस नृसिंह की मूर्ति को प्रतिदिन डेढ़ द्रोण (१ मन, ग्राठ सेर) चावलों का भोग लगता है।

े उपर्युक्त विशेष विवरण के लिए लेखक पण्डित हरिकृष्ण रतूड़ी का विशेष ऋणी है। द्रष्टक्य, उनका 'गढ़वाल का इतिहास', गढ़वाली प्रेस, देहरादून से मुद्रित, सम्वत् १६८४। पृष्ठ ४४—६०

यावद् विष्णोः कला तिष्ठेण्जोतिः संज्ञे निजालये। गम्यं म्याद् बदरीक्षेत्रमगम्यं च ततः परम्॥

नृसिंह की मूर्ति के विषय में एक विचित्र दन्तकथा सनी जाती है --इस प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम वासुदेव या । उनके वंश में उत्पन्न होने वाले एक राजा यहाँ वा शासन करता था। एक दिन की यह विचित्र घटना है कि जब वे शिकार खेलने के लिए जङ्गल में चले गये तब नृसिंह मगवान् मनुष्य का रूप धारए। कर भोजन मौगने के लिए उनके महल में पघारे। रानी ने पर्याप्त मोजन दे कर उनका स्वागत किया। सन्तुष्ट होकर वे राजा की सेज पर लेट गये। शिकार से लौट ग्राने पर राजा ने ग्रपरिचित को ग्रपनी सेज पर लेटा हुआ पाया । क्रुद्ध होकर उसने अपनी तलवार से हाथ पर वार किया परन्तु उस घाव से लोहू निकलने की जगह दूध बहने लगा। राजा चिकत मीर चिन्तित हुमा। इस पर नृसिंह ने अपने स्वरूप को प्रकट कर कहा, "मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसीलिए में दरवार में ग्राया था। तुम्हारे ग्रपराध का दण्ड यही है कि तम इस ज्योतिर्धाम को छोड़ दो और 'कटिग्रर' में जाकर ग्राना स्थान बनाग्रो। तुम्हारे मन्दिर की हमारी मूर्ति पर भी इस चोट का चिह्न बना रहेगा और जब वह मूर्ति नष्ट हो जायगी और वह हाय भी न रहेगा तो तुम्हारा कूदम्ब भी उच्छित्र हो जायगा, तथा बदरीनाथ के जाने का रास्ता भी बन्द हो जायगा। काखान्तर में घौली घाटी में तपोवन नामक स्थान में भविष्य बदरी की उपासना होगी।" सूनते हैं कि नरसिंह का वह हाथ घीरे-घीरे कुशं होता जाता है। इसके अतिरिक्त विष्णु, सूर्य तथा गरोश के मन्दिर भी यहाँ पर हैं। भूकम्प से इन मन्दिरों को बहुत क्षति पहुँची है। आचार्य शक्कर से सम्बद्ध कुछ चीजें यहाँ मिलती है। एक शिव मन्दिर है जो शक्कराचारं के द्वारा स्यापित बताया जाता है। ग्राचार्य की गुफा भी है जहाँ वह समाधि किया करते थे। इसके प्रतिश्वित एक बड़ा पूराना कीमू ( शहतूव ) का पेड़ है। सुनते हैं कि इसके नीचे बैठकर माचार्य पूजा-मर्चा किया करते थे।

सुमेर मठ—काशी में भी माचायं ने भ्रपना मठ स्थापित किया था जिसका नाम सुमेरमठ है। मठाम्नाय में इसका भी नाम म्राता है। माजकल गएशि मुहल्ला में इस मठ की स्थित वर्तमान है। यहाँ से एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है जिसमें मुसलमानों के समय में इस मठ की प्रसिद्धि की पर्याप्त सुचना है। इस मठ की स्थित कुछ हाँवाडोल-सी रही है। किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रध्यक्ष होने पर यह जाग उठता है, म्रन्यया इसकी स्थित साधारण-सो ही बनी रहती है। काशी के कोई प्राचीन नरेश इस मठ के शिष्य थे, उसी सम्बन्ध से मठ के प्रवन्ध का खर्चा रामनगर के महाराज देते माते हैं। माजकल भी यही प्रवन्ध है, यहिए इन्य में कुछ कमी हो गई है। बहुत से विद्वान इसे सन्देह की हिष्ट से

१द्रब्टम्य - गढ्वाल का गज़ेटियर (अंग्रेजी) वास्टन साहब के द्वारा संकलित । १६१० एक्ट १६६— ७० ।

देखते हैं। उनका कहना है कि यह अधिकार-सम्पन्न मठ कभी नहीं था। अधिकार सम्पन्न से अभिप्राय उस मठ से है जहाँ के अध्यक्ष के शासन में उस प्रान्त का धार्मिक अधिकार हो। इस विषय में चार प्रसिद्ध मठों को ही आचार्यकृत मानना उचित है। काशी में तो पण्डितों का ही शासन चलता रहा है। ऐसी दशा में संघर्ष उत्पन्न करने के लिए आचार्य अपना मठ स्थापित करेंगे, ऐसी कलाना ठीक नहीं जमती। जो कुछ हो, मठ की स्थित आज भी विद्यमान है। पूने में भण्डारकर रिसचं इन्स्टिट्यूट (Bhandarkar Research Institute) में विद्यमान राजकीय हस्तिलिखित अन्यों की पुस्तकालय में विद्यमान 'मठाम्नाय' नामक पुस्तक में सुमेर मठ के बारे में उल्लेख करते समय 'काशी सम्प्रदाय' ऐसा आरम्भ करके बनाया है कि 'शुक्वामदेवादि जीवन्युक्तानां सूक्ष्म-वेदपठनम्'।

मद्रास ग्रहेयार पुस्तकालय से प्रकाशित (Unpublished Upanisads)
नामक पुस्तक में तथा 'मठाम्नायोपनिषद्' में भी यही बात दीख पड़ता
है—सुमेश मठ काशी सम्प्रदाय, ऐसा ग्रारम्भ करके बतलाया है कि 'शुकवामदेवादि
जीवन्मुकानां सुसंवेद प्रपठनम् ।"

आजकल श्री काशी में हनूमान घाट में शुकदेव मठ के नाम से एक मठ है। इस समय यह मठ श्री काञ्चि कामकोटिपीठाघीश के अघीन है। श्री काशी में सुमेर मठ के नाम से एक आचार्य पीठ की स्थिति और वही मठ काशी-नरेश राजगुरु पीठ के रूप में है, यह सब विषय ऊपर लिखे हैं।

इसके अतिरिक्त हनुमान घाट में ब्रह्मेन्द्र मठ के नाम से भी और एक मठ है। यह मठ काशी-नरेश के अघीन में राजगुरु मठ के रूप में है। उसी मठ में संवत् १९४१ में वि० एक शिखाशासन मिलता है।

## शिलाशासन

श्रीमच्छंकरशिष्य संवितगवः श्रीविश्वनायो यितः।
काश्यामिन्द्रमठं चकार शिलया शैवालये घट्टके।।
विक्रेयो न हि कश्चिदेष इतरो यः स्यान्मदीये मठे।
मच्छिष्यगुँरमागंपालनपरैः संरक्षणीया मठाः।।
जगद्गुरोः शङ्करस्य पारंपर्यक्रमागतः।
शिष्यः सन्मागंनिष्णातो चन्द्रशेखर नामकः।।
तस्य शिष्यो विश्वनाययवीन्द्रो योगिनौ वरः।
काश्यां शिवालये घट्टो काशी राजगुरोमंठे।।

स्वकीये निवसन् स्वीयमन्यंमठमुदारघीः। गाविमर्मला हिव्यमिन्द्रमठाभिषम् ॥ बरुख षटगवानाष्ट्रैके ग्राषाढवहचे शमे। भानसप्तम्यां शभे भागीरयी तस्याजापालनं कार्यं हिल्लीः सन्मार्गविनिधः। यस्माच्छिष्यधर्मः ग्रविज्ञापालनं ग्रयं मठो न विक्रेयो न च राजगुरोमंठः। गङ्जातीरमठो नैव ब्रह्मोन्द्रस्य मठो न च।। एतेषां मदीयानां मठानां रक्षरां परं। कायं शिष्येभंकि-समन्वते: ।' सम्यवप्रयत्नेन यद्यन्यया पूनः कूर्यारकश्चिच्छिष्यो विमृद्धी:। महाजनैश्च राज्ञा च शिक्षरागियो विशेषतः।। धर्मेसंस्थापनं यस्माद्वाज्ञा कार्ये प्रयत्ननः ॥

शालि बाह सन् विक्रमी शक १८०६ १८८४ संबत् १६४१

इस शिलाशासन से मालूम होता है कि श्री काशी के इस राजगुर मठ का ग्रोर श्री काञ्ची के कामकोटिपीठ का गुरु-शिष्य सम्बन्ध था। वैसे हो कम्बीम्नाय में शुकदेव का नाम, श्री काञ्ची कामकोटि पीठाघीश के ग्रघीन में उसी शुकदेव के नाम पर श्री काशी में एक मठ रहना – इन सब बातों को सोचने से काशी स्थित कम्बीम्नाय सुमेर मठ ग्रीर काञ्ची स्थित श्री कामकोटि पीठ के बीच में एक सम्बन्ध प्रतीत होता है।

श्रीविद्या महाषोडशिष्यान क्लोकों में एक क्लोक ऐसा है:— श्री विद्यां परिपूर्णं मेक्शिखरे बिन्दुत्रिकोणोज्बले, बागीशादि समस्तपूज्य चरणे मझे शिवाकारके। कामाश्री करुणामृतार्णंबमयीं कामेक्बराङ्कस्थिता, काञ्च्यां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां मजे।।

इस इलोक से भी सुमेर धौर कामकोटि के बीच में सम्बन्ध रहना प्रतीत होता है।

कामकोटि पीठ

कपर विश्वित पाँचों पीठों के प्रतिरिक्त काञ्ची का कामकोटि पीठ सी प्राचार के द्वारा स्थापित पीठों में ग्रन्यतम माना जाता है। यहाँ के प्रष्यक्ष शक्कराचार की यह दक् घारणा है कि प्राचार का सर्वप्रधान पीठ यही कामकोटि पीठ है। उनका कहना है कि शंकर ने चारों मठों पर प्रपने शिष्यों को नियुक्त किया और

जीवन के ग्रन्तिम समय में उन्होंने काञ्ची से इसी पीठ को ग्रपने लिये पसन्द किया। यहीं योगलिङ्ग तथा भगवती कामाक्षी की पूजा-ग्रची में ग्राचार्य ने ग्रपना ग्रन्तिम समय विताकर यहीं ग्रपने भौतिक शरीर को छोड़ा। काञ्ची स्थित ग्राम्नाय का नाम है—मौलाम्नाय, पीठ—कामकोटि, मठ—शारदा, ग्राचार्य—शंकर भगवत्पाद, क्षेत्र—सत्यव्रत काञ्ची, तीर्थं—कम्पासर, देव—एकायुनाथ, शक्ति— कामकोटि, वेद—ऋक्, सम्प्रदाय—मिथ्यावाद, संन्यासी—इन्द्र, सरस्वती, ब्रह्मचर्यं—सत्यव्रह्मचारी तथा महावावय—ग्रोम् तत्सत्।

मठ के द्वारा प्रकाशित शिलाखेखों से पता लगता है कि इस मठ का धादिम स्थान विष्णुकाञ्ची में हस्तिशैलनाथ (वरदराज स्वामी) के मन्दिर के पश्चिम तरफ था। इस स्थान पर ग्राज भी एक उजड़ा हुग्रा मठ विराजमान है। कुछ

काल के अनन्तर शिवकाञ्ची में मठ की स्थापना की गयी।

कामकोटि का सन् १६८६ ई० तक यह कामकोटि पीठ काञ्ची में ही वर्तमान

इतिहास था। परन्तु मुसलमानों के आक्रमण के कारण यहां के स्वामी

लोगों के निस्थप्रति के धर्मानुष्ठान में महान् विझ उपस्थित

हुमा । तब तन्जोर के राजा ने, जिनका नाम प्रतापिष्ट बतलाया जाता है, यहाँ के शङ्कराचार्यं को कुछ दिनों के लिये प्रपना पीठ तन्जीर में लाने के लिये प्राप्त किया । तत्कालीन शङ्कराचार्यं ने उस निमन्त्रण को स्वीकार किया थ्रीर कामाक्षी की सुवर्णं मूर्ति के साथ तन्जीर को प्रपनी पीठ का केन्द्र बनाया, जहाँ महाराजा ने भगवती कामाक्षी के लिये मन्दिर वनवाया थ्रीर शंकराचार्यं के लिये निवास-स्थान निर्मित कर दिया । कावेरी के किनारे अवस्थित कुम्भकोणम् को प्रपनी एकान्त साधना के लिये अधिक उपयुक्त समक्त कर शङ्कराचार्यं ने इसी को पसन्द किया । तवनुसार यह तन्जीर से हटा कर कुम्भकोणम् में स्थापित किया गया, जहाँ पर वह ग्राज भी अवस्थित है । इसी कारण से यह कामकोटि मठ के नाम से प्रसिद्ध है । मठ में एक शिलालेख है जिससे जान पड़ता है कि तन्जीर के राजा छत्रपित सर्जींजी महाराज ने १७४३ शक-संवत् में चन्द्रमौलीश्वर (मठ के उपास्यदेव) के मन्दिर का निर्माण किया । इस मठ के साथ बहुत-सो सम्पत्ति है जिसका उपयोग ग्रह्तैतवेदान्त के शिक्षण तथा प्रचार एवं दीन दुःखियों के

<sup>े</sup> श्री हस्तिशैलनाथस्य निलयात् पश्चिमे मठे। Copperplate Inscriptions of the Kamkoti Peetha, p. 11

र श्रीचन्द्रमौलेश्वर स्वामि-निवासार्थ राजश्री छत्रपति शेरफोजी महाराज-कृत ग्रालय प्रतिब्ठा शालिवाहन शक १७४३, वृष नाम संवत्सर, माघ शुक्ल पंचमी, भानुवार । वही, पृ० ३

भोजन-खाजन में किया जाता है। इस पीठ के वर्तमान शङ्कराचार्य का नाम श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती है जिन्होंने इस मठ की बड़ी उन्नति की है। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की है तथा 'ग्रायंधमं' नामक एक तामिल भाषा में पत्रिका भी निकालते हैं। इस प्रकार यह मठ दक्षिण भारत में ग्रद्धैत-वेदान्त के प्रचार का केन्द्र है।

श्री कामकोटिपीठाधीश के श्री काशी में स्थिति के समय वहाँ के (१) श्री प॰ तकंरत्नोपाधिक पञ्चानन भट्टाचायं महामहोपाच्याय, (२) श्री पं॰ राजेश्वर ज्ञास्त्री द्राविङ, (३) श्री पं० देवनायकाचार्य, (४) श्री पं० लक्ष्मण शास्त्री महामहोपाध्यायः तैलंगः (५) श्री मुकुन्द का बरूशी महामहोपाध्याय, (६) श्री पं० चित्र स्वामी शास्त्रो महामहोपाष्याय; (७) श्री पं० वामाचरण मट्टाचाये म्रादि ८४ पण्डितों ने म्रपनी जो व्यवस्था सर्मापत की, जो म्रीमनन्दनपत्र में लिखा है। ग्रभिनन्दन पत्र में उपलम्यमान व्यवस्था यही है---भगवत्पादाज्ञानुपारेख वेदचतुष्टयेष्टित्रव समानतयासमादरणीयेष्वपिसर्वेष्वांप म्राचार्यमठेषु पूज्यत्वांशे कस्या भ्रपि व्यतिरेककल्पनायाः समतु मन्ययोग्यत्वेऽपि काञ्चीमठस्य मगवत्पाद्निवासमूत-तयातदारम्भकाचे तत्रत्यकार्यस्य स्वयमेव निर्वाह्यतया तदुपदेशकस्य मठाम्नायस्य म्रानिर्माणं, इतरमठेषु तु शिष्याणामेन कार्यसम्पादनाधिकृतत्वेन तदर्थं भगवत्-पादाज्ञारूपमठाम्नाय निर्माणं, तत्तरथंनिमितेषु मठाम्नायेषु कामकोटि मठस्यस्मरणं च भगवस्पादानां योग्यमेव । मठाइचत्वार एव ग्राचार्याइचत्वार एवेत्यर्थंक मठाम्नायवाक्ये ऽपि भ्राचार्यपदेन शक्कराचार्यस्वं मगवत्पादैः स्वावस्थिति समय एवं यञ्चतुम्यं: म्राचार्येम्यः प्रदत्तं, तद्धि सूर्येण हिमांगुमण्डले प्रदीयमानं स्वकीयं तेज इव प्रतिविम्बभूतं सत् न विम्बरूपस्य भगवत्पादाचार्यत्वस्य विवातपुरःसरं दत्तं इति हि सिश्रपात परिमापानिदामपि यथा प्रत्यक्षम्, तथैव तद्वाक्ये चतुर्षु माचायं मठत्वमप्यतिविश्यमानं न प्रकृतमठस्य कामकोटिसंज्ञकस्य भगवन्यादिनवास-भूतस्य उपमर्दनायक्षमिति न्यायत एव प्राप्नोति । ततश्च एक बाखागतायां पञ्चाग्नि विद्यायामग्निषट्कश्रवर्णेन, ग्रमरशाखागत पञ्चानिविद्यायामग्नि पञ्चक-श्रवर्णेन च विद्याभेदमाशाङ्क्य साम्पदिकाग्यिमप्रायं पञ्चत्वीमित समाहितवतां भगवत्यादाः चार्याणां सरण्यामिव अन्नापि साम्पदिक मठाभित्रायं चतुष्ट्वम्, न प्रकृतिभूतस्य-गुरुमठस्य मठत्वापहरणाय प्रभवतीति निवेदयामः"।

इस मठ की यह प्रधान मान्यता है कि काञ्ची पीठ का ग्रादि शक्कराचार्य के जीवन में पूरे साथ बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध था। ग्राचार्य ने कामकोटि ग्रौर श्रपने प्रारम्भिक भारतवर्ष का श्रमण कर चार मठों की शङ्कराचार्य स्थापना की। श्रपने प्रचारकार्य को सर्वांशतः पूर्ण तथा सफल समभक्तर श्रपना शेष जीवन काञ्ची में विताना ग्रारम्भ किया। इन्होंने काञ्ची में स्थित कामाक्षी की उग्रकला को अपनी शक्ति से आकृष्ट कर उसे मृदु तथा मधुर बना दिया। इस घटना का उल्लेख सदाशिव ब्रह्मेन्द्र सरस्वती ने भ्रपनी 'गुरुरत्न मालिका' में स्पष्टत: किया है। श्राचार्य ने यहीं पर कामकोटि पीठ की स्थापना की और कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की। सुनते हैं कि काञ्ची में ही आचार्य ने सर्वज्ञपीठ की प्रतिष्ठा की थी। इसके पहिले उन्होंने काइमीर पीठ पर विपक्षियों को परास्त कर अधिरोहण किया था। अब इवर के प्रतिवादियों को हराकर यहाँ भी सर्वज्ञपीठ पर अधिरोइए किया । काञ्ची नगरी के निर्माण में भी शङ्कराचार्य का विशेष हाथ बतलाया जाता है। काञ्ची के तत्कालीन राजा का नाम था राजसेन, जिन्होंने भ्राचार्य के द्वारा स्वीकृत रचनापढित के माधार पर पूरे नगर का निर्माण किया, नये-नये नगर बनवाये । शङ्कराचार्यं ने कामाक्षी के मन्दिर को मध्य (बिन्दुस्थान) में स्थित मानकर श्री चक्र की रचना के आदुर्व पर इस नगरी की रचना करवायी। अब आचार्य ने कामकोटि पीठ को अपनी लीलाओं का मुख्य स्थान बनाया तथा कैलाश से लाये गये पाँच लिङ्गों में सबसे श्रेष्ठ योगलिङ्ग नामक लिङ्ग की भी स्थापना यहीं पर की। इस घटना का वर्णंन मार्कंएडेय पुराएा र, म्रानन्द गिरि कृत 'शंकर विजय'<sup>3</sup>, तथा व्यासाचल कृत शक्करविजय' में स्वष्ट रूप से किया गया है। नैवध चरित के कर्ता महाकवि

प्रकृतिज्ञ गुहाश्रयां महोग्रां, स्वकृते चक्रवरे प्रवेश्य योग्रे। ग्रकृता श्रितसौम्यमूर्तिमार्यां सुकृतं नस्सचिनीतु शङ्करार्यः॥

र शिविलङ्गः प्रतिष्ठाष्य चिदम्बरसभातले ।

मोक्षदं सर्वजन्तूनां, भुवनत्रयसुन्दरम् ॥
वैदिकान् दीक्षितान् शुद्धान्, शिविसद्धान्तपारगान् ।

पूजार्थं युयुजे शिष्पान्, पुर्यारस्यविहारिएाः ॥

काञ्चयां श्रीकामकोटौ तु, योगलिङ्गमनुत्तमम् ।

प्रतिष्ठाप्य सुरेशार्यं, पूजार्थं युयुजे गुरुः ॥

तत्रैव निजावासयोग्यं मठमिप च परिकल्प्य तत्र निजिसद्धान्तपद्धितं प्रकटियतुं ग्रन्तेवासिनं सुरेश्वरमाहूय योगनामकं लिङ्गः पूजिये वि वत्या त्वमत्र कामकोटिपीठमिषवस इति संस्थाप्य ।

४ एवं निरुत्तरवदास विधाय वेवीं । सर्वज्ञपीठमधिरुह्य मठे स्वक्लुसे ॥
मात्रा गिरामिप तथोपगतैश्च मिश्रेः। सम्भावितः कमिप कालमुवास काञ्च्याम्॥
प्रागण्डमाद्विदितवेद्यमुमूढ़बाल्यं । सर्वज्ञसंज्ञमय हंसितमात्मनैव ॥
श्रीकामकोटिविरुवेन्यदधात्स्वपीठे । गुष्ठं स्वशिष्यतिलके न सुरेश्वरेण ॥
इत्यः शङ्करगुरुः कृतकृत्यभावात् । भावान्प्रकाश्य निगमान्तगिरां निगूढाम् ॥
काञ्च्यां विमुच्यवपुराहतमिच्छयैव । स्वस्यैव धाम्नि परमे स्वतमेव लिल्ये ॥

श्रीहर्षं ने भी काञ्ची में स्थित इस योगेश्वर लिज्ज का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि पीठ की स्थापना के अनन्तर आचार्य शङ्कर ने अपने मुख्य शिष्य सुरेश्वर को यहाँ का अध्यक्ष बनाया परन्तु योगलिज्ज की पूजा का अधिकार उन्हें नहीं दिया। क्योंकि सुरेश्वर पूर्वाश्रम में गृहस्य थे और आचार्य की यह अभिलाषा थी कि इस शिवलिज्ज और देवी की पूजा वही व्यक्ति करे जो उन्हीं के समान ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास लेने वाला हो। इसके लिए उन्होंने सर्वज्ञात्म श्रीचरण को यह पूजा का अधिकार दिया क्योंकि वे ब्रह्मचारी से सीधे संन्यासी हुये थे। इस प्रथा का अनुसरण झाज भी होता है। आज भी कामकोटि के अधिपित गृहस्य संन्यासी न होकर ब्रह्मचारी संन्यासी हुआ करते हैं।

इस पीठ के आवार्यों का यह भी कहना है कि भगवान् शक्कराचार्यं ने इसी काञ्चीपुरी में अपनी ऐहिक लीला संवरण की थी। अपने जीवन के अन्तिम दिनों को बिताते हुये उन्होंने यहीं पर मुक्ति प्राप्त की। परन्तु प्रवल प्रमाणों के असाव में इस कथन को सत्य मान खेना उचित नहीं प्रतीत होता। श्रुक्तेरी मठ की परम्परा के अनुसार शक्कराचार्यं का तिरोभाव कैलाश-धाम में हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में कीन-सा मत ठीक है, यह कहना अत्यन्त कठिन है। इसमें सन्देह नहीं कि काञ्ची शक्कराचार्यं के समय में अत्यन्त पिवत्र तीर्यंस्थान था। यह भी निष्वित है कि दिग्वित्रय करते समय उन्होंने स्वयं आकर इस नगरी को सुशोभित किया था परन्तु उन्होंने अपने जीवन की अन्तिम वेला को इसी नगरी में बिताया था तथा अपनी जीवन-सीला को यहीं समाप्त किया था, इस मत के प्रतिपादन में कोई अकाट्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यद्यपि काञ्ची पीठ वाले अपने मत के समर्थन में अनेक प्रमाण देते हैं। परन्तु इन प्रमाणों के विषय में इतना ही कहना पड़ता है कि वे सब एकाङ्गी है तथा उनका समर्थन किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता।

# कामकोटि पीठ के आचार्य

| क्रम   | ग्राचायं-       | गद्दी पर | मृत्यु की     | ईस्वी               |
|--------|-----------------|----------|---------------|---------------------|
| संख्या | नाम             | बैठने का | विथि          | जनम { ५०८ ईसा पूर्व |
|        |                 | समय      |               | 11 (808 33 33       |
| 8.     | श्रीशङ्कर       | ₹२       | वैशाख शुक्ल   | ११                  |
| ₹.     | सुरेश्वराचार्यं | 90       | ज्येष्ठ शुक्ल | १२ ४०६              |

<sup>े</sup> सिन्घोजैर्त्रमयं पवित्रमस्जत् तत्कीतिवृत्तिद्भृतं, यत्र स्नान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचं यमाः । यद् विन्दुश्रियमिन्दुराञ्चति जनं चाविदय दृदयेतरो, यस्यासौ जलदेवता स्फटिकभूर्जागिति योगेदवरः ॥—नैवषचरित १२।३८

|                                              |            | Arres were      | 9   | ३६४        |         |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----|------------|---------|
| ३. सर्वज्ञात्मन्                             | ४२         | वैशाख कृष्ण     |     |            | 33      |
| ४. सत्यबोघ                                   | द्ध        | मागंशीषं कृष्ण  |     | २६८        | 31      |
| ५. ज्ञानानन्द                                | ६३         | मागंशीर्ष कृष्ण |     | २०५        | 31      |
| ६. शुद्धानन्द                                | <b>=</b> १ | ज्येष्ठ शुक्ल   | ६   | १२४        | 33      |
| ७. ग्रानन्द ज्ञान                            | ६६         | वैशाख कृष्ण     | 3   | પ્ર્       | 11      |
| <ul><li>कैवल्यानन्द</li></ul>                | 5 7        | मकर कुष्ण       |     | र≍ईसा      | पश्चात् |
| ६. कुपाशङ्कर दितीय)                          | ४१         | कार्तिक कृष्ण   | 3   | ६६         | 25      |
| १०. सुरेव्वर                                 | ५५         | म्रावाद् कृष्ण  | 0   | १२७        | 33      |
| ११. चिद्घन                                   | ४५         | ज्येष्ठ कृष्ण   | 80  | १६२        | 22      |
| १२. चन्द्रशेखर १ .                           | ६३         | घाषाढ़ शुक्त    | 뷱   | २३५        | ,,,     |
| १३. सच्चित्घन                                | ३०         | मार्गशीपं शुक्ल | 8   | २७२        | 32      |
| १४. विद्याघन १                               | ४५         | मार्गशीर्षं     | . 0 | ३१७        | 3,      |
| १५. गङ्गाधर १                                | १२         | चैत्र शुक्ल     | १   | ३२६        | **      |
| १६. उज्जवलगङ्कर ३                            | ₹⊏         | वृषभ शुक्ल      | 5   | ३६७        | 73      |
| १७. सदाशिव                                   | ~          | ज्येष्ठ चुक्ल   | १०  | ३७५        | "       |
| १८. सुरेन्द्र                                | १०         | मागँशीषं गुक्ल  | ş   | ३५५        | 11      |
| १ = विद्याघन                                 | १३         | भाद्रपद कृष्ण   | 3   | ३६ंद       | "       |
| २०. मूक बङ्कर ४                              | ३द         | श्रावरा         | 0   | ४३७        | 27      |
| २१. चन्द्रचूण १                              | १०         | श्रावण कृष्ण    | 5   | 688        | ,,,     |
| २२. परिपूर्णं बोघ                            | 38         | कार्तिक शुक्त   | 3   | ४५१        | 31      |
| २३. सिच्चत्सुख                               | 38         | वैशाख शुक्ल     | 9   | प्रश्      | "       |
| २४. चित्सुख                                  | १५         | श्रावरा कृष्ण   | Ġ   | ५१७        | 11      |
| २५. सचिवतानः दघन                             | २१         | ग्राचाढ़ शुक्ल  | 2   | 475        | 21      |
| २६. प्रज्ञान घन                              | २६         |                 | 5   | प्रहर      | 13      |
| २७. चिद्विलास                                | १३         | वर्षं प्रतिपद   |     | યુહહ       | 15      |
| २८. महादेव (प्रथम)                           | २४         | कार्तिककृष्ण    | १०  | ६०१        | :*      |
| २६. पूर्णंबोध                                | १७         | श्रावण शुक्ल    |     |            | "       |
| ३०. बोघ (प्रथम)                              | ₹७         | वैशाख कृष्ण     | 8   | ६५५        | . ,,    |
|                                              | १३         | 2-              |     | ६६८        | ,,      |
| ३१. ब्रह्मानन्द घन (प्र०)<br>३२. चिदानन्द घन |            | भागंशीषं शुक    |     |            |         |
|                                              |            | ् भाद्रपद कृष्ण |     | <b>487</b> |         |
| ३३. सच्चितानन्द (द्वि०)                      |            |                 |     | ६१०        |         |
| ३४. चन्द्रशेखर (द्वि०)                       | 8 0        |                 |     |            | 1)      |
| ३५. चित्सुख (द्वि०)                          | २७         | ग्राषाढ् शुक्ल  | 4   | ७३७        | 2)      |
|                                              |            |                 |     |            |         |

| ३६. चित्सुखानन्द             |      | C                |              |
|------------------------------|------|------------------|--------------|
| ३७. विद्याघन (तु०)           | ?    |                  | ० ७५८        |
|                              | ₹    | 3                | २ ७८८        |
| ३८. ग्रमिनव शङ्कर (द्वि०)    | प्र  |                  | ০ ১४০        |
| ३८. सच्चिद्विलास             | 3 ;  |                  | ० ८७३        |
| ४०. महादेव (द्वि०)           | . 85 | 9                | ६ ६१५        |
| ४१. गङ्गाघर (द्वि०)          | ३५   |                  | १ ६५०        |
| ४२. ब्रह्मानन्द घन (ii)      | २८   | कार्तिक शुक्ल    | 5 805        |
| ४३. ग्रानन्दघन               | ₹    | चैत्र शुक्ल      | 8908 3       |
| ४४. पूर्णबोच (ii)            | २६   | भाद्रपद कुष्ण    | १३ १०४०      |
| ४५. परमशिव (१)               | २१   | माश्विन गुक्ल    | ७ १०६१       |
| ४६. बोघ (ii)                 | ३७   | माषाढ्           | =309 0       |
| ४७. चन्द्रशेखर (iii)         | ६८   | चैत्र            | ० ११६६       |
| ४८. महैतानन्द बोध            | 38   | ज्येष्ठ शुक्ल    | १० १२००      |
| ४६. महादेव (iii)             | 80   | कार्तिक कृष्ण    | न १२४७       |
| ५०. चन्द्रचूण (ii)           | X0   | ज्येष्ठ शुक्ल    | ६ १२६७       |
| ५१. विद्यातीर्थं             | 55   | माघ कुष्ण        | १ १३८५       |
| प्र. शङ्करानन्द              | ३२   | वैशाख गुक्ल      | १ १४१७       |
| ५३. पूर्णानन्द सदाशिव        | 58   | ज्येष्ठ शुक्ल    | ₹0 ₹¥€5      |
| ५४. महादेव (iv)              | 3    | आवाद कृष्ण       | १ १५०७       |
| ५५. चन्द्रचूड़ (iii)         | 99   | मीन शुक्ल        | ११ १५२४      |
| ५६. सर्वज्ञ सदाशिव बोघ       | १५   | चैत्र शुक्ल      |              |
| ५७. परमिवव (ii)              | 89   | श्रावए। जुक्ल    |              |
| ४८. घात्मबोध                 | प्र  | तुला कुच्या      |              |
| प्रह. बोघ (iii)              | 48   | माद्रपद          | ८ १६३८       |
| ६०. अद्वेतात्मप्रकाश         | 22   | चैत्र कृष्ण      | ॰ १६६२       |
| ६१. महादेव (v)               | ४२   |                  | 2 8008       |
| ६२. चन्द्रशेखर ४             | ₹0   | ज्येष्ठ शुक्ल    | ६ १७४६       |
| ६३. महादेव ६                 |      | पुष्य कृष्ण      | रे १७८३      |
| ६४. चन्द्रशेखर प्            | : 38 | मापाद गुक्ल      | १२ १८१४      |
| C                            | ३७   |                  |              |
|                              |      | फाल्गुन          |              |
| ६६. चन्द्रशेखर ६             | 20   | माघ कुल्ला       | 5, 1805      |
| ६७. महादेव 🗷                 | (0)  | सप्तदिवस फाल्युन | गुक्ल १ १६०८ |
| ६८. चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती | 1-1  | वर्तमान माचाय    | 1. 7 (12)    |

# काश्चीपीठ के शङ्कराचार्यों का संक्षिप्त इतिहास

१. सर्वज्ञात्मा—जिस समय श्री शङ्कराचार्यं काञ्ची में सर्वज्ञ की दृष्टि से पीठस्थ होने जा रहे थे, उस समय ताञ्चपर्णी के श्रासपास रहने वाले कित्पय विद्वानों ने उनका विरोध किया । परन्तु जगद्गुद ने उनको परास्त कर दिया । उक्त विद्वन्मएडली में वर्ढंन नामक एक पिएडत भी थे जिनके सात वर्षं की प्रायु वाले पुत्र ने तीन दिन तक शास्त्रार्थं किया । परचात् चौथे दिन उक्त बालक ने हार मान ली श्रीर उसके फलस्वरूप संन्यास ग्रहणु कर लिया । श्री शङ्कराचार्यं ने इसी बालक को शारदामठ का अधीरवर वनाया श्रीर श्री सुरेश्वराचार्यं को संरक्षक नियुक्त किया । उक्त बाल-संन्यासी ही सर्वज्ञात्मा नाम से विख्यात हुए श्रीर ११२ वर्षं तक काञ्ची पीठ के अधीश्वर रहे । इनकी जन्मभूमि पाराड्य-प्रदेश में थी । ये द्वाविड बाह्मणु थे श्रीर इनका पहला नाम महादेव था । 'संक्षेप शारीरक' एवं 'सर्वज्ञविलास' इनकी दो कृतियां हैं । कुछ काल तक द्वारका में रह कर इन्होंने पद्मपद के उत्तराधिकारी श्री बह्मस्वरूप को पढ़ाया । नलीय २७३७ किल के बैशाख कृष्ण चतुर्देशी को इन्होंने काञ्ची में शरीर-स्थाग किया ।

२. सत्यबोध—ये चेर प्रदेशवासी ताएडव शर्मा नामक द्राविड नाह्यए। के पृत्र थे ग्रीर इनका पूर्व का नाम फिलनीश था। ग्रपने पूर्ववर्ती पीठाघीश्वर की भौति इन्होंने भी सांख्यवादियों, बोह्रों तथा जैनों से होड़ें ली थीं। कहा जाता है कि इन्होंने भाष्य-त्रय पर वार्तिक एवं पदकशत नामक ग्रन्य पुस्तक लिखी। ये दे६ वर्ष तक कामकोटि पीठ के ग्रधीश्वर रहे ग्रीर वैशाख कृष्ण ग्रष्टमी को इन्होंने काञ्ची में शरीर-त्याग किया।

३. ज्ञानानन्द — ये चोल प्रदेशान्तगंत मङ्गल नामक स्थान के रहने वाले द्राविड़ ब्राह्मण थे। इनका पहले का नाम ज्ञानोत्तम तथा इनके पिता का नाम नागेश था। ये पहले बहुत वड़े तार्किक थे धीर इन्होंने सुरेश्वराचार्यं की नैष्कम्यं-सिद्धि पर चन्द्रिका नाम की टीका लिखी है। ये ६३ वर्ष तक पीठाधिस्थित रहे धीर काञ्ची में ही मन्मथ में मार्गशीर्षं की शुक्त सप्तमी को इन्होंने शरीर छोड़ा।

४. शुद्धानन्द — ये तामिल प्रदेशान्तर्गत वेदारएय-वासी भारव-पिएडत नामी एक वैद्य के पुत्र थे। इनका पूर्व का नाम विश्वनाथ था। नास्तिकों का इन्होंने मी घोर विरोध किया तथा ८१ वर्ष तक पीठाधीश्वर रहने के पश्चात् नलीय सम्वत् में ज्येष्ठ की शुक्लाष्टमी को काञ्ची में ही इनका शरीरान्त हुआ।

प्. ग्रानन्दज्ञान—ये चेर-प्रदेशवासी सूर्यनारायण मसी के पुत्र थे। इनका पहला नाम चिन्नाय था। गौरी के प्रसाद से इन्हें विद्या प्राप्त हुई थी। श्री शङ्कराचार्य के भाष्यों तथा सुरेश्वराचार्य के वार्त्तिकों पर इन्होंने टीकाएँ लिखी हैं। ये ६९ वर्ष तक पीठस्य रहे भीर एक यात्रा से लौटते समय भी शैल में क्रोधन सम्वत् में वैशास कृष्ण नवमी को इनका देहावसान हुमा।

६. कैवल्यानन्द — इनका दूसरा नाम कैवल्ययोगी था। ये ८३ वर्ष तक पीठस्य रहे और पुरायरसा में सर्वधारी सम्वत् में मकर के प्रथम दिन इन्होंने शरीर-स्थाग किया।

७. कृपाशक्कर — ये गर्गगोत्रीय मान्ध्र ब्राह्मण श्री मात्मनासोमयाजी के पुत्र
ये। इनका पहले का नाम गञ्जेशोपाध्याय था। ये पर्यमठों के प्रवर्तक थे। इन्होंने
वान्त्रिक उपासनामों को वैदिक स्वरूप प्रदान किया तथा दैतवादियों को परास्त
कर मदौतवाद की स्थापना की। श्री कैवल्ययोगी की माज्ञानुसार इन्होंने सुमट
विश्वरूप को शृंगेरी पीठ का मधीश्वर बनाया। ४१ वर्ष तक कार्यमार सँमालने
के पदचात् विन्ध्याटवी के म्रासपास विभव सम्वत् में कार्तिक कृष्ण तृतीया को
इन्होंने शरीर छोड़ा।

८. सुरेश्वर — इनका पहला नाम महेश्वर था। ये कोङ्कुण प्रदेशान्तर्गंत महावालेश्वरवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण ईश्वर पिडत के पुत्र थे। ५८ वर्ष तक पीठ का कार्यमार सँमाखने के उपरान्त आपने काङ्मी में अक्षय सम्वत् में आषादी पूर्णिमा को शरीर त्याग किया।

६. चिद्घन—( शिवानन्द ) ये कर्नाटक न्राह्मण उज्ज्वल मट्ट के पुत्र ये । इनका पहला नाम ईश्वरबट्ट था । ये शैवाद्वेत के पक्षपाती थे । ४५ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् विरोधिकृत सम्वत् में ज्येष्ठ श्वुक्ल दक्षमी को वृद्धाचल के आसपास इन्होंने शरीर त्याग किया ।

१०, चन्द्रशेखर (प्रथम)—ये पालार प्रदेशीय वत्समट्ट नामक वात्स्यायन गोत्रीय द्राविड बाह्मण् के पुत्र थे; इनका पहला नाम हिर था। मठ का वायित्व अपने एक शिष्य को सौंपकर कुछ काल इन्होंने सार्वभीम की साधना में बिताया। ६३ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् भानन्द सम्वत् में ग्राधाढ शुक्ल मैं को ये शेषाचल की एक कन्दरा में सशरीर लुस हो गए।

११. सिच्चिद्धत—ये गवण-नदो के झासपास रहने वाले द्राविड़ बाह्मण् श्रीघर पिएडत के पुत्र थे। इनका पहला नाम श्रेवायं था! ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पदचात् इन्होंने मठ का दायित्व एक शिष्य को समिपित कर ३३ वर्ष श्रमण्डाील नग्न मौनी के रूप में बिताए और अन्त में खर सम्वत् में मागंशीयं की शुक्ल प्रतिपदा को एक मन्दिर में अन्तिहित हो गए। कहा जाता है कि उस मन्दिर में उनका शरीर लिङ्ग के रूप में परिवर्त्तित हो गया।

१२. विद्याघन (प्रथम)—ये मान्ध्र ब्राह्मण वापन्नसोमयाजी के पुत्र ये मौर इनका पहिला नाम नायन था। एक बार इन्होंने मत्रयपर्वत के निकटवर्ती कतिपय ग्रामों पर कुपित उग्रभैरव को शान्त किया था। ये ४५ वर्ष तक पीठस्थ रहे ग्रीर शक-सम्बत् २३६ में मागशीर्ष की शुक्ल प्रतिपदा को ग्रगस्त्य पर्वत के समीप इन्होंने शरीर त्याग किया।

१३. गङ्गाधर (प्रयम)—ये आन्ध्र नाह्मण 'काञ्ची' भद्रागिर के पुत्र ये श्रीर इनका पहिला नाम सुभद्र था। अपनी विद्वत्ता के कारण ये 'गीव्पित' भी कहलाते थे। कहा जाता है कि इन्हें मलयपर्वंत के समीप कहीं अगस्त्य जी नाह्मण के रूप में मिले थे और उन्होंने इन्हें पख्यदशाक्षर मन्त्र की दीक्षा दी थी। इन्होंने १२ वर्ष की अवस्था में ही मठाधीश्वर का आसन सनाथ किया था और २४ वर्ष की आयु में ही सर्वधारी सम्वत् के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इनका देहपात हुआ।

१४. उज्ज्वलशङ्कर—ये महाराष्ट्र ब्राह्मण केशव शङ्कर के पुत्र थे। इनका पहिला नाम अच्युत केशव था। इन्होंने प्रतिवादियों को परास्त करने के लिये वड़ी-वड़ी यात्राएँ मां की थीं। इनके आशीर्वाद से स्यानन्दूरा के राजा कुलशेखर को कवित्व शक्ति प्राप्त हुई थी। जरहिष्ट नामक एक जैन आचार्य के अनुयायियों को इन्होंने सिन्धु के पार भगा दिया। ये ३८ वर्ष तक मठाधीश रहे। काश्मीर की एक दिग्वजय यात्रा में कलि ३४६८ अक्षय सम्वत् में वैशाख शुक्लाष्टमी को कलापुरी में इनका शरीर-पात हुआ। उक्त पुरी तभी से महायितपुरी भी कहलाती है।

१५. गौडसदाशिव (वालगुर)—ये काश्मीर के देविमश्रा नामक ब्राह्मण मन्त्री के पुत्र थे। इनके पिता जैन मतावलम्बी थे, श्रवएव उन्होंने क्रुद्ध होकर वेदान्त की श्रोर वाल्यकाल में ही इन्हें भुकते हुए देख कर सिन्धु नदी में फेंकवा दिया था। पाटलिपुत्र वासी भूरिवसु ने इनकी रक्षा की। इनका दूसरा नामकरण 'सिन्धु दत्त' भी किया। श्री भूरिवसु ने ही इनका पालन-पोषण किया श्रीर १७ वर्ष की श्रायु में श्री उज्ज्वलशङ्कर से दीक्षा प्राप्त कर ये पीठस्थ हुए। उन्होंने सुवर्ण की बनी पालकी में बैठकर वहुत-सी धर्मयात्राएँ की श्रीर वाल्होंक वीद्धों को परास्त किया। जहाँ ये जाते थे वहाँ १००० ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते थे। ये केवल दिशा वर्ष तक पीठस्थ रहे श्रीर २५ वर्ष की श्रवस्था में भव-सम्बत् की ज्येष्ठ धुक्ल दशमी को नासिक के समीप त्रयम्बक में इनका शरीरपात हुग्रा।

१६. सुरेन्द्र—इनका उपनाम योगितिलक था। इनका पहला नाम माधव था और ये महाराष्ट्र ब्राह्मण मथुरानाथ के पुत्र थे। कहमीरनरेश नरेन्द्रादित्य के भ्रातुल सुरेन्द्र के दरबार में दुर्दीदिवी नामक चार्वाक ग्राचार्य को इन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया था। कहा जाता है कि उक्त नास्तिक की सहायता साक्षात् बृहस्पति ने की थी। ये १० वर्ष तक पीठस्थ रहे। तरुण सम्बत् किल ३४८६ में मागंशीष शुक्ल १ को उज्जैन के समीप इन्होंने शरीर छोड़ा।

१७. विद्याघन (द्वितीय)—मार्तगृह एवं सूर्यदास इनके दो उपनाम थे।

इनका पहला नाम श्रीकण्ठ या और ये उमेश जब्दूर के पुत्र ये। ये प्रतिदिन १००८ नार सूर्य नमस्कार करते थे जिसके फलस्वरूप इनका स्वेत कुष्ठ दूर हो गया। ये १३ वर्ष तक (१८ से लेकर ३१ की आयु तक) पीठस्य रहे और हेविलम्बी सम्बत् में भाद्र कुष्ण ६ को गोदावरी के निकट इनका शरीर-पात हुआ।

१५. राष्ट्र र (चतुर्थ) —ये विद्यावटी नामक एक गएक के पुत्र ये और इनका पहला नाम मूक था। ये जन्मतः गूंगे तथा वहरे ये पर विद्याघन की कृपा से वाणी-वैभव प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपने पिता से वेद पढ़े थे और काश्मीराघीश्वर मातुगुप्त एवं 'सेतृबन्ध' काव्य के रचियता प्रवरसेन ने भी इनकी सेवा की थी। कहा जाता है कि मातुगुप्त के विद्याजनित दर्प का दलन करने के लिए उक्त यतीन्द्र ने एक घुड़साल के निरीक्षक तथा हस्तिपक की विद्या का प्रसाद प्रदान किया और दोनों ने क्रम से 'मिएप्रभा' एवं 'इयगीववध' नामक दो नाटक लिखे। इन दोनों का नाम रामिल तथा मेएठ था। प्रवरसेन तथा माएटगुप्त से कह कर श्री शक्कर ने हिमालय में कहीं सुषमा नाम का पथ निकलवाया जो चन्द्रभाषा (फेलम) से लेकर सिन्ध तक था। हरिमिधीय में लिखा है—

म्राचन्द्रभवमासिन्धु हिमालयमहीमृतः । श्री शङ्करेन्द्रेए बृता पद्मा साद्यापि दश्यते ॥

इन्होंने काञ्ची की अधिष्ठात्री देवी कामाक्षी की स्तुति में 'मूकपञ्चवाती' तथा 'शङ्कर विजय' नामक दूसरी रचना प्रस्तुत की थी। शक सम्वत् ३५६ की श्रावणी पूर्णिमा को गोदावरी के निकट इन्होंने शरीर-त्याग किया।

१६. चन्द्रशेखर (प्रथम)—ये विक्रमादित्य के इतिहास प्रसिद्ध कृपापात्र मातृग्रुस ही थे जिन्होंने कुछ काल तक काश्मीर के सिंहासन को सुशोमित किया था। इसीलिए इनका दूसरा नाम सार्वभीम भी था। ये कोक्क्रण निवासी प्रण्युत नामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे। ये दस वर्ष तक काशी में रहे और व्यय सम्वत् की श्रावण कृष्णाष्टमी को इनका शरीरपात हुमा।

२०. परिपूर्गंबोध — ये रत्निगिरिनासी के पुत्र थे झीर बहुत बड़े नैस थे।
यहाँ तक कि इन्हें धन्वन्तिर का अवतार तक माना जाता था। 'असमाभिलापक'
मन्त्र के जप से इन्हें योग की सिद्धियाँ भी प्राप्त हुई थीं। ये ३४ वर्ष तक पीठस्थ
रहे और रोद्रा सम्बत् में कार्तिक शुक्त नवमी को जगन्नाथ के समीप इन्होंने
शरीर छोड़ा।

२१. सिच्चित्मुख — ये चिकाकोल वासी झान्झ ब्राह्मण सोमताय के पुत्र थे और इनका पहला नाम पिरीश था । ये सुब्रह्मण्य के पूजक थे । कड़ा जाता है कि नास्तिक आर्य भट्ट (असिद्ध ज्योतिर्विद्ध) की इन्होंने वैदिक सतानुयायी बनाया ।

३४ वर्षं तक पीठस्थ रहने के पश्चात् खर सम्वत् में वैशाख शुक्ल सप्तमी को इन्होंने जगन्नाथ के समीप शरीर त्याग किया।

२२. चित्सुख (प्रथम)—ये को क्क्रुग के रहने वाले थे और इनका पहला नाम शिवशर्मा था। ये १५ वर्ष तक पीठस्थ रहे और बरावर को क्क्रुग में ही रहते थे। प्रभव सम्वत् में श्रावण शुक्ल नवमी को इन्होंने शरीर छोड़ा।

२३. सिंच्चदानन्दघन उपनाम सिद्धगुरु — ये श्रीमुष्णम् वासी द्राविद् याह्मण् कृष्ण के ग्रात्मज थे। इनका पहला नाम शिवसाम्ब था। इन्होंने कई बार भारत का पर्यटन किया था। ये बहुत उच्चकोटि के योगी थे तथा चतुष्पदों एवं साधारण कृमियों की भी भाषा का इन्हें ज्ञान था। ग्रपने योगिविद्या के द्वारा इन्होंने ग्रपने शरीर को ग्रन्त में लिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया। 'सिद्धविजय-महाकाव्य' में मेण्द भट्ट ने इनकी जीवनी लिखी है। ४७० शक सम्बत् में को खूग्ण के समीप ग्रापाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने शरीर त्याग किया।

२४. प्रज्ञघन—ये पिनाकिनी तटवासी प्रभाकर के पुत्र थे। इनका पहला नाम सोगागिरि था। ये १८ वर्ष तक पीठस्य रहे ग्रौर सुभानु सम्बत् में वैशास गुक्ल ग्रज्टमी को काञ्ची में इनका शरीरपात हुग्रा।

२५. चिद्विलास — ये हस्तिगिरि निवासी मधुमूदन के पुत्र थे और इनका पहला नाम हरिकेशव था। १३ वर्ष तक पीठस्थ रहकर दुमुँख सम्वत् के प्रथम दिन इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।

२६. महादेव (प्रथम)—ये भद्राचलवासी भानु मिश्र के पुत्र थे। इनका पहला नाम शेष मिश्र था। ये मैथिल ब्राह्मण थे श्रीर श्रान्त्रप्रदेश में श्राकर बस गये थे। ये २४ वर्ष पीठस्य रहे श्रीर रौद्र सम्वत् में श्रादिवन के कृष्ण दशमी को काञ्ची में इनका शरीरपात हुआ।

२७. पूर्णवोध (प्रथम)—ये श्रीपित के पुत्र थे श्रीर इनका पहला नाम कृष्ण था। १७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के परचात् ईश्वर सम्वत् में श्रावण शुक्ल एकादशी को काञ्ची में इनका शरीरपात हुआ।

२८. बोध (प्रथम)—इनके पिता का नाम कालहस्ति था और इनका पहला नाम बालय्य था। ये ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहे। म्रानन्द सम्बत् में बैशाख शुक्ल चतुर्थी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।

२६, ब्रह्मानन्दघन (प्रथम) उपनाम ज्ञीलनिधि—ये गरुड़ नदी के समीप रहने वाले अनन्त नामक द्राविड़ ब्राह्मण के पुत्र थे। इनका पहला नाम ज्येष्ठ ख था। ये छहों दर्जनों के पिएडत थे ख़ौर काश्मीर नरेश लिलतादित्य एवं मबसूर्ति ने भी इनकी सेवा की थी।

- २०. चिदानन्दधन—ये कएगु शस्त्र के पुत्र ये और इनका पहला नाम पदनाम था। ये लिम्बका नाम की योगिकिया की साधना के पश्चात् सूखी पत्तियों पर रहने लगे थे। ये केवल ४ वर्ष तक पीठस्य रहे और प्रजोत्पत्ति सम्बत् में मार्गशीर्ष शुक्त पष्ठी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।
- ३१. सिंचवानन्द (द्वितीय) उपनाम 'भाषा परमेष्ठी' —ये प्रौढ़ रामच के पुत्र थे भीर इनका पहला नाम टिम्मच था। इनकी जन्मभूमि कहीं चन्द्रभागा के सासपास थी। ये कई भाषाओं के विद्वान् थे भीर इन्होंने मठों के जीगोद्वार का कार्य वड़ी लगन से किया। २० वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् इन्होंने खर सम्बत् में प्रोष्ठपद धुनल पष्ठी को काञ्ची में शरीर खोड़ा।
- ३२. चन्द्रशेखर (द्वितीय) इनके पिता का नाम महादेव या तथा इनकी जन्मभूमि वेगवती नदी के भ्रासपास कहीं थी। इनका पहला नाम शम्भू था। इन्होंने एक वार एक लड़के को दावाग्नि से वचाया तथा काइमीर नरेश लिलतादित्य के वौद्ध मन्त्री चङ्कुण को शास्त्रार्थ में परास्त किया। ये १८ वर्ष तक पीठस्थ रहे और सोम्य सम्वत् में मार्गशीर्थ शुक्ल प्रतिपद को इन्होंने काझी में शरीर छोड़ा।
- ३३. चित्सुख (द्वितीय) उपनाम 'बहुरूप'—ये वैदाचल निवासी विमलास के पुत्र थे और इनका पहला नाम 'सुशील कमलाक्ष' था। सह्याद्विकी कावेर गुका में इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की। १७ वर्ष तक पीठस्य रहने के परचात् षातु सम्बत् में ग्राषाढ़ शुक्ल पष्ठी को इन्होंने उक्त पर्वत के समीप शरीर छोड़ा।
- ३४. चित्सुखानन्द उपनाम चितानन्द—ये सोमगिरि के पुत्र ये घौर इनकी जन्मभूमि पालार नदी के आसपास थी। इनका पहला नाम सुरेश था। २१ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् इन्होंने हेमलम्ब सम्वत् में आहिवन की पूरिंगुमा को काञ्ची में शरीर-त्याग किया।
- ३५. विद्याघन (वृतीय)—ये बालचन्द्र के पुत्र ये ग्रीर इनका पहला नाम सूर्यनारायण था। इनके समय में मुसलमानों ने ग्राक्रमण किया था ग्रीर इन्होंने बड़ी कठिनाई फेल कर घमं को रक्षा की—''प्रचिते परितस्तुरूकचके ……"'। ये ३० वर्ष तक पीठस्य रहे ग्रीर एक यात्रा के सिलसिखे में चिदम्बरम् में इन्होंने प्रमव सम्वत् में पीष शुक्ल द्वितीया को शरीरत्याग किया।
- ३६. शङ्कर (पञ्चम)—ये विदम्बनम् निवासी विश्वजित् के पुत्र ये और धीर तथा प्रमिनव इनके दो उपनाम थे। वाक्पतिमट्ट ने प्रपने 'शङ्करेन्द्रविलास' में इनका चरित वर्णन किया है। इनके विषय में प्रनेक कुत्तुहलपूर्णं वृत्तान्त प्रचलित हैं। इन्होंने कश्मीर में वाक्पतिमट्ट जैसे लब्धस्याति विद्वान् को दूराया या भौर

चीनी, तुकं तथा पारसी तक इनकी विद्वत्ता तथा निष्ठा से प्रभावित हुए थे। ५२ वर्षं तक पीठस्थ रहकर ये ३६४१ किल सिद्धार्थं सम्वत् की ग्रापाढ़ गुक्त प्रतिपद को ग्रात्रेय पर्वंत की दत्तात्रेय गुफा में गुप्त हो गये।

३७. सिच्चिद्विलास—ये कान्यकुट्ज निवासी कमलेश्वर के पुत्र थे ग्रीर संन्यास लेने के पूर्व इनका नाम श्रीपित था। इन्होंने पद्मपुर में ग्रीधक समय तक निवास किया। ग्रानन्दवर्धन, मुक्ताकरा, शिवस्वामी ग्रीर राजानक रत्नाकर इनके प्रसिद्ध सेवकों में से थे। ये २३ वर्ष तक पीठस्थ रहे ग्रीर नन्दन सम्वत् में वैशाख शुक्ल पूर्शिएमा को इन्होंने शरीर छोड़ा।

३८. महादेव (तृतीय)—ये कर्नाटक वासी कन्नएय के पुत्र ये और इनका पहले का नाम शिवराम मट्ट था। ग्रधिक सुन्दर होने के कारए ये 'उज्ज्वल' और 'शोभन' भी कहलाते थे। ४२ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् भव सम्बत् में वैशाख बुक्ल षष्ठी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।

३६. गङ्गाघर (द्वितीय) — इनका जन्म मीमा नदी के किनारे किसी स्थान में हुमा था। इनका पहले का नाम ग्रप्पन था भीर ये उमेरवर मट्ट के पुत्र थे। कहा जाता है कि इनकी कुपा से कविवर राजेरवर ने, जो संयोगवरा नेत्रहीन हो गये थे — पुन: दिल्ट प्राप्त की। ३५ वर्ष तक पीठस्थ रहने के परचात् सौम्य सम्वत् में श्रावण शुक्ल प्रतिपद् को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।

४०. ग्रानन्दघन—इनकी जन्मभूमि तुङ्गभद्रा के किनारे थी। इनके पिता का नाम सुदेवभट्ट था ग्रीर इनका पहले का नाम शङ्कर पण्डित था। ३६ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् प्रमादी सम्वत् में चैत्र शुक्ल नवमी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।

४२. पूर्णंबोध (द्वितीय)—इनका पहले का नाम हरि था और इनके पिता का नाम शिव था। ये कर्नाटक के निवासी थे। ये २६ वर्ष तक पीठस्थ रहे और प्रमाथी सम्वत् में प्रोष्ठपाद मास में कृष्ण त्रयोदशी को इन्होंने शरीर-त्याग किया।

४३. परमशिव (प्रथम)—इनके पिता का नाम शिवसाम्ब पण्डित या ग्रीर इनका पहले का नाम श्री कण्ठ था। इन्होंने सोमदेव नामक अपने एक मक्त के साथ सह्याद्रि की एक गुका में बहुत दिनों तक वास किया। २१ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् सारवरी सम्बत् में ग्राश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने शरीर छोड़ा।

४४. बोध (द्वितीय)—इन्हें शङ्करानन्द भी कहते थे। इनके पिता का नाम सूर्य था। डफ का कथन है कि ये ही कथासरित्सागर के रचयिता सोमदेव थे। धारा-नरेश मोजुराज द्वारा समर्पित मोतियों से जुड़ी एक पालकी में बैठकर इनके दक्षिणभारत-यात्रा करने का जल्लेख मिलता है। कहा बाता है कि काइमीरनरेश कलस की सहायता से इन्होंने काज्री के आसपास रहने वाले मुसलमानों को मगा दिया था। ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् ईश्वर सम्वत् में प्राधाद शुक्ल प्रतिपद् को इन्होंने ग्रहणाचल में शरीर छोडा।

४५. चन्दशेखर (तृतीय)—इनका एक नाम चन्द्रचूड भी था। इनकी जन्म-भूमि कुण्डो नदी के ग्रासपास कहीं थी। इनके पिता का नाम शुकदेव था। प्रसिद्ध किव मंख, कृष्णु मिश्र, जयदेव तथा सुहल इनके कृपापात्र थे। विद्यालोल कुमारपाल के दरवार में इन्होंने हेमाचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। कश्मीर नरेश जयसिंह भी इनके सेवकों में से थे। ये ६८ वर्ष तक पीठस्थ रहे ग्रीर कलिवर्ष ४२६७ पार्थिव सम्बत् चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने श्रक्णाचल के समीप शरीर खोड़ा।

४६. अद्धे तानन्द बोध—इनका एक नाम चिद्विलास भी था। इनके पिता प्रेमेश पिनािकनी नदो के किनारे के एक ग्राम के निवासी थे। इनका गृहस्थाश्रम का नाम सीतापित था। १७ वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। कहा जाता है कि इन्होंने नैपघचरित के रचियता श्री हपं तथा मन्त्रशाश्ची अभिनव ग्रुप्त को परास्त किया था। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी हैं—(१) ब्रह्मविद्यामरण, (२) शान्तिविकरण, (३) गुष्प्रदीप। ये ३४ वर्ष तक पीठस्थ रहे और सिद्धार्थ सम्वत् की ज्येष्ठ शुक्त दशमी को इन्होंने चिदम्बरम् में शरीर खोड़ा।

४७. महादेव (तृतीय)—ये खायावनम् के निवासी ग्रन्युत नामक एक ब्राह्मण् के पुत्र थे। इनका गृहस्थाश्रम का नाम गुक्मूर्ति था। ये शक्ति के उपासक थे पर तान्त्रिक नहीं थे। ४७ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् प्रभव सम्बत् में श्रावण कृष्ण ग्रष्टमो को गडिलम नदी के किनारे जहीं थे, इसी स्थान में शरीर इन्होंने खोड़ा।

४८. चंद्रचूड (द्वितोय)—इनके पिता का नाम ग्रहणगिरि या और इनका गृहस्थाश्रम का नाम गर्णेश था। ये शाक्त थे तथा ग्रपने गुरु के साथ शिक्त की ग्राराधना के निमित्त इन्होंने ग्रिंग में एक करोड़ ग्राहुतियों दी थीं। ५० वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् दुर्गुंख सम्बत् में ज्येष्ठ शुक्त वष्ठी को ग्रुडिलम नदी के समीप इन्होंने शरीर छोड़ा।

४६. विद्यातीर्थं—ये विल्वारण्य निवासी शाङ्गपाणि के पुत्र थे। इनका
गृहस्थाश्रम का नाम सर्वेज विष्णु था। ये प्रसिद्ध वेदभाष्यकर्ता सायणाचार्य तथा
माधवाचार्य (जिन्हें विद्यारण्य मी कहते हैं) के गुरु थे। प्रसिद्ध वैष्णु व दार्शनिक

ेत्रएम्य परमारमानं श्रीविद्यातीर्थकपिएसः । जैमिनीयन्यायमाला इलोकै: संपृद्धते स्फुटसः ।। यस्य निश्वसितं वेदा वेदेभ्यो योऽखिलं जगतः । निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेद्दरसः ॥—सायएकृतः, ऋ० भा० भू० वेदान्तदेशिक इन्हीं के शिष्य थे। माघ्वसम्प्रदाय तथा रोमन कैथोलिक घमं की बढ़ती को रोकने के लिए इन्होंने अपने आठ शिष्यों की देखरेख में आठ नये मठों की स्थापना की जिनमें विचपाक्षी का मठ विद्यारएय के अधीन था। इनका एक स्तुत्य कायं था श्रुंगेरी मठ की विच्छिन्न परम्परा को पुनरुजीवित करना। सुरेखराचार के नवें उत्तराधिकारी के पश्चात् श्रुंगेरी मठ की पीठाधीश-परम्परा ५०० वर्षों के लिए विच्छिन्न हो गयी थी। इस कमी की पूर्ति इन्होंने अपने शिष्य विद्यारण्य द्वारा भारतीकृष्ण को पीठाधीश्वर बनवाकर की। ये ७३ वर्ष तक पीठस्थ रहे और वदनन्तर इन्होंने १५ वर्ष तक हिमालय में तपस्या की। उस समय केवल शङ्करानंद (जो बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए) इनके साथ थे। रिक्ताक्ष सम्बत् में माध शुक्ल प्रतिपद् को इन्होंने शरीर छोड़ा।

प्र. शङ्करानन्द—इनकी जन्मभूमि मध्यार्जुन (वर्तमान विविविदेगरादूर)
थी। इनके पिता का नाम बालचन्द्र था तथा इनका गृहस्थाश्रम का नाम महेश
था। माध्व-सम्प्रदाय की बढ़ती को रोकने के लिए विद्यारण्य स्वामी ने जो कार्यं
किया, उसी के सम्बन्ध में इनका उनसे परिचय हुआ। इन्होंने (१) ईश,(२) केन,
(३) प्रवन तथा (४) बृहदारण्यक उपनिषदों पर दीपिकाएँ लिखी हैं। 'आत्म-पुराण'
सैं भी इन्होंने उपनिषदों की ही चर्चा की है। माध्वों तथा वैष्णुवों के विषद्ध
इन्होंने बड़ा ही तीन्न प्रचार किया था। ३२ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात्
दुमुंख सम्बत् में वैशाख शुक्छ प्रतिपदा को इन्होंने शरीर त्याग किया।

५१. पूर्गानन्द सदाशिव—इनकी जन्मभूमि नागारग्य थी। इनके पिता का नाम नागनाथ था। ये ८१ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् पिगल सम्बत् में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को इन्होंने काञ्ची में देहत्याग किया।

५२. महादेव चतुर्थं — ये काञ्ची के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम कामेश्वर तथा माता का नाम कमलाम्बा था। इनका गृहस्थाश्रम का नाम कुप्पन था। व्यासाचल पर रहने के कारण ये व्यासाचल नाम से भी ख्यात थे। इन्होंने एक 'शंकरिवजय' की भी रचना की है जिसे व्यासाचलीय कहते हैं। ६ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात् श्रक्षय सम्वत् में श्राषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने व्यासाचल में शरीर छोड़ा।

५३. चन्द्रचूड (तृतीय)—मिणपुक्ता नदी (जो ग्रारकाट जिले के दक्षिणी भाग में बहती है) के समीप स्थित ग्रशाशाला इनकी जन्मभूमि थी। इनके पिता का नाम पुरारि तथा इनकी माता का नाम श्रीमती था। इनका गृहस्थाश्रम का नाम ग्रह्मिश्रारि था। १६ वर्ष तक पीठस्थ रहकर स्वाभानु सम्वत् में मीन की शुक्स एकादवी को इन्होंने शरीर खोड़ा।

५४. सर्वेज सदाशिव बोध—इनकी जन्मभूमि पेण्णार नदी के आस-पास थी। इनके पिता का नाम विकत चिक्कच था। रामनाद के राजा प्रवीर इनके भक्त थे। १६ वर्ष तक पीठस्थ रहकर विलम्ब सम्वत् की चैत्र शुक्ल ग्रष्टमी को इन्होंने रामेश्वरम् में शरीर छोड़ा। इन्होंने 'प्रुण्यश्लोकमक्षरी' की रचना की थी।

५५. परमिशव (द्वितीय)—इनकी जन्मभूमि पम्पा नदी के ग्रास-पास थी। इनके पिता का नाम परमेश्वर था तथा इनका गृहस्थाश्रम का नाम शिवरामकृष्ण था। 'गुरुरत्नमाखा' के रचियता सदाशिवश्रह्म के ये शिष्य थे। उन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने 'ग्रात्मिवद्याविलास' की रचना की। 'शिवगीता' पर भी इन्होंने एक टीका लिखी है। ये ४७ वर्ष तक पीठस्थ रहे ग्रीर पार्थिव सम्वत् की श्रावण शुनन्न थ दशमी को इन्होंने स्वेताग्ण्य (वर्तमान 'तिस्वेङ्गाडु') में शरीर-त्याग किया। ग्राज भी उनकी समाधि पर एक मन्दिर है।

५६. आत्मबोघ—इनका दूसरा नाम विश्वाधिक था। ये दक्षिणी आरकाट जिला के वृद्धाचल नामक स्थान के निवासी थे। इन्होंने बड़ी लम्बी यात्राएँ की और काशी में भी बहुत काल तक रहे। ये 'ख्रमाष्य' के रचयिता हैं। इन्हों के कहने पर 'ग्रुहरतन माषा' की रचना की गई। ५२ वर्ष तक ये पीठ के अधिपति रहे।

५७. बोघ उपनाम (तृतीय) योगेन्द्र श्रीर भगवन्नाम—इनका मूल नाम पुरुषोत्तम था। ५० वर्ष तक ये प्रधिपति थे। रामेश्वर यात्रा फरके जब ये लौट रहे थे तो रास्ते में ही तिश्लोर जिला में इनका शरीरपात सम्वत् १६६२ में हो गया जहाँ इनकी स्मृति में प्रविवर्ष उत्सव होता है।

प्रद. श्रद्धयात्मप्रकाश (गोविन्व)—इनका प्राचीन नाम श्रुतिपण्डित या। ये तक्षीर जिला के गोविन्दपुरम् में रहते थे जहाँ पूर्व भ्राचार्य की मृत्यु हुई थी। तक्षीर के राजा शाहजी इनके बढ़े सेवक थे। श्रष्ट्यक्षपद पर ये केवल १२ वर्ष तक रहे।

पृष्ट, महादेव (पंचम)—वे सिद्ध पुरुष थे। इन्हीं के समय में झारमबोध ने 'ग्रहरत्न माला' की टीका लिखी।

६०. चन्द्रशेखर (चतुर्यं)—इन्हों के समय में पीठ के इतिहास में एक विशेष बात हुई। कामकोटि पीठ काञ्चीपुर से हटा कर कुम्मकोएाम् में लाया गया। कामाक्षी की सुवर्णमूर्ति इसी समय में तक्षीर लाई गई। वहाँ के राजा प्रतापिसह के निमन्त्रए। पर मठ का केन्द्र तक्षीर ही रखा गया परन्तु कावेरी के तीर पर कुम्मकोएाम् की स्थिति इतनी मच्छी है कि माचार्यों ने इसे ही मपना केन्द्र बनाया।

६१. महादेव (षष्ठ)-इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई।

६२. चन्द्रशेखर (पंचम)—इनका मूल नाम वेक्ट्रटसुब्रह्मण्य दीक्षित था। तक्षोर के नायक राजाओं के मन्त्री पद पर गोनिन्द दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण् ग्रिचिष्ठित थे। ये कर्नाटक ब्राह्मण् थे और तक्षोर में वस गये थे। इनके वाद के प्राचार्य भी इन्हीं के कुटुम्ब के थे। ये मन्त्रशास्त्र के निशेष पण्डित बतलाबे जाते हैं।

६३. महादेव (सप्तम)—इनका उपनाम सुदर्शन तथा मूल नाम महालिङ्ग शास्त्री था। इन्होंने बहुत लम्बी ठीथँ यात्राएँ की थीं।

६४. चन्द्रशेखर (षष्ठ)—इनका मूलनाम स्वामीनाथ था। ये १७ वर्षं तक अधिपति रहे।

६५. महादेव (ग्रब्टम)—इनका मूल नाम लक्ष्मी नर्रासह था। ये केवल ७

दिन तक पीठाघी इवर रहे।

६६, चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती—ये ही स्वामी जी वर्तमान पीठाधिपति हैं। जब ये कम उम्र के थे तभी ये पीठ के ग्रधिपति वनाये गये। ये बड़े भारी पण्डित हैं एवं स्वार्थ तथा परमार्थ के मर्मंत्र माने जाते हैं। इन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा पैदल ही की है। कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत उद्योग किया है। यठ के पास ही इन्होंने संस्कृत विद्यालय का प्रवन्य किया है। इनकी देख-रेख में मठ की विशेष उन्नति हुई है। १

सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् । अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

कामकोटि पीठ के पूर्वोक्त विवरण के लिए द्रव्यच्य—N. Venkata Raman, M. A, रचित Shankaracharya the Great and his Successors in Kanchi. (Ganesh & Co., Madras 1923)। लेखक, इस पुस्तक के रचियता का विशेष आभार मानता है।

| नका |
|-----|
| (10 |
| H   |
| 4   |
| नि  |
| 1   |
| KH  |
|     |

| . 7                 | िका विवरण २३३      |                        |                                         |                                 |                  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|                     | वासना-<br>बीन      | श्रंग,<br>वंग,<br>कलिख | अल्कल<br>भाग्ध्र,<br>इाविह,<br>केरल,    | सिन्धु,<br>सीबीर,<br>मीरांध्दु, | N. In the second |  |  |  |  |
| -                   | ंगोत्र             | काह्यव                 | भूमें<br>भूमें<br>भूमें                 | भविगत                           |                  |  |  |  |  |
|                     | महावाक्य           | प्रशानं<br>ब्रह्म      | मही<br>मही। हिम                         | मिस मिस                         |                  |  |  |  |  |
|                     | व                  | 150<br>18.             | ्तं<br>च                                | स्राम                           | -                |  |  |  |  |
|                     | तीर्थं ब्रह्मचारी  | प्रकाश                 | चैतम                                    | स्बह्न्य                        | 0                |  |  |  |  |
|                     |                    | महोदधि                 | ज्ञं न्यूं<br>स रवा                     | गोमदी                           |                  |  |  |  |  |
|                     | घाचायं             | पद्म पाद               | मलक<br>मलक                              | भद्रकाली विश्वरूप               |                  |  |  |  |  |
| 75000               | देवी               | विमला                  | • भामाञ्जी                              | भद्रफाली                        |                  |  |  |  |  |
| मिरान्साव का गालिका | TE .               | जगन्नाथ                | माहि-                                   | सिद्धेश्वर                      |                  |  |  |  |  |
| 0¥                  | रिक्तनाम           | धरस्य,                 | सरस्वती, म<br>मारती,                    | तीषै,<br>माश्रम                 |                  |  |  |  |  |
| · do                | सम्प्रदाय संकितनाम | मोगवार                 | भूरिवार                                 | कीटबार                          |                  |  |  |  |  |
|                     | सास्ताय            | ेब.                    | <b>र्वाक्र</b> ा                        | पश्चिम                          |                  |  |  |  |  |
| *                   | क्षेत्र            | गोबधन पुष्योत्तम       | रामेहबर                                 | ब्रास्का                        |                  |  |  |  |  |
|                     | म                  | विषंग                  | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | गारवा                           |                  |  |  |  |  |
|                     | व्म संस्या         | ~                      | P                                       | m·                              |                  |  |  |  |  |

| ं,<br>ब,                          | je .                      |                                         |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| . कुर,<br>काहमीर,<br>पाञ्चाल,     | कस्बोष                    |                                         |                            |
| H. H.                             | 4.                        |                                         |                            |
| क्रय-<br>मात्मा                   |                           |                                         |                            |
| भ्रयव                             | सामवेद                    | *************************************** |                            |
| भ्रानन्द                          | :                         | संन्यासी                                | संन्यास                    |
| श्रलक-                            | मानस<br>बह्म<br>तत्त्वाब- | गाहित न<br>त्रिपुट                      | सत्यास्त्र<br>श्रद्याम्    |
| तोटका<br>चार्यं                   | महेर्दर                   | चेतन                                    | सद्ध                       |
| नारायया पूर्यागिरि वोटका<br>चार्य | माया                      | मानसी-<br>माया                          | <u>चिच्छक्</u>             |
| नारायस                            | निरंजन                    | परमहंस                                  | गुरुपादुका विश्वकप चिच्छिक |
| गिरि<br>पर्वंत<br>सागर            | सत्यज्ञान<br>,            | 荆                                       | गुरुपाटुका                 |
| भ्रानन्दवार                       | कासी                      | सन्बतोष:                                | सम्बद्धाः                  |
| <b>उत्तर</b>                      | च ध्य मिना य              | भारमान्                                 | निष्कता-                   |
| वदरिका-<br>श्रम                   | कैलास                     | नमस्यरो-<br>बर                          | <b>ध</b> नुभव              |
| ज्योतिमैठ वदरिका-<br>श्रम         | सुमे                      | प्रसाहम-<br>मठ                          | सहस्राक-<br>धुतिमठ         |

>

### **उपपीठ**

इन प्रधानमठों से सम्बद्ध अनेक उपपीठ भी विद्यमान हैं जिनकी संख्या कुछ कम नहीं है। ऐसे प्रधान उपपीठों के नाम हैं-कुडली मठ. मुख्य स्वर मठ. पृष्पिपिर मठ<sup>2</sup>, विरूपाक्ष मठ<sup>3</sup>, रामचन्द्रपुर मठ, शिवगङ्गा मठ, कोप्पाल मठ, श्रीशैल मठ, रामेश्वर मठ ग्रादि । ये मठ, प्रधान मठ के ही अन्तर्गत माने जाते हैं, जैसे कूडली मठ तथा सक्टेश्वर मठ शुक्रेरी मठ से पथक होने पर भी उसकी अध्यक्षता तथा प्रभुता स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है "कि म्युङ्गिगिर मठ ने कूडली मठ के कपर ग्रदालत में एक दावा किया। दावा का विषय था कुडली, श्रुङ्गिगिर का उपपीठ ग्रीर कडिल पीठाघीश प्रस्किंगिर पीठाधीश जैसा 'ग्रह पल्लकी' वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी मामले में मैसर अवालत में १८४७ वत्सरीय २१वें अपील में (appeal) यह फैसला हुमा कि कूडली मठ शुङ्किगिरि मठ का उपपीठ नहीं है। इतना ही नहीं कुडली मठ और श्रुष्ट्रिगिरि मठ जब अलग हुए तब अदालत में कुछ मामला हुम्रा । उस वक्त म्यु ज़िगिरि मठ के नवीन पीठाघीश ने एक निवन्धन-पत्र (agreement) कूडली पीठाचीच को लिख के दिया । उसमें श्री श्रुङ्गिगिरि पीठाघीश ने जो शर्ते ग्रङ्गीकार किये हैं वे ये हैं--- "श्रङ्गिगिर में रहकर श्रीशारदा देवी की पूजा करेंगे । बाहरी यात्रा नहीं करेंगे । कूडील मठ को हिसाब भेजेंगे । बाहरी यात्रा करने का अधिकार कूडली मठ का ही है।" सङ्के स्वरमठ के पृथक् होने की घटना भी यों बतायी जाती है कि मठ के अध्यक्ष शक्दुराचार तीर्थाटन करने के लिये वदरीनाथ गये और अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मठ की देखरेख करने के खिए रख गये। अपने लौटने की अविधि तीन वर्ष बता दी। बीच में ग्राकर किसी ने ग्राचार के देहपात की बात उड़ा दी। बस, स्थानापन पक्के अध्यक्ष बन गये। जब ग्राचार्य लौटे ग्रीर कोल्हापुर तक पहुंचे तब उन्हें इस घटनाचक का पता लगा। वे वहीं रह गये तथा उन्होंने सङ्क स्वरमठ की स्थापना की-यही इसका इतिहास बताया जाता है। इसी प्रकार गुजरात में बागड़ मठ द्वारिका के शारवामठ से पृथक् हुआ है। परन्तु वह उसी के अन्तर्गत माना जाता है। इन उपपीठों के इतिहास की खोज करने की आवश्यकता है। कर्नाटक राज्य में पश्चिम माग के लोगों ने कूडली शुक्तिगिर पीठ को, पूर्वमाग के

<sup>े</sup> जूडली मठ—मैसूर रियासत में शुङ्गिणिरि के विक्षिण में ७० मील पर तुङ्गभद्रा के तीर में है।

रिवरूपाक्ष मठ—ग्रान्त्र-प्रदेश में हस्प (Vizianagaram) में है। उपुष्पितिर मठ—यह भी भान्त्र-प्रदेश में कड़प्पे ग्रीर कर्न ल के बीच में है। कडप्पे जिले में ही कडप्पे से करीब २० मील पर है।

लोगों ने ग्रामिण पीठ को, ग्रपने ग्रपने घरों में होनेवाले विवाहादि शुम ग्रवसर पर ग्रग्न-पूजा व मेंट समर्पण करते हैं। इसी ग्रान्ध्र देश के उत्तर में कुछ भाग के लोगों ने विरूपक्षि, पुष्पिगिर पीठ को; तथा ग्रान्ध्रदेश के दक्षिण भाग द्राविड़ देश के मुख्य भाग के लोगों ने श्रीकामकोटि पीठ को ग्रपने ग्रपने घरों में होने वाले विवाहादि शुम ग्रवसर पर ग्रग्र पूजा व मेंट समर्पण करते हैं। मुख्यतया द्राविड़ देश में ५०० से ज्यादातर गांवों में उन गांव वालों ने गांवों की समुदाय जमीन का कुछ भाग श्रीकामकोटि पीठाधीश को श्रीचन्द्रमौलीश्वर पूजा निवेदन वगैरह खर्च के लिए मान्यदान रूप से समर्पण की है। कर्नाटक देश में हव्यका नाम से एक समूह है जिसमें ५००० ग्रादमी हैं। वे लोग भी शुभ ग्रवसरों पर ग्रग्र-पूजा व मेंट श्रीरामचन्द्रपुरम् मठ को समर्पण करते हैं।

कर्नाटक देश के कुछ भाग—द्राविड़ देश के कुछ भाग के लोगों ने शुभ अवसरों पर श्रृङ्गिगिरि पीठ को अप्र-पूजा व भेंट समपँगा करते हैं। सामग्री न मिलने के कारण उनका विशेष परिचय नहीं दिया जा सका।

इन मठों को ग्रपनी विशिष्ट मुद्रा (मुहर) है जिनसे वहाँ के शासन-पत्र मिक्कित किये जाते हैं। ग्राचार्यों की विशिष्ट विषदावली है जिसे श्रीमुख कहते हैं। ये लच्छेदार संस्कृत गल में हैं।

### मठाध्यक्षों को उपदेश

श्राचार्यं ने केवल मठों की स्थापना करके ही अपने कर्तृंच्य की इतिश्री नहीं कर दी बल्कि इन मठाघ्यक्षों के लिये ऐसी ज्यावहारिक सुक्यवस्था भी वाँघ दी जिसके अनुसार चलने से उनके महान् धार्मिक उपदेश की सवांशतः पूर्ति होती है। आचार्यं के ये उपदेश महानुशासन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आचार्यं का यह कठोर नियम था कि मठ के अधीश्वर लोग अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये तथा वमं के प्रचार करने के लिये अपने निर्दिष्ट प्रान्तों में सदा अमगा किया करें। उन्हें अपने मठ में नियमित रूप से निवास नहीं करना चाहिये। उन्हें अपने अपने चेशों में आचार्यं प्रतिपादित वर्गाध्रम धर्म तथा सदाचार की रक्षा विधिपूर्वंक करनी चाहिये। आनस्य करने से धर्म नष्ट हो जाने का डर सदा बना रहता है। इसलिये उत्साहित होकर धर्म की रक्षा में लगना प्रत्येक मठ के आचार्यं का पवित्र कर्तंज्य है। एक मठ के अध्यक्ष को दूसरे मठ के अध्यक्ष के विभाग में प्रवेश न करना चाहिये। सब आचार्यों को मिलकर भारतवर्षं में एक महती धार्मिक सुव्यवस्था बनाये रखनी चाहिये जिससे वैदिक धर्म अधुएगा रूप से प्रगति-शील बना रहे। मठ के अधीश्वरों के लिये आचार्यं का यही उपदेश है। जो कोई भी व्यक्ति आचार्यं के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इस पद

के लिये अनेक सदगुणों की नितान्त आवश्यकता है। पिवन, जितेन्द्रिय, बेद-, वेदाङ्ग में विशारद, योग का ज्ञाता, सकल शास्त्रों में निष्णात पिएडत ही इन मठों की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। यदि मठाध्यक्ष इन सद्गुणों से युक्त न हो, तो विद्वानों को चाहिये कि उसका निग्रह करें, चाहे वह अपने पद पर मले ही आख्द हो गया हो। अर्थात् गुणहीन व्यक्ति के मठाधीश बन जाने पर भी उसे मठ की गद्दी से उतार देना ही शक्द्वाराचार्य की आज्ञा है:—

उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेत् मत्पीठभाग्भवेत् । ग्रन्थया रूढपीठोऽपि, निग्रहार्हो मनीषिणाम् ॥

इस नियम के बनाने में आचार्य का कितना व्यवहार-ज्ञान खिपा हुआ है, पिएडतों के सामने इसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। विद्वान् लोग ही धम के नियन्ता होते हैं, अत: आचार्य ने मठाध्यक्षों के चित्र की देख-रेख इस देश के प्रोढ़ विद्वानों के अपर ही रख छोड़ी है। इस विषय में विद्वानों का बड़ा करांव्य है। गुएएहीन संन्यासी धम की कथमिप सुव्यवस्था नहीं कर सकता। इसी कारए शब्दुराचार्य ने उसे पद से च्युत करने का अधिकार विद्वानों को दे दिया है। आचार्य ने इन अध्यक्षों को धम के उद्देश्य से राजसी ठाट-बाट से रहने का उपदेश दिया है परन्तु इसमें स्वार्थ की बुद्धि प्रवल न होकर उपकार बुद्धि ही मुख्य होनी चाहिये। पीठों के अध्यक्षों को तो स्वयं परापत्र की तरह जगत् के व्यापारों से निलिस रहना चाहिये। उनका जीवन ही वर्णाश्रम धम की प्रतिष्ठा के लिये है। उन्हें तन-मन-धन लगा कर इस कार्य के सम्यादन के लिये प्रयत्नधील बनना चाहिये। यदि वे ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो उस महत्त्वपूर्ण पद के अधिकारी वे कभी भी नहीं हो सकते जिसकी स्थापना स्वयं आचार्य-चरएों ने वैदिक धम के अभ्युदय के लिये अपने हाथ से की थी।

श्राचार्य के ये उपदेश कितने उदात्त, कितने उदार तथा कितने उपादेय हैं! इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्राचार्य का व्यवहारज्ञान, शास्त्रज्ञान की अपेक्षा कथमिप घटकर नहीं था। यह महानुशासन आयं धर्म के लिये सचमुच महान् अनुशासन है। यदि आजकल मठाधीक्वर लोग इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते तो हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी सम्यता के सम्पर्क में आकर भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपने देवी-देवताओं के प्रति और अपनी सम्यता तथा संस्कृति के प्रति औ अनादर का भाव धीरे-धीरे घर करता जा रहा है, वह न जाने कब का नष्ट हो गया होता और भारतीय जनता निःश्रेयस तथा अम्युदय की सिद्धि करने वाले वैदिक वर्म की सामना में कब से जी जान से लग गयी होती।

शक्कराचार्य द्वारा उपदिष्ट 'महानुशासन' इस प्रकार की उनकी धर्म-प्रतिष्ठा की भावना को समभने में नितान्त उपादेय है। परन्तु मुभे दुःख है कि इस भ्रनुशासन का मूल संस्कृत रूप साधारणतया अधूरा ही उपलब्ध होता है। भ्रनेक हस्तिलिखित प्रतियों को मिलाकर यहाँ उसके असली मूलरूप को पूर्णंतः खोज निकाला गया है। अतः पाठकों की सुविधा के लिये यह महानुशासन यहाँ दिया जाता है:—

**महानुशासनम्** 

म्राम्नायाः कथिता ह्येते यतीनाच्च पृथक् पृथक् । ते सर्वे चतुराचार्याः नियोगेन यथाक्रमम् ॥१॥ प्रयोक्तव्याः स्वधर्मेषु शासनीयास्ततोऽन्यथा । कूर्वन्तु एव सततमटनं घरणी तले ॥२॥ विरुद्धाचारगाप्राप्तावाचार्यागां समाज्ञया । लोकार् संशीलयन्त्वेय स्वधर्माप्रतिरोधतः ॥३॥ स्वस्वराष्ट्रप्रतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम्। मठे तु नियतो वास ग्राचार्यस्य न युज्यते ॥४॥ वर्गाश्रमसदाचारा ध्रस्माभिये प्रसाधिताः। रक्षग्रीयास्तु एवैते स्वे स्वे भागे यथाविधि ॥॥॥ यतो विनष्टिमंहती धर्मस्यात्र प्रजायते । मान्द्यं संत्याज्यमेवात्र दाक्ष्यमेव समाश्रयेत् ॥६॥ परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन। परस्परेगा कर्तव्या ग्राचार्येगा व्यवस्थितः ॥७॥ मर्यादाया विनाशेन लुप्तेरिक्यमाः शुभाः । कलहाङ्गारसम्पत्तिरतस्तां परिवर्णयेत् ॥८॥ परिवाड चार्यमर्यादां मामकीनां यथाविधि । चतु: पीठाधिगां सत्तां प्रयुक्ष्याच्च पृथक् पृथक् ।।६।। जुचिजितेन्द्रियो वेदवेदाङ्गादिविशारदः योगज्ञः सर्वेशास्त्राणां स मदास्थानमाप्नुयात् ।।१०।। उक्तलक्षरासम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग् भवेत्। ग्रन्यथा रूढपीठोऽपि निग्रहार्ही मनीषिगाम् ॥११॥ न जातु मठमुच्छिन्द्वादिधकारिण्युपस्थिते । विञ्चानामपि बाहुल्यादेष घर्माः सनातनः ॥१२॥ ग्रस्मत्पीठसमारूढः परिव्राहुक्तलक्षराः **झहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुतेः ॥१३॥** 

एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षरासम्मतः । तसत्पीठे क्रमेर्एैव न बहु युज्यते क्वचित् ॥१४॥ सुघन्वनः समीत्सुनयनिवृत्ये धम्महितवे । देवराजोपचारांइच यथावदनुपालगेत् ॥१५॥ केवलं घम्मंमुहिर्य विभवो ब्रह्मचेतसाम् । विहितरचोपकाराय पद्मपत्रनयं त्रजेत ॥१६॥ सुघन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वराः । घम्मंपारम्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम् ॥१७॥ चातुर्वण्यं यथायोग्यं वाङ्मनः कायकर्मभि: । गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुक्रमेण वै ॥१८॥ वरामालम्ब्य राजानः प्रजाम्यः करभागिनः । कृताधिकाराः माचार्या धर्मतस्तद्वदेव हि ॥१६॥ धर्मो मूलं मनुष्याणां, स चाचार्यावलम्बनः । तस्मादाचार्यसमर्गः, शासनं सर्वतोऽधिकम् ॥२०॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शासनं सर्वसम्मतम् । याचार्यस्य विश्वेषेण ह्यौदार्यभरभागिनः ॥२१॥ ग्राचार्याक्षिप्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। निम्मंला स्वगंमायान्ति, सन्तः सुकृतिनो यथा ।।२२।। इत्येवं मनुरप्याह गौतमोऽपि विशेषतः । विशिष्टशिष्टाचारोऽपि, मूलादेव प्रसिद्धचित ॥२३॥ तानाचार्य्योपदेशाँश्च राजदएडाँश्च पालयेत् । तस्मादाचार्यराजानावनवद्यी न निन्दयेत ॥२४॥ घम्मंस्य पद्धतिह्यंषा जगतः स्थितिहेतवे । सर्वं वर्णाश्रमाणां हि यथाशास्त्रं विधीयते ।।२५।। कृते विद्वगुरुष्रं ह्या त्रेतायाम्पिसत्तमः । द्वापरे व्यास एव स्यात् कलावत्र भवाम्यहम् ॥२६॥

।। इति महानुशासनम् ॥

### दशनामी सम्प्रदाय

दशनामी संन्यासी सम्प्रदाय भी आषायं शक्कर के साथ सम्बद्ध है। प्रादि सम्प्रदाय का प्रमुत्व भारतवर्ष के हर एक प्रान्त में व्यापक रूप से दीख पड़ता है। इस सम्प्रदाय के महत्यों के हाथ में अनुस सम्प्रता है जिसका उपयोग लोकोपकार के कार्यों में भी होता है। जिस उद्देश्य से इस सम्प्रदाय की स्थापना की गई, उस महान् उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब उसके सिद्धत धन का उपयोग लोककल्याएा के कार्यों में विशेष रूप से किया जाय।

दशनामी शब्द का अर्थ है दश नाम को धारए करने वाला। ये दशनाम निम्निलिखित हैं:—(१) तीर्थ (२) ग्राश्रम (३) वन (४) अरएय (५) गिरि (६) पर्वंत (७) सागर (८) सरस्वती (६) भारती (१०) पुरी। इन उपाधियों के रहस्य का परिचय आचार्य के मठाम्नाय से भली-भाँति चलता है। इन पदिवयों की कल्पना भीतिक न होकर आध्यारिमक है।

- (१) तत्त्वमिस ग्रादि महावाक्यों का प्रतीक त्रिवेगी संगम है। उस संगम रूपी तीर्थ में जो व्यक्ति तत्त्वार्थ जानने की इच्छा से स्नान करता है वह 'तीर्थ'। के नाम से ग्रमिहित होता है।
- (२) जिस पुरुष के हृदय से आशा, ममता, मोह आदि वन्धनों का सर्वथा नाश हो गया है, आश्रम के नियम धारण करने में जो दृढ़ है तथा आवागमन से सर्वथा विरहित है, उसकी संज्ञा 'आश्रम' है।
- (३) जो मनुष्य सुन्दर, शान्त, निर्जन वन में निवास करता है तथा जगत् के बन्धनों से सर्वदा निर्मुक्त रहता है, उसका नाम है 'वन' ।
- (४) जो इस विश्व को छोड़कर जंगल में निवास करता हुआ नन्दन वन में रहने के आनन्द को सदा भोगा करता है उसे 'आरएथ' पाम से पुकारते हैं।
- (५) जो गीता के अम्यास करने में तत्पर हो, ऊँचे पहाड़ों के शिखरों पर निवास करता हो, गम्भीर निविचत बुद्धि वाला हो, उसे 'गिरि' कहते हैं।
- (६) समाधि में लगा हुआ जो व्यक्ति पहाड़ों के मूल में निवास करे, जगत् के सार और असार से भलीभाँति परिचित हो, वह 'पर्वंत' कहलाता है।

विवेणीसंगमे तीर्थे तत्त्वमस्यादिलक्षणे ।
स्नायात् तत्त्वार्थभावेन तीर्थनामा स उच्यते ।।

व्याश्रमग्रहणे प्रौढ़ः ग्राज्ञापाज्ञविर्वाजतः ।
यातायातविनिर्मुक एतदाश्रमलक्षणम् ॥

असुरम्यनिर्जने वेशे वासं नित्यं करोति यः ।
ग्राज्ञापाज्ञविनिर्मुको वननामा स उच्यते ॥

अग्रारण्ये संस्थितो नित्यामानन्दं नन्दने बने ।

त्यक्त्वा सर्वमिदं विक्वमारण्यं लक्षणं किल ॥

वासो गिरिवरे नित्यं गीताभ्यासे हि तत्परः ।
गम्भीरा चलबुद्धिक्व गिरिनामा स उच्यते ॥

वसेत्पर्वतम्तेषु प्रौढ़ो यो व्यानतत्परः ।
सारासारं विज्ञानाति पर्वतः परिकीतितः ॥

(७) गम्भीर समुद्र के पास रहने वाला जो व्यक्ति अध्यात्मशास्त्र के उपदेशरूपी रत्नों को ग्रहण करे तथा श्रपने ग्राथम की मर्यादा का कथमपि उल्लंघन न करे, उसे समुद्र के समान होने से 'सागर' । कहते हैं।

(६) स्वर (ख्वास) का ज्ञान रखने वाला जो पण्डित वेद के स्वरों से मली-भाँति परिचित हो तथा संसाररूपी सागर के रत्नों का पारखी हो, उसकी पदवी

'सरस्वती' र होती है।

(६) भार घारण करने के कारण 'भारती' संज्ञा मिलती है। जो व्यक्ति विद्या के भार से सम्पूर्ण है और जगत् के सव भारों को छोड़ दे तया दुः इत के भार को न जानता हो, वह 'भारती' उपाधि से मिएडत होता है।

(१०) पुरी वही है जो पूर्ण हो-तत्त्वज्ञान से पूर्ण हो, पूर्णपद में स्थित हो, परब्रह्म में विरत हो-इतनी जिसकी योग्यता हो वह 'पुरी' की पदवी का

अधिकारी है ।

इन नामों की यह व्याख्या स्वयं ग्राचार्यकृत है। इससे स्पष्ट है कि यह उन्हीं लोगों के लिये प्रयोग किया जाता था जिनमें इन पदिवयों के धारण करने की योग्यता प्रचुर मात्रा में थी। यही तो इसका वास्तविक रूप आरम्भिक काल में था। परन्तु जब इन नामों से सम्प्रदाय चल निकले, तो अब जो कोई व्यक्ति तत्तत् सम्प्रदाय के अन्तर्गत प्रवेश करता है वही उस नाम से पुकारा जाता है। गुरादोष का विचार कौन करे।

दशनामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति कब हुई, यह एक बड़ी विपम समस्या है। विशेष अन्वेषण करने पर भी यह समस्या अभी तक हल नहीं हुई हैं। सम्प्रदाय में

बहुत-सी दन्तकथाएँ सुनी जाती हैं जिनका तारतम्य ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचनीय है। एक वात और भी है। दशनामी लोग ं उत्पत्ति तो अपना सम्बन्ध साक्षात् रूप से आचार्य के साथ ही स्थापित

करते हैं परन्तु दएडीसंन्यासी सम्प्रदाय इस वात को पूर्ण रूप से मानने के लिये तैयार नहीं हैं। दिएडयों की दृष्टि में दशनामियों का स्थान कुछ घट कर है। इनकी

वसेत्सागरगम्भीरे घनरत्नपरिग्रहः। मर्यादाइचानलङ्घेन सागरः परिकीर्तितः ॥ . <sup>२</sup>स्वरज्ञानवशो नित्यं स्वरवादी कवीववर: । संसारसागरे साराभिज्ञो य स सरस्वती ॥ <sup>3</sup>विद्याभारेग सम्पूर्णः सर्वभारं परित्यजेत् । दु:खभारं न जानाति भारती परिकोर्तित: ॥ <sup>४</sup>ज्ञानतत्वेन सम्पूर्णः पूर्णतत्वे पवे स्थितः। परब्रह्मरतो नित्यं पुरीनामा स उच्यते ॥ मठाम्नाय

उत्पत्ति के विषय में यह कथानक प्रचलित है कि राष्ट्राराचार्यं ग्रथने चार पट्टिशिष्य तथा ग्रन्यशिष्यों के साथ किसी यात्रा में चले जा रहे थे। रास्ते में एक सुन्दर वगीचा मिला जहाँ पेड़ों से ताड़ी चुग्राकर रक्खी हुई थी। शिष्यों को प्यासा जानकर उन्होंने उसे पीने की ग्राज्ञा दी। शिष्यों ने भरपेट पिया। ग्रागे बढ़ने पर एक स्थान पर ताँवा गलाया जा रहा था। उन्होंने शिष्यों को ग्राज्ञा दी कि ताँवा को पी डालो। प्रभावशाली चार शिष्यों ने तो गले हुए जलते ताँवे को पी डाला पर ग्रन्य शिष्य भाग खड़े हुए। उसी समय ग्राचार्य ने ग्राज्ञा उल्लङ्कन करने के कारण इन शिष्यों को पट्टिशिष्यों की ग्रपेक्षा हेय कोटि में परिगणित किया। दशनामी संन्यासियों की उत्पत्ति उन्हों इतरिशिप्यों से है। पता नहीं इस किंवदन्ती में सत्य की कितनी मात्रा है; परन्तु यह सर्वत्र व्यापक तथा बहुलीभूत है।

इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति जब हुई हो ग्रीर जैसे हुई हो, पर इतना तो निक्ष्मित है कि इसके स्थापित होने का उद्देश्य नितान्त महान् ग्रीर उच्च है। इस

भव्य भारत भूमि में वैदिक धर्म को बनाए रखना, विरोधी गौसाँइयों का आततायी यवनों से सनातनधर्मावलम्बी जनता की रक्षा करना, इतिहास वैदिकधर्म का प्रचार तथा प्रसार—इस संस्था के उदय के भीतर प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है। दशनामी सम्प्रदाय के

संन्यासियों ने इस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिये अश्रान्त परिश्रम किया है और आज भी कर रहे हैं। मध्यकाल में विदेशियों से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने हथियार भी धारण किया। राजपूताना तथा मध्यप्रदेश के अनेक संन्यासी संस्थाओं का परिचय हमें मिलता है जिसके अध्यक्ष गोसाँई कहलाते थे, और ये प्रभूत भूमि के अधिपति थे तथा इन्होंने अपनी एक खास हथियारबन्द सेना भी तैयार कर रक्खी थी। ऐसे राजाओं का परिचय हमें ग्रस-काल के इतिहास में भी मिलता है जहाँ ये लोग 'परिन्नाजक राजा' के नाम से विख्यात हैं। इनके अनेक शिलालेख भी मिलते हैं जिनमें परिन्नाजक महाराज के शिलालेख विशेष महत्व के हैं। मध्ययुग में इनकी प्रभुता विशेष वढ़ गई थी। हिम्मतबहादुर 'गिरि' ऐसे ही एक लड़ाकू सरदार थे जिनके युद्धों का वर्णन महाकवि पद्माकर ने 'हिम्मतबहादुर विख्दावली' में बड़े थोज भरे छन्दों में किया है। ऐसी संस्थाएँ राजाओं को भी अवसर आने पर शत्रुओं से रक्षा करने के लिये अस्त्र-शस्त्र की सहायता देती थीं, स्वयं उनकी ओर से शत्रुओं को लड़कर परास्त करती थीं । मारवाड़, विशेषतः

<sup>े</sup> लेखक से यह किंवदन्ती, द्वारकापीठ के शङ्कराचार्य श्री राजराजेश्वराध्यम ने स्वयं भ्रपने मुंह से कही थी।

र द्रष्टच्य — गोस्वामी पृथ्वीगीर हरिगीर लिखित (गोसावी व र्यांचा सम्प्रदाय' मराठी ग्रन्थ ) भाग २, पुष्ठ २२१ — २३४

जयपुर में इनका प्रभुत्व रही है और किसी मात्रा में अब भी है। शस्त्रधारी नागा लोग इसी सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं।

दशनामी सम्प्रदाय के ग्रखाड़ों में ५२ मड़ी वतलाई जाती हैं. । ग्रीर मुख्यतः पाँच या छः ग्रखाड़े हैं । प्रसिद्ध ग्रखाड़ों के नाम इस प्रकार हैं... (१) पञ्चायती ग्रखाड़ा महानिर्वाणी, मुख्य स्थान प्रयाग (किंपलदेव की मुख्य उपासना), (२) पञ्चायती ग्रखाड़ा निरक्षनी, सदर मुकाम प्रयाग (स्वामी कार्तिकेय की उपासना), (३) ग्रखाड़ा ग्रटल (श्रीगणेश की उपासना), (४) भैरव (भैरव जो की उपासना)—इस ग्रखाड़े का प्रसिद्ध नाम 'जूना' है, (४) ग्रखाड़ा ग्रानन्द (दत्तात्रेय की उपासना), (६) ग्रखाड़ा ग्रान्न (ग्रान्वेव की ग्रखाड़े उपासना), (७) ग्रखाड़ा ग्रमान—इस ग्रखाड़े में वड़े शूरवीर

श्रलाड़े उपासना ), (७) अलाड़ा अमान—इस अलाड़े में वड़े शूरवीर हो गए हैं जिन्होंने लखनऊ के नवाव से सम्मान पाया थां।

इनमें अनूप गिरि, उमराव गिरि, हिम्मतवहादुर गिरि आदि मुख्य हैं। इन वड़े-बड़े सात अखाड़ों में अटल अखाड़ा (नं० ३) सबसे प्राचीन है। वादवाही जमाने में इनके साथ तीन लक्ष 'मूर्त्ति' रहते थे। वाएा विद्या के जानने में ये बड़े योग्य थे। यह अखाड़ा बड़ा ही शूरवीर था और अधिकतर जोधपुर की तरफ रहता था। जिस समय मुसलमान जोधपुर पर चढ़ाई कर राजा से कर वसूल करने आये थे, उस समय यह अखाड़ा यहाँ पहुँचा और मुसलमानी सेना को खिल्ल-भिल्ल कर दिया। इस समय केवल 'निर्वाणी' और 'निरक्षनी' सबसे प्रसिद्ध हैं। इन अखाड़ों के विशेष नियम हैं। ये अखाड़े व्यवस्थित संस्थाएँ हैं जिनकी शाखाएँ अन्य प्रान्तों में भी फैली हैं और जिनमें प्रवेश करने वाले साधुओं को विशिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता है।

इन ग्रखाड़ों के पास वड़ी भारी सम्पत्ति है। क्या ही ग्रच्छा होता कि इसका सदुपयोग देश तथा धर्म के कल्याएकारी कार्यों में किया जाता। इन ग्रखाड़ों के महन्यों में योग्यता की कमी नहीं है। प्रयाग तथा हिखार के कुम्म स्नान के ग्रवसर पर इनका ग्रच्छा जमाव होता है। किसी भी विवेकी पुष्प को यह जानते देर न लगेगी कि इन संन्यासियों के भीतर राष्ट्र तथा धर्म के मंगल की बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई है। उचित मार्ग पर लगाने से इससे हमारा बड़ा उपकार होगा, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। दशनामियों के मएडलेस्वर लोग बड़े विद्वान्, सदाचारी, नैष्ठिक तथा ग्रात्मवेत्ता होते ग्राए हैं ग्रीर किसी मात्रा में ग्राज भी हैं। संन्यासियों की ये व्यापक संस्थाएँ ग्राचार्य शक्कर की दूरदिश्वता को भली-माँति सूचित करती हैं।

<sup>े</sup>इन ग्रलाड़ों की विशेष जानकारी के लिये दें खिए, 'गोसाबों व त्यांचा सम्प्रदाय' भाग २ प्रष्ठ ३०४—३२७।

# श्रीमुख श्रीर श्रीमुद्राएँ



35

 पदुपटहमेरीकालभाङ्गालकटकिनस्साण्-वीणावेगुमृदङ्गादिसकलवाद्यविनोद । निखिलवाद्यघोषश्रवण्कान्तिशीकविमतबृन्द-कोलाहल ।।

पराक् स्वामिन्।।

 जयगोविन्द भगवत्पादपादाब्जघट्पद जयजीवपराभेदवावदूकजगद्गुरो । जयभो वौद्धपाषएडविघ्वंसनविचक्षगा जयवेदान्तसिद्धान्तसिद्धाक्षन महामते ।।

पराक् स्वामिन् ॥

३. नित्यान्नदानलसमानघनापदान-गानावदानभृश्वविस्मयमानलोक । भक्तिप्रकर्षपरिपूजितचन्द्रचूड-कारुएयलव्यनिखिलाभिमतार्थसिक्टे ॥

पराक् स्वामिन् ।।

४. प्रस्थानतूर्यंपटहानकशङ्ख्यभेरी-भंभंनिनादब्धिरीकृतदिक्तटीक । ग्रम्यग्रिशिवनमञ्जिलावनीन्द्र-मूर्यन्यरत्नरुचिरक्षितमञ्जुलाङ्घे ॥

पराक् स्वामिन् ॥

कुंभीसंभविद्यम्भण्टढाहंभावमम्भोनिष्ठे
गाँभीयं कुलकुंभिनीधरष्ट्राति जंभारिसंभावनाम् ।
ग्रंभोदोःद्भटनादमप्यपहसन् वंश्रम्यते संश्रमात्
भंभं भंभितीत्व्यशंकरगुरोजेंत्राङ्क शंखव्विनः ॥

पराक् स्वामिन् ॥

काञ्चीपुराभरणकामदकामकोटिपीठाभिषिक्तवरदेशिकसार्वभौम ।
 सर्वज्ञशक्तयधिगताखिलमन्त्रतन्त्र चक्रप्रतिष्ठितविजृ भितचातुरीक ।।

पराक् स्वामिन् ॥

 स्वस्तिश्रीभुवनत्रयाचितपदाम्भोजातताहङ्महा-तत्त्वज्ञाननिदानगंकरगुरोवद्यात्रकमाघिष्ठिते ।
 काञ्चीमध्यगशारदामठसुधीसिहासने पएमता-चार्याराधितपादुको विजयते विश्वाधिकोऽस्मदुगुरुः ।।

पराक् स्वामिन् ॥

अत्रैविंगिकसंप्रदायपदवीसाम्राज्यसिंहासने
 स्वैरारोहणकर्मजाँघिकगुणाग्रामाभिरामात्मने ।
 वाणीकणाँवतंसहल्लकदलद्रोणीमिलद्वासना तत्त्वव्यक्षकवाङ्मुखाय भगवत्पादाय मोदामहे ।।

पराक् स्वामिन् ॥

# क्रड जि (वर्तुजार्द्धाङ्गुजद्वय समुद्रा)



श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यपदवाक्यप्रमार्गणारावारपारीग्ण यम नियमासनप्राग्गायामप्रत्याहारध्यानधारग्गसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठतपश्च-कवत्यंनाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्पराप्राप्तपड्दश्नंनस्थापनाचार्यं व्यास्थानसिंहासनाधीश्वर सकलवेदार्थप्रकाशक साङ्ख्यत्रयीप्रतिपालक सकलनिगमागमसारहृदयवैदिकमार्गं प्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादि राजाधानी विद्यानगर महा-राजधानी कर्नाटकसिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्यं श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्यं तुङ्गभद्रातीरवासऋष्यशृङ्गपुर-वराधीश्वर श्रीशृङ्गेरी (कूडली) श्रीविद्याशङ्कर देवदेव्य श्रीपादपद्माराधकशृङ्गेरी श्रीनृसिंहभारती स्वामिकरकमलसञ्जात शृङ्गेरी श्रीशङ्करभारती स्वामिभिः।।

श्रामनि पीठाधिपानाम् (त्रर्धाङ्गुलद्वय सचतुरश्र मुद्रा) श्री विद्याशङ्कर



श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यं पदवाक्यप्रमारापारावारपारीरा यमनियमा-

सनप्राणायामप्रत्याहारच्यानघारणसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठानिष्ठागरिष्ठतपरचक्रवत्यंना-द्यविच्छित्रगुरुपरंपराप्राप्त षड्दर्शंनस्थापनाचा यं व्याख्यानिसहासनाधीक्वर सकल-वेदार्थंप्रकाशक सांख्यत्रयीप्रतिपालक सकलिगमागमसारहृदयवैदिकमागंप्रवर्तक-सर्वतन्त्र स्वतन्त्रादि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासनप्रतिष्ठापना-चार्यं श्रीमद्राजाधिराज गुरुभूमण्डलाचार्यं तुंगभद्रातीरवास ऋष्यश्रङ्ग पुरवराधीक्वर श्री श्रङ्गेरी श्रीविद्याशङ्करदेवदिव्यश्रीपादपद्माराधक श्री श्रङ्गेरी श्रीविद्यारण्य भारती स्वामिनां करकमलसञ्जात श्री श्रङ्गेरी श्रीमदिभनवोद्दण्ड विद्यारण्य भारती स्वामिभिः।

### करवीरमठाधिपानाम्



स्वस्ति श्रीमत्समस्तसुरवृन्दपूजितपादारिवन्द शिवप्रतिबिववर्यं श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यं पदवाक्यप्रमाण्पारावारपारीण्यमिनयमासनप्राणायामप्रत्याहारव्यानधारण्समाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठानिष्ठतपश्चक्रवत्यंनाद्यविच्छिन् गुरुपरम्पराप्रासषड्दश्नेनस्थापनाचार्यं व्याख्यानिसिहासनावीस्वर सकलिनगमागमसारहृदय
सांख्यत्रयप्रतिपादकसकलनास्तिकमतोच्छेदपूर्वंक सकलघमंसंस्थापनेकष्ठुरीण् वैदिकमाग्रप्रवतंक सवंतन्त्र श्रीमहाराजधानी ऋष्यम्यङ्गपुरवराधीश श्रीमद्राजिषराज गुरुमग्रप्रवतंक सवंतन्त्र श्रीमहाराजधानी ऋष्यम्यङ्गपुरवराधीश श्रीमद्राजिषराज गुरुमग्रप्रवतंक सवंतन्त्र श्रीमहाराजधानी विद्यान्त्य संजातामिनव पद्मगंगातीरवास कमलानिकेतन
करवीरसिहासनाधीश्वर श्री (सिच्चदानन्द) विद्यानुसिह भारती करकमलिङ्गल्कोद्रवशीमदिभनव (सिच्चदानन्द) विद्यानुसुर भारती स्वामिभिः ॥

## श्रीत्रलंपुरी श्रीविद्याशङ्कर

मुख्य मिरि श्रीमुखम् भी विचा सहुर चन्हाचीकीम्बर

भी शुरू जिल्ले भी विरुपादा भी पुरुप जिल्ले भी अलंपुरि भी विद्याशङ्कर करकवल सजात भी विद्या नृत्सिंह भारति स्वापिनः

श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यंवयंपदवाक्यप्रमाग्णपारावारपारीग्णयमिनयमासन—
प्राग्णायामप्रत्याहारध्यानधारग्णसमाध्यष्टांगयोगानुष्टानिनष्टागरिष्ठतपश्चक्रवत्यंनाद्यविच्छित्नगुरुपरंपराप्राप्तसंप्रदायषड्दर्शंनस्थापनाचार्यव्यास्यानिसहासनाचीश्वर सकलवेदार्थप्रकाशकसांस्यत्रयीप्रतिपालक सकलिगमागमसारहृदयवैदिकमाग्प्रवैतकसर्वंतन्त्रस्वतन्त्रादि राजधानीविद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकिसहासनप्रतिष्ठापनाचार्यश्रीमद्राजाधिराजमहाराजगुरु भूमग्डलाचार्य तुंगभद्रातीरवासऋस्यश्वंगगिरिविरूपाक्ष
पुष्पगिरि पिनािकनीतीरवास श्रीशैलश्रीग्रलपुर्यादिसमस्तपीठाधीश्वरश्रीमदभिनवोइ्ग्डविद्यानृसिंहभारती गुरुपादपद्याराधक श्रीमदभिनवोद्दग्डविद्याशङ्करकरकमलसंजात श्रीमदभिनवोद्दग्ड विद्यानृसिंह भारतीस्वािमवाह ॥

## विरूपाक्ष श्रीमुखम् श्रीविद्याशङ्कर



श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यंवर्यपदवाक्यप्रमार्गपारावारपारीग्यमनियमासनप्रा-

णायामप्रत्याहारध्यानघारणसमाध्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठतपश्चक्रवत्यंनाद्यविच्छित्तगुरूपरंपराप्राप्तयद्वर्शनस्थापनाचार्यव्याख्यानसिहासनाधीश्वरसकलवेदार्यप्रकाशकसांस्यत्रयीप्रतिपालकसकलिगमागमसारहृदयवैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादि राजधानीविद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्यं श्रीमद्राजाधिराजमहाराजगुरुभूमण्डलाचार्यं तुंगभद्रातीरवासऋष्यप्रपुङ्गिगिरिपुरवराधीश्वर श्रीष्ट्यङ्गिगिरि
श्रीविख्पाक्ष श्रीविद्याशङ्करदेवदिव्य श्रीपादपद्याराघकश्रीमदिभनवशङ्करभारतीस्वामिकरकमलसंजात श्रुगेरी श्रीमदिभनवोह्ण्डनृसिंह भारती स्वामिमः।।

## शृङ्गगिरि श्रीग्रुखम्



श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यंवर्यंपदवाक्यप्रमाण्पारावारपारीण्यमिन्यमासनप्राणायामप्रत्याहारघ्यानघारण्समाघ्यष्टांगयोगानुष्ठानिष्ठिततपश्चक्रवत्यंनाद्यविच्छित्त गुरुपरंपराप्राप्तपड्दर्शंनस्थापनाचार्यंव्याख्यानिसंहासनाधीश्वर सकलिनगमागमसारहृदयसांख्यत्रयीप्रतिपादकवैदिकमागंप्रवर्तंकसर्वंतन्त्रस्वतन्त्रादि राजधानी विद्यानगर
महाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्यश्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्यं
ऋष्यश्चित्रपुत्रपुरवराधीश्वर तुंगभद्रातीरवास श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्याराधक श्रीमदिमनवसचिदानन्दभारतीस्वामिकरकमलसंजातश्रीश्चंगेरीश्रीनृसिंहभारती स्वामिभिः ॥

अथेदानीं सकलवैदिकलौकिकव्यवहारोपयोगितया श्रीमत्सुरेश्वराचार्यंप्रकल्पितं श्रीमच्छक्करभगवत्पादाचार्यं-विक्दाक्कितं श्रीमुखं व्याख्यायते ॥

# श्रीमुखम् ।। श्री चन्द्रमौलीश्वर

श्री -जन्द्र गीनीश्वराय नमः श्रीभायरसहंस परिद्यानका नार्य श्री यन्छडुर भगवत्पाद श्रीतिष्ठित श्री कामकोटि पीठापिप श्री महादेवेन्द्र सरस्वती संक्रमीन्द्री विजयते

स्वस्ति श्रीमदिखलभूमएडलालङ्कारत्रयांस्त्रश्चरतेवितासेवितश्रीकामाक्षीदेवीसनाथश्रीमदेकाञ्चनाथ श्रीमहादेवीसनाथश्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्कारपरमाधिष्ठान
सत्यत्रतनामाङ्कित काञ्चीदिव्यक्षेत्रे, शारदामठसुस्थितानां, अतुलितसुधारसमाधुर्यकमलासनकामिनीधंमिञ्चसंफुञ्चमञ्चिकामालिकानिष्यन्दमकरन्दभरीसौवस्तिकवाङ्निगुंभविजृंभगानन्दतुन्दिलितमनीषिमग्डलानां ग्रनवरताद्वैतिवद्याविनोदरसिकानां, निरन्तरा
लंकृतीकृतवान्तिदान्तिभूस्तां, सकलभुवन वक्रप्रतिष्ठापकश्रीचक्रप्रतिष्ठाविख्यातयशोऽलंकृतानां, निखलपाषग्डषग्डकग्टकोत्पाटनेन विश्वदीकृतवेदवेदान्तमार्गषग्भतप्रतिष्ठापकाचार्यांगां श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यंवयं श्रीमच्छक्करमगवत्पादाचार्याणां
ग्रिष्ठाने सिहासन।भिषिक्तश्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्रागां ग्रन्तेवासिवयं श्रीमन्महादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीपादैः।।

अ महादेवेति चन्द्रशेखरेति च तादात्विकाचार्यागां नामधेयम् ।

# श्री मुद्राएँ म्युङ्गिगिरि (ङ्गेरी) मठाधिपानाम् वर्तुलांगुलद्वयसनक्षरमुद्रा



श्रीकाञ्चीकामकोटिपीत्रिधपानाम् चन्द्रमौकीश्वर



कूंडली (लगी) मठाधिपानाम् श्रीविद्याशङ्कर



आमनिमठाधिपानाम् श्री विचाशहुर



पुष्पगिरिमठाधिपानाम् श्रीविद्या शङ्कर



# वि रूपाक्षमठाधिपानाम् श्रीविद्याशङ्कर



करवीरमठाधिपानाम् विद्याशङ्कर भारती





# चतुर्थ खण्ड उपदेश-खण्ड

(१) ग्रहेत वेदान्त : इतिहास (२) ग्रहेतवाद : विवरण (३) विशिष्ट-समीक्षा



# सप्तदश परिच्छेद अद्वैत वेदान्त का इतिहास

आचार्थं शङ्कर ग्रद्धेत वेदान्त के सबसे प्रीढ़ तथा प्रामाणिक व्यास्याता थे। यह वेदान्त भारतीय श्रध्यात्म शास्त्र का मुकुटमिए माना जाता है। भारतीय हिन्दू जनता का यही सर्वमान्य सिद्धान्त है। वेदान्त का मूल स्वयं उपनिषद् है। वेदान्त का मूल जानने के लिए उपनिषदों का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। वेदान्त 'वेद' और 'अन्त' इन दो शब्दों के योग से बना हुआ है। अतः इसका व्युत्पत्तिलम्य ग्रयं है 'वेद का अन्त'। अन्त शब्द का ग्रयं है रहस्य या सिद्धान्त, अतः वेदान्त का अर्थं हुआ वेद का मन्तव्य, वेद का प्रतिपाद्य सिद्धान्त । इस अर्थं में वेदान्त शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही सबसे पहले उपलब्ब होता है। क्वेता-क्वतर<sup>ी</sup>, मुएडक<sup>२</sup> तथा महानारायराए<sup>3</sup> उपनिषद् में इस ग्रब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। कालान्तर में उपनिषदों के सिद्धान्तों का समसना दुरूह होने लगा क्योंकि उनमें ग्रापाततः ग्रनेक विरोध दिखलाई पड़ने लगे। इन्हीं विरोधों के परिहार के लिए तथा एकवाक्यता लाने के लिए महर्षि वादरायरा व्यास ने ब्रह्मभूत्रों की रचना की। यह ग्रन्थ तो केवल पाँच सी पचपन सूत्रों का नितान्त स्वल्प कलेवर ग्रन्थ है परन्तु इसे वेदान्त का आकर-ग्रन्थ समस्ता चाहिए। ग्राचार्य शङ्कर ने सबसे पहले इन्हीं सुत्रों पर ग्रपना भाष्य लिखा ग्रीर इसमें उन्होंने अपने सिद्धान्त की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी। आचार्य शक्कर का यह कार्यं इतना उपादेय प्रमाणित हुमा कि भ्रवान्तर काल के भनेक भ्राचार्यों ने अपने मतानुसार भाष्य-प्रत्यों की रचना की । ये सूत्र-प्रन्य समय की दृष्टि से नितान्त प्राचीन हैं। ये सूत्र भिक्षुग्रों ग्रथीत् संन्यासियों के लिए उपादेव हैं इसलिए इन्हें भिक्षु-सूत्र भी कहते हैं। पारिएनि ने पाराधर्यधिलालिम्यां भिक्ष नटसूत्रयोः' में पाराध्यं भिक्षु-सूत्रों का उल्लेख किया है। पाराध्यं का अर्थ है पराशर का पुत्र । ब्रह्मसूत्र भी पराशर के पुत्र वादरायण व्यास के द्वारा विरचित हैं, यतः प्रष्टांच्यायी में उल्लिखित भिक्षसूत्र तथा प्रकृत ब्रह्मसूत्र की ग्रमिन्नता मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। भगवद्गीता में भी १३।३ में ब्रह्मसूत्र का

विदान्ते परमं गुह्यम् — इवेता ६ ।२२

वैवान्तविज्ञानसुनिद्दिवतार्थाः-सुएडक ३।२।६

विवादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित-महाना० १०। व

उल्लेख है । इस शब्द के समुचित ग्रथं के विषय में टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद है । श्रीधर स्वामी की सम्मित में गीता ब्रह्मसूत्रों का ही उल्लेख करती है । यदि यह वात सच हो तो ब्रह्मसूत्रों का समय विक्रम पूर्व षष्ठ शतक से उतर कर नहीं है । तर्कपाद में सर्वास्तिवाद ग्रौर विज्ञानवाद के खएडन ग्रवश्य उपलब्ध होते हैं । परन्तु उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को तिनक भी हानि नहीं पहुँचती । क्योंकि भारतीय ग्रध्यात्म शास्त्र के इतिहास में ये मत गौतमबुद्ध से भी प्राचीन हैं । परवर्ती काल में वसुवन्धु तथा ग्रसङ्ग के साथ इन मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रवश्य है परन्तु इसका ग्रथं यह नहीं है कि इन ग्राचार्यों ने इन मतों की प्रथम उद्भावना की । ये तो केवल तर्कवहुल ग्रन्थ की रचना कर इन मतों के व्यवस्थापक मात्र थे ।

#### त्रहासूत्र

ब्रह्मसूत्र में चार ग्रध्याय हैं ग्रीर प्रत्येक श्रध्याय में चार पाद हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ बहुत ही स्वल्पकाय है परन्तु विषय प्रतिपादन के विचार से यह नितान्त महत्वपूर्ण है। ग्रवान्तर काल के ग्राचार्यों ने इसके ऊपर प्रामाणिक माष्य लिखकर ग्रपने मत की पुष्टि के लिए ग्राघार खोज निकाला है। इन भाष्यकारों में निम्नलिखित विशिष्ट मत के स्थापक होने से नितान्त प्रसिद्ध हैं।

### ब्रह्मस्त्र के प्रसिद्ध भाष्यकार

| १. शङ्कर (७८८-५२०) शारीरकमाष्य निर्विशेषाहैत                        |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Z. Chillian Chil                                                    |          |
| २. भास्कर (१०००) भास्करभाष्य भेदाभेद                                |          |
| ३. रामानुज (११५०) श्रीभाष्य विशिष्टाहैत                             |          |
| ४. मध्व (१२३८) पूर्णप्रज्ञ द्वैत                                    |          |
| <ol> <li>प्. निम्बार्क (१२५०) वेदान्तपारिजात द्वैताद्वैत</li> </ol> |          |
| ६. श्री कण्ठ (१२७०) शैवभाष्य शैवविशिष्टा                            | त        |
| ७. श्रीपति (१४००) श्रीकरभाष्य शक्तिविशिष्ट                          | . ाद्वेत |
| s. वल्लम (१५००) ग्रग् <u>य</u> ुमाष्य शुद्धा <u>दै</u> त            |          |
| <ol> <li>विज्ञानिभक्षु (१६००) विज्ञानामृत अविभागाँढे</li> </ol>     | Ţ        |
| १०. वलदेव (१७२५) गोविन्दभाष्य ग्रचिन्त्यभेदार                       | द        |

इन भाष्यों में केवल सिद्धान्तों का ही अन्तर नहीं है बल्कि सूत्रों की संख्या तथा उनका रूप और अधिकरएों की संख्या में भी महान् अन्तर है। कोई सूत्र किसी भाष्यकार के मत से पूर्व पक्ष है तो दूसरे की सम्मति में वह उत्तरपक्ष ( अर्थीत् सिद्धान्त) है। सूत्रों की तथा अधिकरएों की संख्या शक्कर के अनुसार क्रमशः

<sup>े</sup>ब्रह्मसूत्रपदैश्चेव हेतुमद्भिविनिश्चितः-गीता १३।३

४.५५, और १६१ है। रामानुज मत में ५४५ और १६० है, माध्व मत में ५६४ और २२३ है, निम्वार्कमत में ५४६ और १६१ है, श्रीकएठ के अनुसार ५४४ और १८२ तथा वल्लभ मत में ५५४ और १७१ है।

ब्रह्मसूत्र अल्पाक्षर होने के कारए बहुत ही दुल्ह है। बिना किसी वृत्ति या भाष्य की सहायता से उनका अर्थ समभना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव अवस्य है। ब्रह्मसूत्र के आध्यात्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से हैं, इसका यथोचित उत्तर देना बहुत ही कठिन है। साम्प्रदायिक भाष्यकारों की व्याख्याएँ हमें इतनी उलम्झन में लगा देती हैं कि सूत्रकार का अपना मत जानना एक विषम समस्या सी प्रतीत होने लगती है। इस विषय की चर्चा करने के पहले ब्रह्मसूत्र के विषय का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है।

ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम 'समन्वयाध्याय' है जिसमें समग्र वेदान्त वाक्यों का तात्पर्य साक्षात् रूप से या परम्परा रूप से अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही वताया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद में उन वाक्यों का विचार किया गया है जिनमें ब्रह्मखोतक चिह्न स्पष्ट तथा वर्तमान हैं। आरम्भ के चार सूत्र सिद्धान्त की दृष्टि से महत्त्वशाली माने जाते हैं। इन्हों का नाम 'चतु:सूत्री' है। द्वितीय पाद में उन वाक्यों का विवेचन है जो अस्पष्ट ब्रह्मालग से युक्त और उपास्य ब्रह्म के विषय में हैं। तृतीय पाद में प्राय: ज्ञेय-ब्रह्म-विषयक वाक्यों का विचार है। अन्तिम पाद में अज, अव्यक्त, आदि शब्दों के अथं का विवेचन है जिन्हें सांख्यवादी प्रधान के लिए प्रत्युक्त वतलाते हैं।

दूसरे अध्याय का नाम है 'अविरोधाध्याय' जिसमें स्मृति और तक आदि के द्वारा सम्भावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म की स्थित के विषय में सब प्रकार से अविरोध दिखलाया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद का नाम है 'स्मृतिपाद' क्योंकि यहाँ सांख्य, योग आदि स्मृतियों के सिद्धान्तों का खरड़न किया गया है। दूसरे पाद का नाम है 'तक पाद' जिसमें सांख्य, वैशेषिक, जैन, सवांस्तिवाद और विज्ञानवाद (बौद्ध), पाषुपत तथा पाञ्चरात्र मतों का युक्तियों से क्रमशः खरड़न कर वेदान्त मत की प्रतिष्ठा की गयी है। ये दोनों पाद तक युक्तियों की सूक्ष्मता, समर्थता तथा व्यापकता के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध है। तीसरे पाद में दो विभाग है। पूर्व भाग में महाभूत की सृष्टि आदि के विषय में श्रुति में जो कहीं कहीं विरोध दिखलाई पड़ता है, उसका परिहार है। उत्तर भाग में जीव के

<sup>े</sup>यह कथन शाङ्कर भाष्य के प्रनुसार है। रामानुज के श्रीमाध्य के प्रनुसार सूत्रकार पांचरात्र का मएडन ही करते हैं, खएडन नहीं। इस विरोध का परिहार करना नितान्त कठिन है।

स्वरूप का वर्णन है। चीथे पाद का विषय है इन्द्रिय आदि के विषय में उपलब्ध होने वाली श्रुतियों के विरोध का परिहार। इस प्रकार इस अध्याय में तर्क की सहायता से विरोधियों के सिद्धान्तों का खएडन कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्ध एकमात्र ब्रह्म ही है।

तीसरे अध्याय का नाम है 'साधनाध्याय' जिसमें वेदान्त के लिए उपयुक्त साधनमार्गं का विवेचन है। प्रथम पाद में जीव के परलोक-गमन का विचार कर वैराग्य का निरूपण किया गया है। दूसरे पाद में पहले तो त्वं पदार्थं का परिशोधन है और उसके अनन्तर तत् पदार्थं का। तीसरे पाद में सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर समग्र विद्याओं का विशेष वर्णं न है। चौथे पाद में निर्गुण ब्रह्म विद्या के विहरङ्ग साधन—आश्रम धर्म, यज्ञदान आदि का तथा अन्तरङ्ग साधन—शम, दम, निर्दिध्यासन आदि का विस्तृत निरूपण किया गया है।

चौथे अध्याय का नाम है 'फलाध्याय' । इसमें सगुगा विद्या और निर्गुण विद्या के विशिष्ट फलों का पृथक्-पृथक् निरूपण है । इस अध्याय के पहले पाद में अवण आदि की आवृत्ति से निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि कर अथवा उपासना की आवृत्ति से सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर जीवित रहने वाले पुरुष की जीवन्मुक्ति का वर्णन है । दूसरे पाद में मरने वाले व्यक्ति के उत्क्रान्ति का वर्णन है । तीसरे पाद में सगुण ब्रह्मविद्या के वेत्ता पुरुष के मरने के अनन्तर होने वाली गित का अतिपादन है । अन्तिम पाद में निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता पुरुष के लिए विदेह मुक्ति तथा सगुण ब्रह्मवेता पुरुष के लिए ब्रह्मलोक में स्थिति का कथन है । ब्रह्मसूत्र के इस संक्षिस परिचय से हमें ब्रह्म के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और फल का विश्वद वर्णन उपलब्ध होता है ।

सूत्रकार बादरायगा के सिद्धान्तों का निरूपगा करना कठिन अवस्य है परन्तु भाष्यों की सहायता से उसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह कहना बहुत ही कठिन हैं कि परवर्ती काल के किस भाष्यकार ने सूत्रकार के मूल-सिद्धान्तों को अपनाया है। सच तो यह है कि साम्प्रदायिक भाष्यकारों की दृष्टि अपने विषय की ही और अधिक भुकने के कारगा मूल अर्थ के स्वारस्य की रक्षा नहीं कर सकी। जीव आदि के विषय में बादरायगा का मत यों प्रतीत होता है :—

जीव—ब्रह्म की अपेक्षा जीवन परिमाण में अणु प्रतीत होता है। यह ब्रह्म के साथ विल्कुल अभिन्न नहीं है, और साथ ही साथ उससे विल्कुल भिन्न भी

<sup>े</sup>विशेष के लिए द्रब्टक्य - Ghate - The 'Vedant' pp. 179-184 (प्रकाशक, भाराडारकर म्रोरियएटल सीरीज, पूना) तथा स्वामी चिद्रमनानन्दकृत ब्रह्मसूत्र-भाष्य-निर्णय (काशी)।

नहीं हैं। जीव ब्रह्म का अंश है। जीव चेतन स्वरूप है। यह ज्ञाता है अथवा ज्ञान को उसका धर्म कह सकते हैं। जीव क्रियाधील है। उसका यह कर्तृत्व ब्रह्म से ही आविभूत होता है।

त्रह्म — त्रह्म ही जगत् की उत्पत्ति, स्थिति ग्रीर लय का कारण है ( ब्रह्मसूत्र १।१।२ )। ब्रह्म चेतनरूप है तथा चेतन ग्रीर अचेतन उभय प्रकार के पदार्थों का वही कारण है ( २।१।४—११ )। ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है तथा साथ ही साथ निमित्त कारण भी है ( १।४।२३ )। ब्रह्म की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है ग्रीर यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है ( ३।४।११ — ५२ )। ब्रह्म एक है, उसमें ऊँच नीच का किसी प्रकार का भेद नहीं।

कारण—कारण का ही परिणाम कार्य है। सूत्रकार परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते हैं विवर्तवाद के नहीं। 'भ्रात्मवृत्तेः परिणामात्' (१।४।२६) में परिणाम चन्द का स्पष्ट निर्देश है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रुति ही हमारा प्रधान साधन है। ब्रह्म तर्क का विषय नहीं हो सकता। श्रुति के अनुकूल होने पर ही तर्क का बादर है। (२।१।११)।

( २ ) आर्ष वेदान्त

प्राजकल प्राचीन वैदान्त का स्वरूप जानने के लिए केवल एक ही ग्रन्य उपलब्ध है। यह ग्रन्थ बादरायण व्यास-रिचत ब्रह्म-सूत्र है। इस ग्रन्थ के अनुश्रीलन से पता चलता है कि प्राचीन काल में ग्रनेक ऋषियों ने वेदान्त के विषय में ग्रपने सिद्धान्त का निर्धारण कर रखा था जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्र में किया गया है। सम्भवतः इन ऋषियों के द्वारा विरचित सूत्रग्रन्थ रहे होंगे। परन्तु ये ग्रन्थ कालकविलत होने से कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। बादरायण के द्वारा निर्देश किए जाने के कारण इतना तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये ऋषि लोग इस विषय में विशेष प्रभावशाली थे। इनमें से कई भाचार्यों का नाम जैमिनि के सूत्रों में भी उपलब्ध होता है। इस प्राचीन सम्प्रदाय का संक्षित परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

### आत्रेय

इनका नाम ब्रह्मसूत्र में एक बार उल्लिखित हुमा है। सूत्र का विषय उपासना के विषय में है। अङ्गाश्रित उपासना दोनों प्रकार से हो सकती है— यजमान के द्वारा तथा ऋत्विक् के द्वारा। ग्रब संशय यह उत्पन्न होता है कि मङ्ग उपासना का फल किस व्यक्ति को प्राप्त होगा। इस विषय में ग्रात्रेय की सम्मति

<sup>े</sup>स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः-- ब्रह्मसूत्र ३।४।४

उद्भृत की गयी है कि यह फल स्वामी अर्थात् यजमान को ही प्राप्त होता है। मीमांसा सूत्र भें भी आत्रेय का नाम दो वार उल्लिखित हुआ है (४।३।१८), (६।१।२६)। महाभारत में भी निर्गुण ब्रह्म विद्या के उपदेशक रूप में एक आत्रेय का नाम पाया जाता है (१३।१३०।३) परन्तु ये आत्रेय ब्रह्मसूत्र में निर्दिष्ट आत्रेय से भिन्न हैं या अभिन्न, इसका निर्णंय यथाविधि नहीं किया जा सकता।

### ग्राइमर्थ्य

ब्रह्मसूत्र में आश्मरथ्य का नाम दो बार आता है (ब्रह्मसूत्र १।२।२६, १।४।२०)—

- (क) प्रसङ्ग 'प्रादेशमात्र' शब्द की व्याख्या के विषय में है। परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहने से क्या अभिप्राय है, जब वह वस्तुतः विधि है। इस पर आश्मरथ्य का कहना है कि परमेश्वर वख्तुतः अनन्त होने पर भी भक्तों के अनुप्रह करने के लिए स्थान-विशेष में अपने को अभिव्यक्त किया करता है। उसकी उपलब्धि के स्थान हृदय आदि प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में सीमित होने के कारण ही परमेश्वर वेद में 'प्रादेशमात्र' कहा गया है।
- (ख) इनके मत में परमात्मा तथा विज्ञानात्मा में भेदाभेद सम्बन्ध है। 'आत्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवित' ग्रादि श्रुतियों का भी तात्पयं भेदाभेद के प्रतिपादन में ही है। ये इस प्रकार द्वैताद्वैत मत के सबसे प्राचीन ग्राचार्यं हैं। मीमांसादर्शन में भी इनका नाम एक वार ग्राता है—(मीमांसादर्शन ६।५।१६)। रामानुज के भाष्यकार सुदर्शनाचार्यं का कहना है कि इन्हीं ग्राश्मरथ्य के भेदाभेद-बाद को पीछे ग्राचार्यं यादव-प्रकाश ने ग्रङ्गीकार किया था तथा ग्रन्य प्रमाणों से पुष्ट किया था?।

श्रामुक्तेर्भेद एव स्यात् जीवस्य च परस्य च । मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ।।

ग्राशय यह है कि मुक्ति होने तक जीव ग्रीर ब्रह्म में भेव ही रहता है। ग्रमेव तो मुक्तावस्था में रहता है क्योंकि उस समय भेव उत्पन्न करने वाले कारण ही नहीं रहते।

<sup>े</sup>फलमात्रेयो निर्देशात् अभृतौ ह्यनुमानं स्यात्—मीमांसादर्शन (४।३।१५); निर्देशाद्वा त्रयाणां स्यादग्न्याधेये ह्यसम्बन्धः क्रतुषु ब्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेय :— (६।१।२६)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>इनके मत के स्वब्टीकरण के लिए देखिए—भामती (१।४।२१) एतदुकं भवति-मविष्यन्तमभेदसुपादाय भेदकालेऽज्यभेद उक्त: । यदाहुः पाञ्चरात्रिकाः—

### **ब्रौडुलो**मि

इनका नाम ब्रह्मसूत्र में तीन जगह आता है—(१।४।२१, ३।४।४४, ४।४।६)।
ये भी भेदामेदवादी हैं। यह भेदामेद भिन्न अवस्थाओं के कारण ही उत्पन्न होता
है। संसारी दशा में जीव ब्रह्म से नितान्त भिन्न है। देह, इन्द्रिय आदि के सम्पन्ने
होते ही जीव कलुषित हो जाता है परन्तु ज्ञान-ध्यान के उपयोग से जब उसका
कालुष्य दूर हो जाता है, तब वह प्रसन्न होकर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता
है। अतः मुक्त अवस्था में अभेद है; परन्तु संसार दशा में भेद है।

अङ्गिश्चित उपासना के विषय में भी भी बुलोमि की स्पष्ट सम्मित है कि यह ऋतिक का ही काम है, यजमान का नहीं। ग्रतः फल भी ऋतिक को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार मुक्त पुरुष के विषय में इनका कहना है कि चैतन्यख्य से ही उसकी ग्रमिव्यक्ति होती है, सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर ख्य से उसकी ग्रमिव्यक्ति नहीं होती। ग्रात्मा को भ्रवश्य ही अपहतपाप्मा (पापरहित) उस समय कहा गया है, पर इसका तात्पर्य पाप ग्रादि के निराकरण में ही है। ग्रमिव्यक्ति तो चैतन्य-मात्र से ही होती है।

### काष्याजिनि

इनका नाम ब्रह्मसूत्र में एक ही बार आता है (त्र॰ सू॰ ३।१।६)। पुनर्जनम के विषय में इनकी सम्मति है कि अनुश्यभूत कमों के द्वारा प्राणियों को नयी योनि प्राप्त हुआ करती है। 'अनुश्य' से अभिप्राय उन कमों से हैं जो भोगे गये कमों के अतिरिक्त भी बचे रहते हैं। अतः इनकी दृष्टि में ये कमें ही नयी योनि के कारण हैं, आचार या शील नहीं। शक्कराचायं ने इनके मत का उपन्यास बड़े ही सुन्दर ढंग में इस प्रकार किया है—"तस्मात्कर्मेंव शीलोपलिसतमनुश्य-भूतं योन्यापत्ती कारणिति काष्णिजिनेमंतम्। नहि कर्मणि सम्मवित शीलात् योन्यापत्तियुक्ता। नहि पद्मयां पलियतुं पारयमाणो जानुम्यां रहितुमहैंति"।

मीमांसा सूत्र में भी इनका नामोल्लेख उपलब्ध होता है मीमांसा सूत्र (४।३।१७, ६।७।३५)।

#### काशकृत्स्न

ब्रह्मसूत्र (१।४।२१) में इनका नाम आता है। इनका कहना यह है कि परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में 'अवस्थान' करता है। तेज, पृथ्वी आदि की सृष्टि जिस प्रकार ब्रह्म से होती है, उस प्रकार की सृष्टि जीव के लिए नहीं सुनी जाती। अतः जीव ब्रह्म का विकार नहीं है, प्रत्युत विकारविहीन ब्रह्म ही (प्रविकृत-ब्रह्म) सृष्टि काल में जीवरूप से स्थित होता है। आचार्य ने इस मत को श्रुत्यनुसारी माना है, क्योंकि 'तत्त्वमिस' ग्रादि महावाक्यों से इस मत की पुष्टि होती है ।

### जैमिनि

बादरायण ने सबसे अधिक इन्हों के मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है । इनका नामनिर्देश ११ बार ब्रह्मसूत्र में किया गया मिलता है (१।२।२६,१।२।३१,१।३।३१,१।४।६६,३।२।४०,३।४।२,३।४।६६,३।४।४०,४।३१२,४।४।११) अतः इसमें सन्देह नहीं कि ये जैमिनि कमें-मीमांसा के सूत्रकार ही हैं। जैमिनि और वादरायण का परस्पर सम्बन्ध एक विशेष विचारणीय विषय है। बादरायण ने जैमिनि को उद्धृत किया है और जैमिनि ने वादरायण को । इससे तो दोनों समसामयिक प्रतीत हो रहे हैं। प्राचीन सम्प्रदाय यह है कि जैमिनि व्यास के शिष्य थे। अतः शिष्य का ग्रह के ग्रन्थ में तथा ग्रह का शिष्य के ग्रन्थ में उद्धृत किया जाना कोई आश्चर्य की वात नहीं है।

### वादरि

इनका नाम ब्रह्मसूत्र में चार वार ग्राता है ( ब्र॰ सू॰ १।२।३०, ३।१।११, ४।३।७, ४।४।१०)। मीमांसा सूत्रों में भी इनका नाम उपलब्ध है (३।१।३, ६।१।२७, ८।३।६, ६।२।३०)। इन सूत्रों के ग्रघ्ययन करने से इनके कितपय विशिष्ट मतों का परिचय पर्याप्त रूप से मिलता है—

- (क) उपनिषदों में सवँव्यापक ईश्वर को 'प्रादेशमात्र' ( प्रदेश, प्रयांत् एक स्थान में रहने वाला ) वतलाया गया है। इसकी व्याख्या आचार्यों ने भिन्त-भिन्त रूप से की है। आचार्य आश्मरच्य तथा जैमिनि के विशिष्ट मतों के साथ वादिर के मत का उल्लेख ब्रह्मसूत्र में किया गया है। इनका मत था कि हृदय में अधिष्ठित होने वाले मन के द्वारा परमेश्वर का स्मरण किया जाता है। इसीलिए परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा गया है।
- (ख) छान्दोग्य उपनिषद् में पुनर्जन्म के विषय में यह प्रसिद्ध श्रुति है— 'तद् य इह रमणीय चरणाः'। 'चरण' शब्द को लेकर ग्राचायों में गहरा मतमेद है। इनके मत में सुकृत और दुष्कृत ही चरण शब्द के द्वारा लक्षित किये गये हैं। चरण का अर्थ है कमें। अतः 'रमणीय चरणाः' का अर्थ हुआ शोभन काम

<sup>े</sup>काशहरत्नस्याचार्यस्य ग्रविकृतः परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम् । तत्र काशकृत्स्नीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते प्रतिपिपाविषितार्थानुसारात् 'तत्वमितं इत्याविश्रुतिभ्यः । —शाङ्कर भाष्य १।४।२२

रमीमांसा सूत्र---१।१।५

करने वाले पुरुष और 'कपूय चरणाः' शब्द का अर्थं हुआ निन्दित काम करने वाले पुरुष ।

- (ग) छान्दोग्य उपनिषद् (४।१५।५) में यह वाक्य माता है 'स एनान् ब्रह्म गमयिंत'। यहाँ यह सन्देह उठता है कि ब्रह्म से मिन्नाय किससे है ? परब्रह्म से या कार्यब्रह्म से ? जैमिनि के मत से यह परब्रह्म ही है परन्तु बादिर ने इसका खएडन कर इसे कार्यब्रह्म ही सिद्ध किया है। परब्रह्म तो सर्वव्यापक ठहरा, उसे गन्तव्यरूप कहने की क्या मावस्यकता ? 'कार्यब्रह्म' ही प्रदेश से युक्त है। मतः उसका गन्तव्य स्थान होना नितान्त उचित है।
- (घ) मुक्त पुरुष के विषय में यह सन्देह किया जाता है कि उसे शरीर और इन्द्रियाँ होती हैं या नहीं ? जैमिनि मुक्त पुरुष में इन दोनों की सत्ता मानते हैं। परन्तु वादिर का कहना है कि उस श्रवस्था में मन की ही स्थित रहती है, शरीर तथा इन्द्रियों की नहीं, क्योंकि छान्दोग्य (६।१२।१) में स्पष्ट ही इस वात का उल्लेख है।
- (ङ) मीमांसा सूत्रों में वैदिक कमों के अधिकारी के विषय में इनका एक विलक्षण विष्लवकारी मत उल्लिखित किया गया है। इनकी सम्मित में वैदिक कमों में सब का अधिकार है—द्विजों का तथा शूडों का मी । परन्तु जैमिनि ने इसका बड़े आग्रह से खएडन किया है और दिखलाया है कि यज्ञानुष्ठान में शूडों का अधिकार कथमि नहीं है। इसका कारण यह है कि वेदिब्द्या का अधिकारी पुक्ष ही यज्ञ का अधिकारी है। जब शूडों को वेदाव्ययन का ही निषेष किया गया है तो यज्ञों में उनके अधिकार का खएडन स्वतः हो जाता है।

इन ऋषियों के अतिरिक्त असित, देवल, गर्ग, जैगीषव्य, भृगु आदि अनेक ऋषियों के नाम तथा कार्य का परिचय महाभारत तथा पुराणों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। इन ऋषियों ने अपने समय में दार्शनिक ज्ञान की उद्भावना कर उसका खूब प्रचार किया था। इनके प्रन्य भी रहे होंगे परन्तु इस समय फुटकल उद्धरणों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार प्राचीन समय में आचार्य कार्यप के भी वेदान्तसूत्र थे, क्योंकि इनके मत का उल्लेख भक्तिसूत्रकार शारिडल्य ने बादरायण के साथ-साथ किया है। काश्यप मेदवादी वेदान्ती थे और बादरायण अभेदवादी; यही दोनों में अन्तर था।

ग्रापं वेदान्त का यह सम्प्रदाय नितान्त प्राचीन है।

<sup>ै</sup> निमित्तार्थेन बादरि:, तस्मास्सर्वाधिकारंस्यात्—मी० सू० ६।१।७० श्तामेश्वर्यपरां काश्यपः परत्वात्—भक्तिपुत्र २१; बात्मेकपरां बादरायणः— भक्तिपुत्र ३०

( ₹ )

# शंकरपूर्व वेदान्ताचार्य

शक्कराचार्यं के पूर्वं अनेक वेदान्ताचार्यं इस देश में वर्तमान थे जिनके प्रत्थों का अध्ययन तथा सिद्धान्तों का प्रसार विशेष रूप से था। ऐसे आचार्यों में भर्तुं-प्रपन्न, ब्रह्मनन्दी, टक्क, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, भर्तुंहरि, वोधायन, सुन्दरपाएड्य, द्रविद्धाचार्यं तथा ब्रह्मदत्त के नाम विशेष रूपेगा उल्लेखनीय हैं। इनके मतों का पता तो हमें परवर्ती ग्रन्थकारों के उल्लेखों से भली-भाँति चलता है परन्तु हम नहीं जानते कि प्रस्थानत्रयी के किस ग्रन्थ (ब्रह्मसूत्र, गीता या उपनिपद्) पर इन्होंने अपनी टीकाएँ लिखी थीं। कई आचार्यों के विषय में हमारा ज्ञान सामान्य न होकर विशिष्ट है।

## मत् प्रपंच

ये शङ्कराचार्यं के पूर्वं विशिष्ट वेदान्ताचार्यं थे। इन्होंने कठ तथा वृहदारएयक उपनिषद् भाष्य की रचना की थी, इसका पता हमें भली-माँति चलता है। सुरेश्वराचार्यं और ग्रानन्दिगिरि के समय में भी इनका ग्रन्थ ग्रवश्य उपलब्ध था। क्योंकि इन ग्रन्थकारों ने इनके मत का उपन्यास तथा प्रपञ्चन जिस प्रकार से किया है, वह ग्रन्थ के साक्षात् ग्रध्ययन के विना संभव नहीं हो सकता। शङ्कर ने वृहदारण्य भाष्य में इन्हें 'श्रौपनिषदंगन्यं' कह कर परिहास किया है। परन्तु इनकी विद्वता तथा पारिएडत्य उच्चकोटि का था, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं।

इनका मत दार्शनिक हिष्ट से द्वैताद्वैत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था। इनका मत है कि परमार्थ एक भी है और नाना भी हैं। ब्रह्मरूप में वह एक है और जगत रूप में वह नाना है। इसीलिए इन्होंने कम अथवा ज्ञान को एकान्ततः उपयोगी न मानकर दोनों के समुच्चय को मोक्ष-साधन में उपादेय माना है। इसीलिए इनका सिद्धान्त ज्ञानकम समुच्चयवाद कहलाता है। इनकी हिष्ट में जीव नाना है और परमात्मा का एकदेशमात्र है। जिस प्रकार उसर देश पृथ्वी के एक देश में आश्रित रहता है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा के एक देश में आश्रित रहता है। जीव का नानात्व (अनेक होना) उपाधिजन्य नहीं है, अपितु धर्म तथा हिष्ट के भेद से वास्तिविक है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र के तरज़ के समान भेदाभेद भाव युक्त है। जिस प्रकार समुद्र रूप होने से तरज़ों में अद्वैत भाव है और तरज़ को पृथक् स्थिति पर ध्यान देने से उनमें द्वैत-भाव है; ब्रह्म की भी ठीक यही दशा है। वह अद्वैत होते हुए भी द्वैत है। जब उसके ब्रह्मरूप पर विचार करते है तब तो वह एक ही है; परन्तु जगत् रूप पर विचार करने से वह

अनेक है। इस प्रकार द्वेत और अद्वेत का समन्वय भतृ प्रपञ्च के सिद्धान्त की महती विशेषता है।

भर्तप्रपञ्च परिग्णामवादी हैं। जीव ब्रह्म का परिग्णाम-स्वरूप है। ब्रह्म का परिखाम तीन प्रकार से होता है-(१) अन्तर्यामी तथा जीव रूप में, (२) म्रव्याकृत, सूत्र, विराट देवता रूप में. (३) जाति तथा पिएड रूप में। इस प्रकार जगत ग्राठ प्रकार से विभक्त है और ये ग्राठों ग्रवस्थाएँ ब्रह्म की ही ग्रवस्थाएँ हैं। इन्हीं अवस्थाओं में ब्रह्म परिखाम प्राप्त करता है। दूसरे प्रकार से ये तीन भागों में या 'राशियों' में विभक्त किए जाते हैं-(१) परमात्म राशि, (२) जीव-राशि, (३) मूर्तामूर्तं राशि । इनकी सम्मति में मोक्ष दो प्रकार का है-(१) अपर मोक्ष (अथवा अपवर्ग), (२) परामुक्ति (अथवा ब्रह्मभावापत्ति)। इसी देह में रह कर जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब उसे 'अपवर्ग' कहते हैं। यह जीवन्यक्ति के समान है। संसार के विषयों में आसक्ति छोड़ देने से इस अपर मोक्ष का म्राविर्माव होता है। देहपात हो जाने पर जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तब परम मोक्ष का उदय होता है । यह अवस्था अविद्या की निवृत्ति होने पर ही होती है। इससे सिद्ध होता है कि इनके मत से ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी अपवर्ग दशा में अविद्या की विल्कूल निवृत्ति नहीं हो जाती। यह तो देहपात के साथ ही साथ होती है। ये लौकिक प्रमाण तथा वेद, दोनों को सत्य मानते थे। इसीलिए इनके मत में केवल कर्म, मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, न केवल ज्ञान, प्रत्युत ज्ञान-कर्म का समुच्चय ही मोक्ष का प्रकृष्ट साधन है।

# भर्मित्र

यामुनाचार्यं ने सिद्धित्रयं के आरम्भ में अपने से पूर्वं जिन आचार्यों का नाम निर्देश किया है उनमें भर्तुमित्रं भी अन्यतम हैं। इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि ये भी वेदान्त के ही आचार्यं थे। इन्होंने कर्म-मीमांसा के ऊपर भी ग्रन्थनिर्माण

श्याचार्य टङ्क भर्तृप्रपद्म भर्तृमित्र भर्तृहर ब्रह्मदत्त शंकर बीवत्साङ्क भास्करादि रचित सितासितविविधनिबन्धन श्रद्धा-विप्रलब्ध-बुद्धयो न यथा-वदन्यथा च प्रतिपद्यन्त इति तत्प्रतिपत्तये युक्तः प्रकरणप्रक्रमः— सिद्धित्रय

१(ननु) स्रनेकात्मकं ब्रह्म, यथानेकशाखावृक्षः एवमनेकशिक्त-प्रवृत्तिगुक्तं स्रह्म । स्रत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव यथा वृक्ष इत्येकत्वम्, शाखा इति नानात्वम् । यथा च समुद्रात्मनेकत्वम् फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम् । यथा च स्वात्मनेकत्म् घटशरावाद्यात्मना नानात्वम् । इन शब्दों में शङ्कराचार्य न भर्तृप्रपञ्च के भेदाभेव का उपन्यास कया है । — शारीरकभाष्य द्र०सृ० २।११४४

किया था, इसका भी परिचय मीमांसा-प्रन्थों के अनुशीलन से भलीमाँति मिलता है। कुमारिल भट्ट ने अपने क्लोकवार्तिक (१।१।१।१०; १।१।६।१३०-३१) में इनका उल्लेख किया है। इसका प्रमाण पार्थसारिथ मिश्र की उन क्लोकों की टीका है। कुमारिल का कहना है कि भर्तेमित्र आदि आचार्यों के प्रभाव से मीमांसा, चार्वाक दशान के समान विल्कुल अवैदिक बन गई थी और इसी दोष को प्रधानतथा दूर करने के लिए उन्होंने अपना विख्यात प्रन्थ लिखा। इससे प्रतीत होता है कि सम्भवतः भर्तेमित्र ने मीमांसादर्शन की टीका लिखी थी। यह विचारणीय प्रक्त है कि यामुनाचार्य के द्वारा उल्लिखित भर्तेमित्र और क्लोकवार्तिक में निर्दिष्ट भर्तेमित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्न व्यक्ति ? उपयुक्त साधन के अभाव में इसका भलीमाँति निर्णय नहीं हो सकता। सम्भव है कि इन्होंने दोनों दर्शनों के सम्बन्ध में प्रन्थरचना की हो।

# भहतृरि

यामुनाचार्यं ने इनका नाम वेदान्त के भ्राचार्यों में निर्दिष्ट किया है। ये वाक्यपदीय के कर्चा वैयाकरण भतुंहरि ही प्रतीत होते हैं। यद्यपि इनका लिखा हुआ कोई वेदान्तग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुग्रा है तथापि ग्रपने दार्शनिक सिद्धान्तों के कारएा, जिनका पल्लवीकरएा वाक्यपदीय में विशिष्ट रूप से किया गया है, इनकी गराना वेदान्त के आचार्यों में की गयी है। भर्तृंहरि भी अद्वेतवादी थे परन्तु इनका अहैत, शक्कर के अहैत से भिन्न था। इनका शब्दाह तवाद दाशैनिक जगत् में एक महत्त्वपूर्णं विषय है। बहुत सम्भव है कि इनका प्रभाव परवर्ती वेदान्ताचार्यों पर भी पड़ा था, विशेषतः मएडन मिश्र पर जिन्होंने स्फोट सिद्धि नामक अपने ग्रन्थ में भर्तृहरि के द्वारा प्रदिशत मार्ग का अनुसरएा किया है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आचायँ, उत्पलाचायँ के गुरु सोमानन्द ने अपने शिवदृष्टि नामक ग्रन्थ में इस शब्दाद्वेतवाद की विस्तृत आलोचना की है। इतना ही नहीं, बौद्ध दार्शेनिक शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह में, ग्रह त वेदान्ती भ्रविमुक्तात्मा की 'इष्टिसिद्धि' में ग्रौर नैयायिक जयन्त भट्ट की न्यायमञ्जरी में शब्दाद्वैतवाद का उल्लेख मिलता है। मर्तृहरि ने भलीभाँति दिखलाया है कि व्याकरण ग्रागम-शास्त्र है जिसके सिद्धान्तों का अनुशीलन कर योग्य साधक मोक्ष पा सकता है। शब्दब्रह्म, परब्रह्म, परावाक्, आदि शब्द एक अद्वेत परम तत्त्व के चौतक हैं। उसी

<sup>े</sup> महाभाष्यं व्याचक्षाणो भगवान् भर्तृहरिरिष श्रद्धेतमेवाभ्युपगच्छति यथीकं शब्दकौस्तुमे स्फोटवादान्ते तदेवंपक्षमेदे श्रविद्येव वा ब्रह्मौव वास्फुटत्यथौंऽस्माविति-व्युत्पत्यास्कोट इति स्थितस्—जमामहेश्वरकृततत्वदीपिका ।

तत्त्व से अर्थ रूप नानात्मक जगत् की उत्पत्ति होती है। जगत् वास्तविक नहीं है, अपि सु काल्पनिक है।

भर्तुहरि की हिष्ट में पर्यन्ती वाक् ही परमतत्त्व है; वह चैतन्यस्वरूप है, अखएड, अभिन्न और अद्वैत रूप परमार्थ वही है। उसमें ग्राह्य और ग्राहक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता। देश ग्रीर काल के द्वारा जिस कम की उत्पत्ति होती है उस क्रम का भी उसमें सर्वया श्रभाव है। इसीलिए उसको श्रक्रमा तथा प्रतिसंहतकमा खब्दों के द्वारा अभिहित किया जाता है। वही आत्मतत्त्व है। जब अर्थप्रतिपादन की इच्छा उत्पन्न होती है तब यही शब्द-तत्त्व मनोविज्ञान का रूप घारए कर लेता है। तब इसका नाम है 'मध्यमा' वाक्। यही ग्रागे चल कर, स्थूल रूप घारण करने पर 'वैखरी' वाक् के रूप में प्रकट होती है। जिस घ्वनि को हम अपने कान से सुनते हैं वही वैखरी वाक् है। वस्तुतः पश्यन्ती वाक् ही मुख में आकर कएठ और तालु आदि स्थानों के विभाग से वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। यह जगत शब्दब्रह्म का ही परिएगम है, भर्तेहरि का यही सर्वेमान्य सिद्धान्त है। अविद्या के कारए। ही अद्वैत रूप शब्द नाना अर्थरूप में परिएत हो जाता है, परन्तु वस्तुतः वाचक ( शब्द ) से वाच्य ( ग्रर्थ ) कथमिप ग्रलग नहीं है। वाचक और वाच्य का विभाग ही काल्पनिक है परन्त काल्पनिक और अयथार्थ होने पर भी अर्थ का अवलम्बन लेना ही पड़ता है। क्योंकि विद्या-ग्रहण करने का यही साक्षात उपाय है । इसके विषय में मतंहरि ने स्पष्ट कहा है-

> उपाया शिक्षमागानां वालानामुपलालनाः । ग्रसत्ये वर्त्मीन स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ।। जगत् की शब्द से उत्पत्ति के विषयं में इनका कहना है— ग्रनादि निघनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽथँमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।।

#### वोधायन

इनके विषय में हमारा ज्ञान विशेष नहीं है। रामानुज ने 'वेदायंसंग्रह' में इन्हें अपना उपजीव्य बतलाया है। यामुनाचायं के उल्लेख से समम्ज्ञा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखी थी। इसी वृत्ति से आचायं रामानुज ने अपने श्रीमाध्य में अनेक बचनों को उद्भृत किया है। दु:ख है कि इस वृत्ति के अस्तित्व का पता नहीं चलता। प्रपञ्चहृदय के देखने से प्रतीत होता है कि बोधायन ने

<sup>े</sup>इसका विशेष मत जानने के लिए देखिए, बलदेव उपाध्याय—भारतीयदर्शन ( नवीन संस्करण, काशी, १६६० )।

मीमांसा सूत्रों पर भी वृत्ति की रचना की थी। इस ग्रन्थ के भी ग्रस्तित्व का पता नहीं चलता। प्रपञ्चहृदय के श्रनुसार बोधायनरिचत वेदान्तवृत्ति का नाम 'कृतकोटि' था, ऐसा जान पड़ता है। '

#### टङ्क

इनका नामनिर्देश रामानुज ने वेदार्थसंग्रह (पृष्ठ १५४) में किया है जिससे प्रतीत होता है कि ये रामानुज से पूर्व विशिष्टाहैतवादी आचार्य थे। इनके विषय में अन्य वातों का पता नहीं लगता। विशिष्टाहैत के विद्वान् 'टब्डू' तथा ब्रह्मनन्दी को एक ही अभिन्न व्यक्ति मानते हैं परन्तु प्रमाशों के अभाव में इस मत के संत्यासत्य का निर्शंय नहीं किया जा सकता।

### ब्रह्मनन्दी

प्राचीन काल में ब्रह्मनन्दी वेदान्ताचार्य की प्रसिद्धि थी। मधुसूदन सरस्वती ने संक्षेप शारीरक की अपनी टीका में (३।२१७) इनके मत को उद्धृत किया है। इससे तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये ब्रह्मैत वेदान्त के ही ब्राचार्य थे। प्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्मनन्दी छान्दोग्य वाक्यकार के नाम से अथवा केवल 'वाक्यकार' के नाम से प्रसिद्ध थे। विशिष्टाह्मैतवादी लोग इन्हें तथा ब्राचार्य टक्क को एक ही व्यक्ति मानते हैं। इसका उल्लेख अभी किया गया है।

ब्रह्मनन्दी के मत के विषय में पर्याप्त भिन्नता है। शङ्कर उन्हें विवर्तवादी मानते हैं, भास्कर परिग्णामवादी तथा रामानुज उन्हें भक्तिवाद का समर्थक मानते हैं। ब्रह्मनन्दी वाक्यकार के नाम से तथा द्रविड़ाचार्य भाष्यकार के नाम से उविलिखित मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्मनन्दी ने छ्यान्दोग्य पर लघुकाय वाक्य लिखे थे, जिनकी व्याख्या द्रविडाचार्य ने अपने भाष्य में की थी। इनके वाक्यों के कुछ अंश संग्रहीत किये गये हैं?।

# भारुचि

इनका नाम ग्राचार्य रामानुज ने 'वेदार्थ संग्रह' में बड़े ग्रादर ग्रौर सत्कार के साथ लिया है। श्रीनिवासदास ने भी इनका निर्देश यतीन्द्रमत-दीपिका में किया है<sup>3</sup>।

<sup>े</sup>प्रपञ्चहृदय—अनन्तशयन ग्रन्थावली में प्रकाशित, पृष्ठ ३९

<sup>े</sup> ब्रष्टब्य K. B. Pathak, Commemoration Volume pp. 151-158

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पूना संस्करण, एव्ठ २

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सिवशेष ब्रह्म के मानने वाले वेदान्ताचार थे। इनके विषय में विशेष ज्ञात नहीं। धर्मशास्त्र के इतिहास के भी भाविच के मत का उल्लेख मिलता है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में (१।१८, २।१२४) तथा माधवाचार ने 'पराशर संहिता' की अपनी टीका 'पराशरमाधव' में (२।३, पृष्ठ ५१०) में इनके नाम का निर्देश किया है। 'विष्णु धर्मसूत्र' के ऊपर इनके टीका लिखने की भी वात प्रमाणित होती है। यह वतलाना बहुत ही कठिन है कि वेदान्ती 'भाविच' और धर्मशास्त्रकार भाविच एक ही व्यक्ति थे या मिल-भिल्त व्यक्ति थे। यदि दोनों एक ही व्यक्ति हों तो इनका समय नवम शताब्दी का पूर्वार्ष सिद्ध होता है जैसा कि प्रोफेसर कार्ण ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में दिखलाया है।

# कपदीं और गुहदेव

प्राचीन काल में इनकी विशेष स्थाति थी। रामानुज ने वेदार्थ संग्रह में इन्हें अपना उपजीव्य वतलाया है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन आचार्यों की सम्मति में सगुरा ब्रह्म ही उपनिपदों का प्रतिपाद्य विपय है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ-साथ कमं का भी उपयोग है। भिक्त के द्वारा आविजत होकर भगवान भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं और अपना दिव्य-दर्शन प्रदान करते हैं। इन वेदान्तियों के सिद्धान्त का यही सामान्य परिचय है। इनके विषय में और कुछ विशेष उपलब्ध नहीं हीता।

### द्रविद्वाचार्य

ये भी एक प्राचीन वेदान्त के आचार्य थे। इन्होंने छान्दोग्य तथा बृहदारएयक उपनिषदों पर अति विस्तृत भाष्य की रचना की थी। आचार्य शङ्कर ने अपने भाष्यों में इनका उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है। माएडूक्य उपनिष्ट्र के भाष्य में (२।२२, २।३२) शङ्कर ने इनको 'आगमवित्' कह कर इनका उल्लेख किया है। बृहदारएयक के भाष्य में भी इनका उल्लेख 'सम्प्रदायवित्' कह कर किया गया है। शङ्कर ने इनका उल्लेख अपने मत की पृष्टि में किया है, खएडन करने के लिए कभी नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ये अद्वैतवादी थे। बृहदारएयक भे भाष्य में 'तत्वमित' के ब्यास्याप्रसंग में

P. V. Kane, History of Dharma Shastra, Vol. I, page 265.

<sup>े</sup> बृहदार एयक भाष्य (ग्रानन्दाश्रम सिरोच) पृष्ठ २६७—६८ ग्रानन्दिगिरि की सम्मति में ये 'सम्प्रदायिवत्' द्रविड़ाचार्य ही हैं जिनकी सम्मति को प्रपने मत की पुष्टि में ग्राचार्य ने उद्धृत किया है।

याचार्यं ने इनके द्वारा निर्दिष्ट व्याव-संविधित राजपुत्र की रोचक ग्राख्यायिका दी है। व्याध के कुल में रहते हुए राजपुत्र को ग्रपने प्राचीन गौरव, पद तथा प्रतिष्ठा की विल्कुल विस्मृति हो गई थी परन्तु गुढ़ के द्वारा वतलाए जाने पर उसे उन वातों का व्यान तुरन्त ग्रा गया। ठीक उसी प्रकार यह संसारी जीव भी ग्राचार्यं के उपदेश से ग्रपने मूल विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार इनकी सम्मति में ग्रांग से उत्पन्न होने वाले विस्फुर्लिंगों के समान ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले जीव के वर्गान का ग्रांभिप्राय ग्रभेद प्रतिपादन में है, भेद के प्रदर्शन में नहीं। इस प्रकार इनका ग्रद्धं त मत नितान्त स्पष्ट है।

राप्तानुज सम्प्रदाय में भी द्रविड़ाचार्यं नाम से एक प्राचीन आचार्यं का उल्लेख मिलता है । पता नहीं कि ये आचार्यं शङ्कर निर्दिष्ट आचार्यं से मिन्न हैं या अभिन्न ? यामुनाचार्यं ने सिद्धित्रय के आरम्भ में वादरायण के सूत्रों पर परिमित गम्भीर भाष्य लिखने वाले जिस आचार्यं की ओर संकेत किया है वे यही द्रविड़ाचार्यं माने जाते हैं । यामुनाचार्यं ने केवल 'भाष्यकृत्' शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्यं द्रविड़ाचार्यं से ही समभा जाता है।

#### सुन्दर पाएड्य

शक्करपूर्व वेदान्तियों में सुन्दर पाएड्य भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने कारिकावद्ध किसी वार्त्तिकग्रन्थ की रचना की थी परन्तु यह वार्तिक किस ग्रन्थ पर था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। ब्रह्मसूत्र (११।४) के भाष्य के ग्रन्त में 'अपि चाहुः' कह कर तीन गाथाएँ उद्घृत की हैं । वाचस्पति मिश्र ने इन क्लोकों को 'ब्रह्मविदां गाथा' कह कर उल्लेख किया है। पद्मपाद कृत पद्मपादिका के ऊप्र आत्मस्वरूप कृत 'प्रवोध परिशोधिनी' नाम की जो टीका लिखी है, उससे प्रतीत होता है कि ये क्लोक सुन्दर पाएड्य की रचना हैं। माधव-

गौरणिमध्यात्मनोऽसत्वे पुत्रवेहादिवाधनात् । सद्ब्रह्मात्माहिमत्येवं वोधे कार्यं कथं भवेत् ॥ अन्वेष्ट्रक्यात्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्त्रमात्मनः । अन्विष्टः स्यात् प्रमातेव पाष्मवोषादिवर्जिता ॥ वेहात्मप्रत्यो यद्वत्प्रमार्गात्वेन कत्वितः । नौकिकं तद्वदेवेदं प्रमार्गा स्वात्म निश्चयात् ॥

<sup>े</sup>रामानुज, वेदार्थसंग्रह (काशी संस्करण) पृष्ठ १५४

रभगवता बादरायगोन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रगीतानि, विवृतानि च परिमित गम्भीरभाष्यकृता ।—सिद्धित्रय

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ग्रपि चाहु:—

मन्त्रीकृत सूत संहिता की टीका में, न्याय-मुघा में, तथा तन्त्रवात्तिक में इनके कितपय क्लोक उद्धृत किये गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि सुन्दर पाएड्य ने पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा, दोनों पर वार्त्तिक ग्रन्थ की रचना की थी। ये शङ्कर से ही नहीं विल्क कुमारिल से भी पूर्ववर्ती थे। इस प्रकार इनका समय ससम शताब्दी का पूर्वार्ध प्रतीत होता है।

# उपवर्ष

ये प्राचीन काल के बड़े ही प्रख्यात वेदान्ती हैं। इन्होंने पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा, दोनों पर वृत्तियाँ लिखी थीं। इनके गौरव तथा भूयसी प्रतिष्ठा का परिचय इस घटना से भी लग सकता है कि इनके नाम के साथ सदा भगवान शब्द संयुक्त उपलब्ध होता है। शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र के भाष्य में (१।१।४) इन्हें 'भगवान उपवर्षः' कह कर उल्लिखित किया है । शब्दूराचार्य ने भी इन्हें मुबंत्र भगवान उपवर्षः' ही लिखा है । शावर भाष्य (१।१।४) में जिस वृत्तिकार की व्याख्या का विस्तृत उद्धरण दिया गया है, वे वृत्तिकार भगवान उपवर्ष ही है। शब्दूर कहते हैं कि उपवर्ष ने अपनी मीमांसा वृत्ति में कहीं-कहीं पर शारीरक सूत्र पर लिखी गयी वृत्ति की वातों का उल्लेख किया है। इस प्रकार शबर और शब्दूर के द्वारा उद्धृत किए जोने से स्पष्ट है कि उपवर्ष ने दोनों मीमांसा-सूत्रों पर अपनी वृत्ति लिखी थी।

<sup>े</sup>विशेष द्रष्टब्य Journal of Oriental Research, Vol. 1. No. 1, pp. 1—15, तथा

Proceedings of Third Oriental Conference, pp. 465-68.

भ्रथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारीकार विसर्जनीयाः इति भगवानुपवर्षः —शाबर भाष्य (१।१।५)

व्याणि एव तु शब्दाः इति भगवानुपवर्षः - शाङ्करभाष्य

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>इत एव चाक्रव्य शवरस्व।मिना प्राचार्येण प्रमाणलक्षणे वॉलतम् प्रत-एव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्र प्रात्मास्तित्व।भिषानप्रसको शारीरके वक्ष्यामः इति उद्धारः कृतः ।—शाङ्करभाष्य (३।३।५३)

भागिमेलले के उद्धरण के लिए ब्रष्टच्य—डाक्टर एस॰ के॰ ग्रायङ्गर की Mani Mekhalai in its historical Setting नामक प्रत्य, पृष्ठ १८६.

ये उपवर्ष कीन ये, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। कुछ विद्वान् लोग उपवर्ष ग्रीर वोधायन को एक ही ग्रभिन्न व्यक्ति मानते हैं परन्तु इस समीकरण में श्रद्धा के लिए विशेष स्थान नहीं है। क्योंकि 'प्रपञ्च-हृदय' में बोधायन और उपवर्ष अलग-अलग पूर्व और उत्तरमीमांसा के सिम्मिलत २० अध्यायों पर वृत्तिकार के रूप से उल्लिखित किये गये हैं। 'मिंग्मेखलैं' नामक तिमल भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में जैमिनि ग्रीर व्यास के साथ 'कृतकोटि' नामक एक ग्राचार्य का नाम उपलब्ध होता है जिन्होंने ग्राठ प्रमाणों की सत्ता मानी है। कुछ लोग इसी कृतकोटि से उपवर्ष की एकता मानते हैं। परन्तु विचार करने पर ये दोनों कथन तर्क की कसीटी पर खरे नहीं उतरते । उपवर्ष ने (३।३।५३) सूत्र की अपनी वृत्ति में आत्मा के विभुत्व का प्रतिपादन किया है। इस मत का संक्षिप्त वर्णन शावर भाष्य में आत्मवाद के प्रसङ्ग में उपलब्ध होता है। वोघायन की वृत्ति इस सूत्र पर जीव का ग्रगुत्व प्रतिपादन करती है, इसका परिचय हमें भली-भौति मिलता है। वृत्ति तो उपलब्ध नहीं है परन्तु श्रीभाष्य में उसका सारांश विद्यमान है। यतः रामानुज के समान ही वोधायन भी जीव का ग्रगुत्व स्वीकार करते थे। तब जीव का विभुत्व मानने वाले उपवर्ष के साथ उनकी अभिन्नता कैसे मानी जा सकती है। इसी प्रकार 'मिएमेखलै' में निर्दिष्ट ग्राचार्य कृतकोटि से भी उपवर्ष की समानता कथमिप सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कृतकोटि ग्राठ प्रमारा मानने वाले थे और उपवर्ष मींमांसक तथा वेदान्ती होने के नाते छः प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि) के ही पक्षपाती रहे होंगे, यह ग्रनुमान करना सर्वथा न्याय्य है।

इनके समय का निर्घारण भी किया जा सकता है। शवर स्वामी के द्वारा उद्धृत होने से यह स्पष्ट है कि इनका समय दो-सौ इस्वी के पीछे नहीं हो सकता। इन्होंने वैयाकरणों के स्फोटवाद का खण्डन किया है। यह तो प्रसिद्ध वात है कि व्याकरण आगम में भगवान् पतअलि ने ही पहले पहल स्फोट शब्द को वाचकत्व का आश्रय और अर्थ का प्रत्यायक माना है। महाभाष्य में ही स्फोट के सिद्धान्त का प्रथम पल्लवीकरण उपलब्ध होता है। अतः प्रतीत होता है कि उपवर्ष ने पतअलि के सिद्धान्त का ही उस स्थान पर खण्डन किया है। अतः इनका समय पतअलि (द्वितीय शतक ईस्वीपूर्व) तथा शबर (२०० ईस्वी) के बीच में होना चाहिए।

#### ब्रह्मदत्त

ये शङ्करपूर्व समय के एक अत्यन्त प्रसिद्ध अद्वैतवाद के समर्थंक वेदान्ती हैं। इनकी रचना का तो परिचय नहीं चलता, परन्तु अनुमान है कि ब्रह्मसूत्र के माध्यकार रहे हों। इनके मत का उल्लेख साचार्य शङ्कर ने उपनिषद् माध्य में, सुरेश्वर ने वृहदारएयक-भाष्य वार्तिक में तथा वेदान्तदेशिक ने 'तत्त्वमुक्ताकलाप' की 'सर्वार्थेसिद्धि' टीका में वर्णन किया है। 'मिएामअरी' ने तो ब्रह्मदत्त सौर शङ्कर के भेंट होने का भी वर्णन किया है—मिएामअरी (६।२।३)। परन्तु अन्य स्थानों से पुष्ट न होने से यह घटना प्रामािएक प्रतीत नहीं होती। परन्तु ये अपने समय के एक वहुत ही विशिष्ट माननीय ग्राचार्य तो ये ही। इसका परिचय तो शङ्कर ग्रीर सुरेश्वर के द्वारा श्राग्रहपूर्वक किये गये खण्डनों से स्पष्ट मिलता है।

ग्रह्मदत्त के विशिष्ट मतों में पहला मत जीव की ग्रनित्यता के विषय में है। जहां ही एकमात्र नित्य पदार्थ है। जीव उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है ग्रीर फिर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति ग्रीर लय होने के कारण वह विल्कुल ग्रनित्य है। यह मत बहुत ही विलक्षण प्रतीत होता है तथा वेदान्त में माने गये मत से एकदम विरुद्ध पड़ता है। महर्षि ने स्वयं ब्रह्मसूत्र में [नात्माऽश्रुतेनित्यत्वाच्चताम्यः २।३।१७] इसके विरुद्ध मत का प्रतिपादन किया है कि ग्राह्मरथ्य नामक प्राचीन ग्राचार्य (१।४।२०) के ग्रनुशीलन से पता लगता है कि ग्राह्मरथ्य नामक प्राचीन ग्राचार्य की सम्मति में भी जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है ग्रीर प्रलयकाल में उसमें लीन हो जाता है। इस तरह दोनों ग्राचार्यों का मत इस विषय में पर्याप्त ग्रनुरूप है। फिर भी ब्रह्मदत्त ग्राह्मरथ्य के ग्रनुयायी इसलिए नहीं माने जा सकते कि ग्राह्मरथ्य हैताहैतवादी थे ग्रीर ब्रह्मदत्त पूरे ग्रहैतवादी थे। यह मत इतना विलक्षण था कि

उपनिषदों के तात्पर्यं के विषय में ब्रह्मदत्त का अपना स्वतन्त्र मत है। उपनिषदों में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं—एक तो ज्ञानप्रतिपादक वाक्य यथा 'तत्त्वमिस' (तुम्हीं ब्रह्म हो) और दूसरे उपासनाप्रतिपादक वाक्य जैसे 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (आत्मा का दर्शन करना चाहिए)। वेदान्त के आचार्यों के मत इस विषय में नितान्त भिन्न हैं। आचार्य शक्कर का कहना है कि उपनिषदों का तात्पर्यं ज्ञान-प्रतिपादक महावाक्यों में ही है। उपासना के विषय में विधि है परन्तु ज्ञान के विषय में विधि नहीं। विधि वह पदार्यं है जो मानवीय प्रयत्न से साध्यकोटि में आ सके, परन्तु ज्ञान स्वयंसिद्ध पदार्यं है जिसके लिए मानव प्रयत्न की कथमिप आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान वस्तुतन्त्र (सत्यपदार्यं के उपर

इसका खराडन करना अद्वैत ग्रन्थों में उचित समभा गया ।

<sup>े</sup>एकं ब्रह्मैव नित्यं तदितरदिखलं तत्र जन्मादिभागित्यायातं, तेन जीवोऽपि प्रचिदिव जनिमान्—वेदान्त देशिक के 'तत्वमुकाकलाप' की सर्वार्यसिद्धि टीका से उद्धृत ब्रह्मदत्त का मत ।

अवलम्बत ) है, पुरुषतन्त्र नहीं । परन्तु ब्रह्मदत्त के अनुसार ज्ञान की अपेक्षा उपासना का महत्त्व कहीं अधिक है । उपनिषदों का अभिप्राय 'तत्वमिस' आदि महावाक्य में नहीं है, अपितु 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:' आदि उपासनापरक वाक्यों के प्रतिपादन में है । आत्मतत्त्व का चिन्तन करना ही साधक का मुख्य कर्तंव्य है । इस उपासना के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । इस प्रकार ज्ञान अङ्ग है तथा उपासना अङ्गी है । शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं कि ब्रह्मदत्त की सम्मित में आत्मज्ञान में उपासनाविधि का शेप है ।

ब्रह्मदत्त के अनुसार साधनमार्ग भी विलक्षण है। मोक्ष की सिद्धि उपासना से ही होती है। जब तक साधक आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त कर आत्मतत्त्व का चिन्तन नहीं करता, तब तक अज्ञान की निवृत्ति साधन-मार्ग नहीं होती। अज्ञान को दूर करने के लिए उपासना ही एकमात्र

साधन है। ग्रीपनिषद्-ज्ञान कितना भी हो, उसके द्वारा श्रज्ञान का निराकरण नहीं हो सकता। ग्रह्मैतज्ञान के लाभ होने पर भी उसकी जीवनपर्यन्त भावना ग्रावश्यक हैं। ब्रह्मदत्त का कहना है कि देह की स्थिति के समय उपायों के द्वारा देवता का साक्षात्कार हो सकता है तथापि उसके साथ मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे। यह देह तो प्रारब्धकर्म के कारए मिलता है। ग्रतः उपास्य और उपासक के मिलन में यह विश्व रूप है। जिस प्रकार स्वर्गं की प्राप्ति मृत्यु के अनन्तर ही होती है उसी प्रकार मोक्ष की भी प्राप्ति देह के छूटने के बाद ही होती है। स्वर्ग और मोक्ष वैदिक विधियों के सम्यगनुष्ठान के फलरूप हैं। ब्रह्मदत्त इस प्रकार जीवन्मुक्ति नहीं मानते। शङ्कर के मत में मोक्ष हष्टफल है ( अर्थांत् जिसका फल इसी जन्म में, इसी शरीर से अनुभूत हो सके ) परन्तु ब्रह्मदत्त के मत में मोक्ष ग्रहष्ट फल है ( ग्रर्थात् इस शरीर से मोक्ष का अनुभव नहीं हो सकता) । ब्रह्मदत्त के अनुसार साधनक्रम इस प्रकार है-पहले उपनिषदों के अभ्यास से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परन्तु यह ज्ञान होता है परोक्ष, ग्रतः इसे ग्रपरोक्ष-ज्ञान के रूप में परिवर्त्तित करने के लिए उपासना या भावना का अम्यास करना चाहिए। भावना का रूप होगा 'ग्रहं ब्रह्माऽस्मि', अर्थात् में ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्मदत्त की दिष्ट में यह 'ग्रहं ग्रहोपासना' नितान्त ग्रावश्यक है। इस अवस्था में कर्म की आवश्यकता रहती है। जीवनपर्यन्त कर्म का कभी त्याग

<sup>े</sup>केचित् स्वसम्प्रदायबलावष्टमभादाष्ट्रः—यदेतत् वेदान्तवाक्यात् आहंब्रह्मोति विज्ञानं समुत्पद्यते तन्नैव स्वोत्पत्तिमात्रेण आज्ञानं निरस्यति कि ति आहिन आहिन द्राघींयसा कालेन उपासीनस्य सतः। भावनोपचयात् निःशेषमज्ञानमपगच्छति, भूत्वा देवो देवानप्येति इति श्रुतेः।—सुरेश्वर, नैष्कर्म्यसिद्धि (११६७)। ज्ञानासृतविद्यासुरभि नाम की टीका में यह मत ब्रह्मदन्त का बतलाया गया है।

नहीं होता इसीलिए ब्रह्मदत्त का मत ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद है। इस प्रकार ब्रह्मदत्त की दृष्टि में तत्त्वमिस आदि महावाक्यों के श्रवण करने से आत्मा के स्वरूप के विषय में 'अखण्डवृत्ति' उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि इन खब्दों में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है। यह सामर्थ्य तो वस्तुतः निदिच्यासन (ब्यान) में है। कहना न होगा कि यह मत शङ्कर के मत से नितान्त विरुद्ध है। सुरेश्वर ने 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' में (११६७) तथा पद्मपाद ने 'पञ्चपादिका' में (पृष्ठ ११) स्पष्ट ही कहा है कि महावाक्य से साक्षात् अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है।

### गौडवाद

जिन आचारों का परिचय अब तक दिया गया है, उसमें केवल दो ही चार ऐसे होंगे जिनके मत को शक्कर ने प्रहए। किया है और वह भी यदा-कदा। अधिकांश आचारों का उल्लेख खएडन के प्रसक्क ही में किया गया है। अद्वैत-वेदान्त की परम्परा शक्कर से प्राचीन है। शक्कर के गुरु का नाम गोविन्दपाद था और इनके गुरु का नाम गौडपादाचार्य था। गौडपादाचार्य तक गुरु-परम्परा को ऐतिहासिक काल के भीतर मानने में कोई भी आपत्ति नहीं है। गौडपाद के गुरु शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास बतलाये जाते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि काल की भिन्नता होने के कारए। गौडपाद शुक के साक्षात् शिष्य नहीं माने जा सकते। यदि यह साम्प्रदायिक बात प्रामाणिक मानी जाय, तो कहना पड़ेगा कि शुकदेव ने सिद्धशरीर अथवा निर्माणकाय में आविर्मूत होकर गौडपाद को उसी प्रकार शिक्षा दी थी जिस प्रकार परमांच कपिल ने निर्माणकाय का अवलम्बन कर आसुरि को सांख्यशस्त्र का उपदेश किया था जैसा कि सांख्यग्रन्थों में बहुश: निर्दिष्ट है।

गौडपाद को ही हम मायावाद का प्रथम प्रचारक पाते हैं। इनकी लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक 'माएडूक्यकारिका' है। 'माएडूक्योपिनपइ' के ऊपर ही इन कारिकाओं को रचना की गयी है। यह उपिनपइ है तो बहुत ही छोटा, पर अत्यंत सारवान् है। इसमें केवल वारह वाक्य हैं जिनमें से प्रथम सात वाक्य 'नृसिह-पूर्वोत्तरतापिनी' तथा 'रामोत्तरतापिनी' में उपलब्ध होते हैं। 'माएडूक्यकारिका' चार प्रकरणों में विभक्त है—(१) ग्रागम प्रकरण, कारिका संख्या २६, (२) वैतथ्यप्रकरण, कार् सं० ३८, (३) ग्रहौत प्रकरण, कार् सं० ३८, (३) ग्रहौत प्रकरण, कार् सं० ३८, (४) ग्रहौत प्रकरण, कार् सं० १००। इस प्रकार सब कारिकाएँ मिलाकर २१५ है। प्रथम प्रकरण एक प्रकार से

<sup>े</sup>ज्ञानोत्तम ने 'नैव्कर्म्य सिद्धि' 'की टीका में इन्हें ज्ञानकर्म-समुख्यवादी स्पव्टतः कहा है यथा—वाक्यजन्मज्ञानोत्तरकालीनभावनोत्कर्षाद्भावनाजन्य साक्षाटकारलक्षणज्ञानान्तरेखेंव ग्रलानस्य निवृत्ते । ज्ञानाभ्यासवज्ञायां ज्ञानस्यकर्मणा समुख्योपपत्तिः ।

उपनिषद् का भाष्य है। इस प्रकरण की कारिकाएँ मूल उपनिषद् के वाक्यों के साथ मिली हुई हैं। पष्ठ वाक्य के वाद नी कारिकाएँ हैं, सप्तम के वाद भी नी, एकादश के वाद पाँच तथा द्वादश के वाद छः। इस प्रकार आगम प्रकरण की कारिकाएँ मूल वाक्यों के साथ मिलकर तदाकार वन गयी हैं।

ग्रहैत वेदान्त में उपनिपद् के वाक्य ही श्रुति माने जाते हैं ग्रीर ग्रागम-प्रकरण की कारिकाएँ गौडपाद की स्वीकृत की जाती हैं। परन्तु हैतवादियों के यहाँ कारिकाएँ भी श्रुति समभी जाती हैं। इन लोगों के कथनानुसार गौडपाद ने प्रन्तिम तीन प्रकरण की ही कारिकाग्रों का निर्माण किया। प्रथम प्रकरण की कारिकाएँ श्रुति रूप होने से गौडपाद की रचना नहीं हो सकतीं। कुछ लोग इससे विपरीत ही मत मानकर मूल उपनिषद् के वारह वाक्यों को भी गौडपाद की ही रचना मानते हैं। इस प्रकार इन कारिकाग्रों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि गौडपाद किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं है, प्रत्युत् किसी सम्प्रदाय-विशेष का सूचक है। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। सुरेक्वराचार्य ने (४।११ नैप्कर्म्यसिद्धि) जहाँ 'गौडै:' ग्रीर 'द्राविडै:' पदों का प्रयोग किया है, वहाँ उनका ग्रभिप्राय क्रमशः गौडपाद तथा शक्कर से हैं'।

इन कारिकाओं के ग्रतिरिक्त 'उत्तरगीता' का भाष्य भी इन्हों की कृति है। सांख्यकारिका के अपर भी गौडपाद भाष्य मिलता है ग्रीर वह प्राचीन भी है। परन्तु सांख्य भाष्यकार वेदान्ती गौडपाद से भिन्न हैं या ग्रभिन्न, यह निर्णय करना दुष्कर है। रामभद्र दीक्षित ने ग्रपने 'पत्तक्षलिचरित' ग्रंथ में गौडपाद को पत्तक्षलि का शिष्य वतलाया है तथा उनके विषय में एक प्राचीन रोचक कथा का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ की सहायता से भी गौडपाद के व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। जो कुछ हो, गौडपाद का नाम ग्रहैत वेदान्त के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। शक्कर के मत को समभने के लिए गौडपाद से ही ग्रारम्भ करना होगा।

# गौडपाद के दार्शनिक सिद्धान्त

'मार्र्ड्स्यकारिका' के अनुशोलन से आचार्य गौडपाद के सिद्धान्तों का भव्यरूप हमारी दृष्टि में भली-भाँति आ जाता है। आगम-प्रकरण तो मार्र्ड्स्य उपनिषद् की विस्तृत व्याख्या है। श्रोंकार ही परमतत्व का द्योतक पद है। 'ग्रोम्' के तीन अक्षर 'ग्र' 'उ' 'म्' कमशः बैस्वानर, हिर्एयगभं तथा ईस्वर एवं जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का द्योतन करते हैं। परमतत्व तीनों में पृथक्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Indian Antiquary, October 1933, pp. 192-193.

है, अथ च अनुष्ठान तथा साक्षी रूप में इनमें अनुमित भी है। वह ग्रोंकार के चतुर्थंपाद के द्वारा विंगत होने से 'तुरीय' कहलाता है। दूसरे प्रकरण का नाम है वैतन्ध्य अर्थात् 'मिथ्यात्व'। इस प्रकरण में जगत् का मायिक होना युक्ति और उपपत्ति के द्वारा पुष्ट किया गया है। यहाँ सबसे पहले स्वप्न हस्य का मिथ्यात्व प्रतिपादित है। स्वप्न में देखे गये पदार्थ नितान्त असत्य हैं। क्योंकि देह के भीतर नाडी-विशेष में स्वप्न की उपलब्धि होती है। वहाँ पदार्थों की स्थिति के लिए अवकाश कहाँ है? जागने पर स्वप्न में देखे गये पदार्थ कहीं उपलब्ध नहीं होते। जाग्रत् जगत् हस्य होने के कारण स्वप्न के समान ही है। जगत् का नाना रूप, तरह-तरह की विचित्रता में माया के कारण होता है। माया की महिमा से ही आत्मा अव्यक्त वासना रूप से रहने वाले भेद-समूह को व्यक्त करता है। यह माया न सत् है, न असत्, न सदसत् है। वस्तुतः स्वरूप की विस्मृति हो माया है और स्वरूप के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। वास्तिवक परमार्थ वह है जिसका न प्रलय है, न उत्पत्ति है। जो न वद्ध है, न साधक है। जो न तो मुक्ति की इच्छा करता है न तो कभी स्वयं मुक्त होता है। यही अखण्ड आत्मतत्व वस्तुतः एकमात्र सत्ता है न तो कभी स्वयं मुक्त होता है। यही अखण्ड आत्मतत्व वस्तुतः एकमात्र सत्ता है न तो कभी स्वयं मुक्त होता है। यही अखण्ड आत्मतत्व वस्तुतः एकमात्र सत्ता है—

न विरोघो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधक.। न मुमुक्षुनं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता॥

—मार्ड्स्यकारिका, २।३२

अद्वैत प्रकरण में अद्वैत तत्त्व का वर्णन दृढ़ युक्तियों के सहारे सिद्ध किया गया है। यह अद्वैत तत्त्व आत्मा है जो सुख-दुःख के भावों से कभी सम्बद्ध नहीं रहता। उसमें सुख-दुःख की कल्पना करना बालकों की दुर्बृद्धि का विलास है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार धूलि और धूम के संसर्ग से हम आकाश को मिलन वतलाते हैं। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धूम से युक्त होने पर समस्त घटाकाशों में यह दोष उत्पन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार एक जीव के सुखी या दुःखी होने पर समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं माने जा सकते (मा०का०२।१५)। वस्तुतः आत्मा अमृत है। आचार्य अजातवाद के समर्थक हैं। उनका यह कहना है कि द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा रखते हैं। जो पदार्य निरुच्य ही अजन्मा और मरणहीन है, वह मरणशीलता कैसे प्राप्त कर सकता है ? प्रकृति या स्वभाव का परिवर्तन कभी हो नहीं सकता। अमृत पदार्य न तो मत्यं हो सकता है और न मरणशील वस्तु अमर वन सकती है—

ग्रजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । ग्रजातो ह्यमुतो भावो मत्यैतां कथमेष्यति ॥ न भवत्यमृतं मत्यं न मर्त्यममृतं तथा। प्रकृतेरन्ययाभावो न कथञ्चिद् भविष्यति।।

—माग्डूक्यकारिका ३।२०।२१

अतएव आत्मा की उत्पत्ति या जाति नहीं होती, यही गौडपाद का परिनिष्ठित मत है। यही है गौडपाद का विख्यात अजातवाद का सिद्धान्त। इस आत्मा के एकत्व का जब सच्चा बोध उत्पन्न होता है, तब चित्त संकल्प नहीं करता और मन अमनस्त्व को प्राप्त हो जाता है। यह अग्रहण निरोध के कारण उत्पन्न नहीं होता विल्क ग्राह्म वस्तु के अभाव के ही कारण होता है। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। इस बोध की स्थिति को गौडपाद 'ग्रस्पर्शयोग' के नाम से पुकारते हैं।

चौथे प्रकरण का नाम 'ग्रलातशन्ति' है। ग्रलात शब्द का ग्रथं है उल्का या मसाल। मसाल को घुमाने पर उससे तरह-तरह की चिनगारियाँ निकलती हैं ग्रौर वह घूमता हुग्रा गोलाकार दीख पड़ता है। परन्तु ज्योंहों उसका घुमाना वन्द हो जाता है त्यों ही वह ग्राकार भी गायव हो जाता है। ग्रतः निश्चित है कि यह गोल ग्राकृति की प्रतीति भ्रमणव्यापार से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यह हित्य प्रपन्न माया तथा मन के स्पन्दन के कारण उत्पन्न होता है। मन के इस व्यापार के वन्द होते ही यह जगत् न जाने कहाँ चला जाता है। प्रपन्न की प्रतीति ग्रीर ग्रप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित हैं। परमार्थहिष्ट से न इसकी उत्पत्ति होती है, न लय होता है। कोई भी भ्रान्ति बिना ग्राधार के नहीं हो सकती। सर्पं की भ्रान्ति में रज्जु ग्राधार है ग्रोर चाँदी की भ्रान्ति में ग्रुक्ति। इसी प्रकार जगत् की भ्रान्ति का ग्रिधिकान वस्तुतः एक ग्रहते न्रह्म ही है। यही इस ग्रध्याय का सारांश है।

इस प्रकरण की भाषा, पारिभाषिक शब्द (विज्ञप्ति ग्रादि) तथा सिद्धान्त के अनुशीलन से अनेक आधुनिक विद्वानों की घारणा है कि गौडपाद ने यहाँ बुद्धधर्म के तत्त्वों का ही प्रतिपादन किया है। परन्तु यह ठीक नहीं। वहुत सम्भव है कि ये पारिभाषिक शब्द अध्यात्मशास्त्र के उस समय सर्वजनमान्य साधारण शब्द थे जिनका प्रयोग करना बौद्ध दार्शनिकों के समान गौडपाद के लिए भी न्याय्य था। बौद्धदर्शन के ग्रन्थों से गौडपाद के परिचित होने का हम

<sup>े</sup>ग्रहो न तत्र नोत्सर्गिहिचन्ता यत्र न विद्यते । ग्रात्मसंस्थं तदा ज्ञानमजातिसमतां गतम् ॥ श्रस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः । योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ॥ — मा० का० ३।३८।३८

निषेध नहीं करते, परन्तु वेदान्त के छल से बौद्धधमं के तत्वों का प्रतिपादन करने का दोप उनके अपर लगाने के भी हम पक्षपाती नहीं हैं ।

### गोविन्दपाद

ये गौडपादाचार्यं के शिष्य तथा शक्कराचार्यं के गुरु थे। इनकी न तो जीवनी का ही पता चलता है और न इनके द्वारा विरचित किसी वेदान्त ग्रन्थ का हो। शक्करिविग्वजय से यही पता चलता है कि ये नर्मदा के तट पर रहते थे। ये महायोगी थे तथा इनका देह रसप्रिक्तया से सिद्ध था। ऐसी किंवदन्ती साधकमण्डली में श्रव भी मुनी जाती है। ये महाभाष्यकार पत्झिल के श्रवतार माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है 'रसहृदयतन्त्र' परन्तु यह रसायनशास्त्र का ग्रन्थ है। 'सवंदर्शनसंग्रह' में माधव ने रसेश्वर-दर्शन के प्रसङ्ग में इस ग्रन्थ का प्रामाएय स्वीकार किया है तथा इसे उद्धृत भी किया है। इसके सिवा इनके संबंध में विशेष ज्ञात नहीं है।

ग्राचार्यं शङ्कर इन्हीं गोविन्दपाद के शिष्य थे। ग्रहेत वेदान्त का विपुल प्रचार जो कुछ आजकल दीख पड़ता है, उसका समस्त श्रेय आचार्यं शङ्कर तथा उनके शिष्यों को ही है। आचार्यं ने प्रस्थानत्रयी पर जिन भाष्यों की रचना की है, वे पाएडित्य की दृष्टि से अनुपम हैं। इन ग्रन्थों का विवरण विशेष रूप से पहले दिया गया है। शङ्कर के साक्षात् शिष्यों ने जिन ग्रन्थों की रचना की, उनका भी परिचय पहले दिया जा चुका है। ग्रव यहाँ शङ्कर के ग्रनन्तर होने वाले ग्रहेत वेदान्त के मुख्य-मुख्य ग्राचार्यों का संक्षिप्त परिचय ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

# शङ्कर-पश्चात् श्राचार्य

शङ्कराचार्यं के साक्षात् शिष्यों के अनन्तर अनेक आचार्यं हुए जिन्होंने आचार्यं अन्थों के ऊपर भाष्य लिखकर अद्वेत वेदान्त को लोकप्रिय वनाया । ऐसे अद्वेत वेदान्त के आचार्यों की एक वड़ी लम्बी परम्परा है । परन्तु स्थानाभाव के कारण कतियय माननीय आचार्यों का ही संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

१. सर्वज्ञातम मुनि—ये सुरेश्वराचार्य के शिष्य थे। इन्होंने प्रपने गुढ़ का नाम देवेश्वर लिखा है, जो टीकाकारों के कथनानुसार सुरेश्वर को ही लक्षित करता है। कुछ लोग देवेश्वर को सुरेश्वर से नितान्त मिन्न मानते हैं। इनका रचा हुआ 'संक्षेपशारीरक' नामक ग्रन्थ 'ब्रह्मसूत्र' शास्त्ररभाष्य के आधार पर लिखा

<sup>&#</sup>x27;द्रब्टक्य—दासगुस - History of Indian Philosophy. भाग १, पृ० ४२३ -- ४२६ तथा विद्युशेखर भट्टाचार्य -- 'सागमशास साफ गौडपाद'। इसके खराडन के लिए देखिए, स्वामी निखिलानन्द कृत 'माराडूककारिकां' का संग्रेजी सनुवाद भू० प्र० १५ - ३०

गया है। यह चार अध्यायों में विभक्त है। विषयों का क्रम भी वैसा ही है। पहले अध्याय में ५६२, दूसरे में २४६, तीसरे में ३६५ और चीचे में ५३ क्लोक हैं। इस पर अनेक विशिष्ट वेदान्ताचार्यों की टीकाएँ भी विद्यमान हैं, जिनमें नृसिंहाश्रम की 'तत्त्ववोधिनी', मधुसूदन सरस्वती का 'सारसंग्रह', पुरुषोत्तम दीक्षित की 'मुवोधिनी' तथा रामतीर्थं की 'अन्वयार्थंप्रकाशिका' प्रधान हैं। सुरेश्वर के अनन्तर सर्वज्ञात्म मुनि श्रंगेरी पीठ के अध्यक्ष हुए थे, ऐसी मान्यता है।

- २. वाचस्पित मिश्र—इनका नाम ग्रहैत वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध है। वैशेषिक को छोड़ कर इन्होंने शेष पाँच दर्शनों पर टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ क्या हैं, उन दर्शनों के सिद्धान्त जानने के लिए वहुमूल्य उपादेय ग्रन्थरत्न हैं। ये मिथिला के निवासी थे, ग्रपने ग्राध्ययदाता का नाम इन्होंने राजा नृग लिखा है। 'न्यायसूचीनिवन्ध' की रचना इन्होंने ६६६ विक्रमी (६४२ ई०) में किया । ग्रतः इनका समय नवम शताब्दी का मध्यभाग है। ग्रहैत वेदान्त के इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—'भामती' तथा 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा'। भामती तो 'ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाव्य' की सबसे पहली पूरी टीका है। 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा' का निर्देश भामती में मिलता है। यह मएडन मिश्र की 'ब्रह्मसिद्धि' की टीका हे ग्रीर ग्रभी तक उपलब्ध नहीं है। ग्राचार्य के मत को जानने के लिए 'भामती' सचमुच एक विद्वत्तापूर्णं व्याख्या-ग्रन्थ है।
- ३. विमुक्तात्मा—ये ग्रव्ययात्मा के शिष्य थे। इनका 'इष्टिसिद्धि' नामक ग्रन्थ वड़ौदा के गायकवाड़ ग्रन्थमाला से हाल में प्रकाशित हुग्रा है। यह ग्रन्थ ग्रदेत वेदान्त के ग्रन्थों में नितान्त मौलिक माना जाता है। प्राचीन काल से ही इसकी कीर्त्त ग्रञ्जुएग् रूप से चली ग्रा रही है। मधुसूदन सरस्वती ने ग्रपने ग्रदेत सिद्धि को सिद्धनामान्त ग्रन्थों में इसीलिए चतुर्थं कहा है। क्योंकि उनके पहले 'ग्रह्मसिद्धि' (मण्डनिमश्र कृत), नैष्कर्म्यंसिद्धि (सुरेश्वर कृत) तथा इष्टिसिद्धि (ग्रविमुक्तात्मा कृत) पहले से विद्यमान थीं। इसके ऊपर ज्ञानोत्तम की वड़ी प्रामाणिक व्याख्या है। ये टीकाकार मान्य ग्रद्धिती थे। इस टीका के ग्रितिक इन्होंने (नैष्कर्म्यंसिद्धि) पर 'चन्द्रिका' ग्रीर ब्रह्मसूत्र शारीरक भाष्य पर 'विद्याश्री' नामक दो टीकाएँ रची थीं।
- ४. प्रकाशात्म यति इन्होंने चन्द्रपादाचार्यं की 'पञ्चपादिका' पर विवरण नाम से एक प्रौढ़ व्याख्या-प्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ वेदान्त के इतिहास में इतना महत्त्व रखता है कि 'भामतीप्रस्थान' के ग्रनन्तर इसने एक नए प्रस्थान (विवरण प्रस्थान) को जन्म दिया है। यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक माना जाता

ेन्यायसूची निबन्धोऽयमकारि विदुषां मुदे । श्रीवाचस्पतिमिश्रेश वस्वङ्कृवसु वत्सरे ॥ है। इनके दो और भी प्रन्थ थे— (१) न्यायसंग्रह (शारीरक भाष्य के ऊपर),
(२) शब्द निर्ण्य (स्वतन्त्र ग्रन्थ ग्रनन्तशयन-प्रन्थावली में प्रकाशित)।

५. श्रीहर्षं—नैवधचरित के रचियता श्रीहर्षं काव्यजगत् के चित्त को विकसित करनेवाले महाकवि थे। साथ ही साथ ग्रहैत वेदान्त के इतिहास में भी इनका नाम विशेष महत्त्व रखता है। इनका 'खंग्डनखएडखाद्य' एक उत्कृष्ट खएडनात्मक प्रकरणप्रन्थ है। ग्रनेक नैयायिकों ने (यथा ग्रिमनववाचस्पित मिश्र ने 'खण्डनोद्धार' में) इस प्रन्थ के खण्डन करने का यथासाध्य खूव परिश्रम किया, परन्तु खण्डन की प्रभा किसी प्रकार मिलन नहीं हुई, प्रत्युत शङ्करमिश्र जैसे नैयायिक की टीका से मिण्डत होकर यह ग्रीर भी प्रचोतित हो उठा। ग्रह्मैत-पाण्डित्य (समय १२वीं श्रती) की यह कसौटी समभा जाता है।

६. राम।द्वय—यह ब्रद्धयाश्रम के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'वेदान्त की मुदी' जो 'ब्रह्मसूत्र' के प्रथम चार अधिकरणों के ऊपर एक ब्रालोचनात्मक निवन्ध है। यह ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, लेकिन ब्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इनके महत्त्व का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि 'सिद्धान्तलेशसङ्ग्रह' तथा ब्रन्य परवर्ती ग्रन्थों में इनका सादर उल्लेख 'कौ मुदीकार' के नाम से किया गया है।

७. आनन्दबोधभट्टारक—इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कृति 'न्यायमकरन्द' है जिसने इन्हें अद्दौत-वेदान्त के इतिहास में अमर वना दिया है। ये संन्यासी थे और इनके गुरु का नाम था आत्मवास (समय १२वीं शताब्दी के आस-पास)। इनके अन्य प्रत्य हैं—प्रमाणरत्नमाला, न्यायदीपावली, दीपिका (प्रकाशात्म यित के 'शाक निर्णय' की टीका)। चित्सुखाचार्यं ने 'न्यायमकरन्द' पर टीका लिखी है।

द. चित्सुखाचार्य—ये वड़े भारी वेदान्ताचार्यं थे—(समय १२वीं शताब्दी)। इनके गुरु का नाम था ज्ञानोत्तम जो अपने समय के प्रसिद्ध ग्राचार्यं प्रतीत होते हैं ग्रीर जिनके 'न्यायसुधा' (तत्त्वप्रदीपिका में उल्लिखित) तथा 'ज्ञानसिद्धि' का निर्देश मिला है, परन्तु ये दोनों ग्रन्थ ग्रभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। चित्सुख की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है तत्त्वप्रदीपिका (चित्सुखी) जो ग्रद्धैतवेदान्त का एक मौलिक प्रकरणाग्रन्थ माना जाता है। इनके अन्य ग्रन्थ ये हैं—(१) भाव-प्रकाशिका (शारीरकभाष्य की टीका), (२) ग्रिमप्राय प्रकाशिका ('ब्रह्मसिद्धि' की टीका), (३) भावतत्त्वप्रकाशिका नैष्कम्यंसिद्धि पर टीका), (४) भावद्योतिनी (पद्धपादिका विवरण पर व्याख्या), (५) न्यायमकरन्द टीका, (६) प्रमाणरत्नमाला व्याख्या, (७) खएडनखएडखाद्य-व्याख्यान । इनके अतिरिक्त 'ग्रिधकरणसङ्गति' तथा 'ग्रिधकरणसङ्गरी' नामक छोटे ग्रन्थ भी इन्हों की रचनामें हैं।

- ह. ग्रमलानन्द—ये दक्षिण में देविगरि के राजा महादेव तथा राजा रामचन्द्र के समसामियक थे। महादेव ने १२६० से लेकर १२७१ तक शासन किया। इस प्रकार १३वीं सदी का उत्तरार्घ इनके ग्राविर्भाव का समय है। ये दिक्षिण के रहने वाले थे। इनकी सबसे उत्कृष्ट कृति है 'वेदान्त कल्पतरु' जो वाचस्पित की भामती का ग्रति उत्कृष्ट व्याख्यान-ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के ऊपर ग्रप्ययदीक्षित कृत 'पिरमल' नितान्त प्रसिद्ध है। ग्रन्य टीकाएँ भी थीं जिनमें वैद्यनाथकृत 'कल्पतरुमक्षरी' का नाम उल्लेखनीय है। ग्रमलानन्द ने ब्रह्मसूत्र के ग्रभिप्राय को समभाने के लिये 'शास्त्रदर्पण' नामक एक स्वतन्त्र वृत्ति लिखी है। ग्राकार में छोटा होने पर भी यह महत्त्व में किसी प्रकार न्यून नहीं है।
- १०. ग्रखण्डानन्द—इनके गुरु का नाम ग्रानन्दशैल या ग्रानन्दिगिरि था। इन्होंने 'पञ्चपादिका विवरण' के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक निवन्ध लिखा जो एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। विवरण के ऊपर 'भावप्रकाशिका' नामक टीका में नृसिंहाश्रम ने इनकी टीका का उल्लेख किया है तथा ग्रप्पयदीक्षित ने इनके मत का उल्लेख किया है। इन्होंने भामती पर 'ऋजुप्रकाशिका' नामक टीका लिखी है।
- ११. विद्यारण्य—वेदभाष्यकार सायणाचार्य के ज्येष्ठ भाता माधवाचार्य भृगेरी पीठ के अध्यक्ष होने पर विद्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके जीवन और अन्थों का विवरण पीछे दिया गया है। इनके दो गुरु थे—विद्यातीर्थ और भारतीतीर्थ। ये दोनों भृगेरी मठ के आचार्य थे। विद्यातीर्थ की कोई वेदान्ती रचना नहीं मिलती। भारतीतीर्थ का नाम 'वैयासिक न्यायमाला' तथा 'पञ्चदशी' की रचना में विद्यारण्य के साथ संयुक्त मिलता है। विद्यारण्य के समकालीन माधवमन्त्री का भी उल्लेख करना यहाँ उचित है। असाधारण्य योद्धा होने पर भी ये एक विशेष वेदान्त-ज्ञाता थे जिन्होंने सूतसंहिता के ऊपर 'तत्त्वप्रकाशिका' नामक सुन्दर टीका (समय १४वीं शताब्दी का पूर्वार्ध) लिखी है।
- १२. शङ्करानन्द—ये भी एक उत्कृष्ट वेदान्ती थे। इन्होंने शाङ्करमत को पुष्ट तथा प्रचारित करने के लिए 'प्रस्थानत्रयी' पर टीकाएँ लिखीं जो 'दीपिका' नाम से प्रसिद्ध हैं। 'ब्रह्मसूत्रदीपिका' बड़ी सरल भाषा में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है। गीता की टीका 'शङ्करानन्दी' जिज्ञासुग्रों के लिए नितान्त उपादेय है। कैवल्य, कौषीतकी, नृसिंहतापनीय, ब्रह्म, नारायण ग्रादि भिन्न-भिन्न उपनिषदों पर इनकी दीपिका टीका लघुकाय होने पर भी नितान्त उपादेय है।
- १३. ग्रानन्दिगिरि—ये शङ्कराचार्यं के भाष्यों के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इस्होंने वेदान्तसूत्र के शाङ्करभाष्य पर 'न्यायनिर्णंय' नामक सुबोध टीका लिखी है। इसके प्रतिरिक्त इनके प्रन्थ ये हैं—गीताभाष्य की टीका, पञ्जीकरणविवरण,

उपदेशसाहस्त्री टीका, तथा शङ्करकृत प्रत्येक उपनिषद्भाष्य पर टीकाएँ। इनका दूसरा नाम 'ग्रानन्दज्ञान' है। इनकी सबसे बड़ी पारिडत्यपूर्ण रचना सुरेश्वराचार के 'बृहदारएयकवार्त्ताक' की टीका है।

१४. प्रकाशानन्द—इनकी एकमात्र रचना है 'विदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावली' जिसने इनका नाम ग्रमर बना दिया। ग्रप्पयदीक्षित के ये पूर्वंवर्ती हैं क्योंकि दीक्षित ने 'सिद्धान्तलेश' में इनके नाम का निर्देश किया है। इनका ग्रन्थ एक-जीववाद के ऊपर नितान्त प्रामािशक, पािश्डित्यपूर्ण तथा प्राञ्जल माना जाता है। इनके शिष्य नाना दीक्षित ने इसके ऊपर 'सिद्धान्तदीिपका' नामक व्याख्या लिखी है।

१५. मघुसूदन सरस्वती—नव्य ग्रहैत वेदान्त के इतिहास में इनका नाम अग्रगएय है। काशी में १६वीं शताब्दी के मध्य में ये रहते थे, ग्रीर ग्रपने समय के संन्यासी सम्प्रदाय के अग्रएगी थे। इनके ग्रन्थ ये हैं—(१) संक्षेप-शारीरक टीका, (२) गीता-टीका (गूढार्थदीपिका), (३) दशक्लोकीटीका (सिद्धान्तविन्दु), (४) वेदान्तकल्पलिका (मुक्ति के स्वरूप का विवेचक मीलिकग्रन्थ), (५) ग्रहैत रत्नरक्षए। शक्कुरिमध्य रचित 'मेदरल' का खएडन )। मघुसूदन की प्रधान कीर्ति है 'ग्रहैतसिद्धि'। यह ग्रन्थ 'न्यायामृत' नामक हैत मत के ग्रन्थ का खएडनरूप है, परन्तु सामान्य रूप से नैयायिक-पद्धित से ग्रहैत तत्त्व के जानने का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

१६. नृसिंहाश्रम—ये भी मधुसूदन के समकालीन काशीस्य प्रौढ़ वेदान्ती थे। ये पहिली ग्रवस्था में दक्षिए। में रहते थे, पीछे काशी में ग्राकर रहने लगे। भट्टोजीदीक्षित के घर के सब लोग इनके शिष्य थे। सुनते हैं कि ग्रप्पयदीक्षित ने इन्हीं के प्रभाव में ग्राकर शांकर-मत ग्रहए। किया। इनके प्रधान ग्रन्थ ये हैं:—(१) वेदान्त तत्त्वविवेक (रचनाकाल १६०४ संवत्—१५४७ ई०, 'दीपन नामक' इनकी ग्रपनी टीका है), (२) 'तत्त्ववोधिनी' संक्षेपशारीरक की टीका, (३) वेदान्तरत्नकोष (पञ्चपादिका टीका), (४) प्रकाशिका (पञ्चपादिका विवरए) की टीका), (६) भ्रावप्रकाशिका (तत्त्वदीपन की टीका), (६) ग्राव्वत्विपिका तथा (७) भेदिधक्कार (द्वैतवाद का खएडनरूप नितान्त प्रसिद्ध ग्रन्थ)।

१७. ग्रप्यदोक्षित—इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। शांकरवेदान्ती होने के पहले ये शिवाद्वैत के पक्षपाती थे। इनका समय १७ वीं शताब्दी (१६ वीं का उत्तरार्घ तथा १७ वीं का ग्रारम्भ) है। मधुसूदन सरस्वती ने 'ग्रद्वैतिसिद्धि' में इनका सम्मानपूर्वंक उल्लेख किया है। इनके मुख्य वेदान्त ग्रन्थ ये हैं—(१) न्यायरक्षामिए। (ब्रह्मसूत्र की टीका), (२) कल्पतक्परिमल (भामती की टीका 'कल्पतक' की प्रसिद्ध व्याख्या), (३) सिद्धान्तलेश (ग्रद्वैत वेदान्त के ग्राचार्यों के भिन्न-भिन्न मतों

का प्रामाणिक निरूपण्) । इस ग्रन्थ की सहायता से अनेक अनुपलब्ध वेदान्तियों के मतों का परिचय हमें मिलता है । इसके अतिरिक्त 'शिवार्कंमिण्दीिपका' तथा 'श्रीकण्ठभाष्य' की टीका है । इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मतर्कंस्तव' में श्रुति, स्मृति तथा पुराणों के द्वारा शिव का प्राधान्य निश्चित किया गया है । 'माध्वमुखमदंन' माध्वसिद्धान्त का खंडन है ।

१८. धर्मराजाध्वरीन्द्र—ये नृसिंहाश्रम के प्रशिष्य तथा दक्षिण भारत के वोलांगुलि निवासी वेद्धुटनाथ के शिष्य थे। ये प्रसिद्ध नैयायिक थे। इन्होंने 'तत्त्वचिन्तामिणि' की प्राचीन दस टीकाग्रों का खंडन कर एक नवीन टीका वनाई थी। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है—'वेदान्तपरिभाषा'। यह वेदान्त के प्रमाण विषयक विचार जानने के लिये प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके पुत्र रामकृष्ण ने इस पर 'वेदान्तिशिखामिणि' नामक टीका लिखी है जो प्रकाशित है।

१६—२०. नारायगातीर्थं तथा ब्रह्मानन्द सरस्वती—य दोनों वेदान्त के आचार्य, काशी में ही निवास करते थे। दोनों ने मधुसूदन के 'सिद्धान्तविन्दु' पर टोकायें लिखी हैं, जिनके नाम क्रमशः 'लघुव्याख्या' तथा 'न्यायरत्नावली' है ब्रह्मानंद वङ्गदेशीय थे, इसलिये वे गौड ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी सबसे विशिष्ट कृति है 'म्रद्वैतसिद्धि' की म्रद्वैत-चंद्रिका नामक टीका।

रश. सदानन्द—ये काश्मीर के रहने वाले थे। ये पूर्वोक्त दोनों आचार्यों के शिष्य थे। इनका विद्वत्तापूर्णं ग्रंथ 'अद्वैतब्रह्मसिद्धि' है। स्वरूप निर्णय, स्वरूप-प्रकाश, तथा ईश्वरवाद इन्हीं की रचनायें हैं जो अब तक अप्रकाशित हैं।

२२. गोविन्दानन्द—ये गोपाल सरस्वती के शिष्य थे। ये काशी में ही रहते थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ में नृसिंहाश्रम के वचन उद्धृत किये हैं, ग्रतः इनका समय १७ वों शताब्दी प्रतीत होता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है—शांकरभाष्य पर 'रत्नप्रभाटीका'। यह टीका शारीरक-भाष्य के अर्थ को सरलता से वताने के लिए नितान्त उपयोगी है।

संक्षेपतः ग्रहैत-वेदान्त के प्रसिद्ध ग्राचार्यों का सामान्य परिचय यही है।

# अष्टादश परिच्छेद श्रद्धैतवाद

शक्दुराचार्यं ने अद्वेतवाद का प्रतिपादन किया है। उपनिषद्, गीता तथा ब्रह्मसूत्र—इस प्रस्थानत्रयी पर इसी तत्त्व को प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने अपना विद्वतापूर्णं भाष्य लिखा है। वेदान्त में और भी अनेक मत हैं जिनमें कुछ शक्दुर से प्राचीन भी हैं परन्तु इनका विशेष रूप से प्रतिपादन शक्दुर के पीछे ही किया गया। इन मतों में रामानुज का विशिष्टद्वेत मत, मध्य का द्वेतवाद, निम्वार्कं का द्वेताद्वेत तथा वल्लभाचार्यं का शुद्धाद्वेत, नितान्त प्रसिद्ध हैं। इन आचार्यों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिये ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखे हैं। उपनिषदों पर भी इनके मतानुसार टीकार्ये लिखी गईं। शक्दुर के पूर्वं भी वेदान्ताचार्यों ने इन ग्रन्थों के ऊपर भाष्य या व्याख्या-ग्रन्थ लिखे थे। परन्तु शक्दुर के भाष्य इतने विशद, इतने पारिडत्यपूर्णं, इतने सुबोध हुए कि इनके सामने प्राचीन भाष्य ग्रन्थ विस्मृतप्राय हो गये। पिछले ग्राचार्यों को भाष्य लिखने की पेरिशा ग्राचार्य के ग्रन्थों से ही मिली। इस प्रकार वेदान्त के इतिहास में शक्दुराचार्यं का कार्य नितान्त व्यापक तथा उपादेय हुग्रा है, इसे स्वीकार करने में किसी को ग्रापत्ति न होगी।

ग्रहैत-सिद्धान्त का मूलमंत्र इस सुप्रसिद्ध श्लोक में निवद्ध किया गया है : — "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।"

(१) ब्रह्म ही सत्य है, (२) जगत् मिथ्या है, (३) जीव ब्रह्म ही है, (४) जीव ब्रह्म से कथमि भिन्न नहीं है— ये ही चार सिद्धान्त ब्रद्धैत-वेदान्त की आधार-धिला हैं। इन्हीं का विस्तृत विवेचन हम आगे के पृष्ठों में करेंगे। यह तो हुई वेदान्त की तत्त्वमीमांसा। इसके अनन्तर ब्रद्धैत के साधनमार्ग का प्रतिपादन आचारमीमांसा में किया गया है। ब्रद्धैत-सम्मत प्रमाणमीमांसा का यहाँ उल्लेख स्थानाभाव से नहीं किया गया है।

## त्रात्मा की स्वयंसिद्धता

अद्वेत वेदान्त का मूलमन्त्र है परमार्थसत्ता-रूप ब्रह्म की एकता तथा अनेकात्मक जगत् की मायिकता। इस तथ्य को हृदयङ्गम करने के लिए कितपय मौलिक-सिद्धान्तों से परिचित होना आवश्यक है। अद्वेत-वेदान्त का एक मौलिक सिद्धान्त है जिसे भली-भौति समक लेने पर ही अन्य तत्त्वों का अनुशीलन किया जा सकता है। वह तत्त्व है—आत्मप्रत्यय की स्वयंसिद्धता। जगत् अनुभूति पर अवलम्बित है। अनुभव के आधार पर जगत् के समस्त व्यवहार प्रचलित होते हैं। इस अनुभूति के स्तर में आत्मा की सत्ता स्वतःसिद्ध रूपेणा अवस्थित रहती है। विषय के अनुभव के भीतर चेतन विषयी की सत्ता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि आत्मा की ज्ञातरूपेण उपलब्धि के अभाव में विषय का ज्ञान नितरां दुरुपपाद है। प्रत्येक अनुभव की प्रक्रिया में अनुभवकर्ता को अपनी सत्ता का अनुभव अवश्यमेव होता है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आचार्य ने वड़े ही सौन्दर्यपूर्ण शब्दों में किया है।

इस उद्धरण का तात्पर्य है कि आत्मा प्रमाण आदि सकल व्यवहारों का आश्रय है, अतः इन व्यवहारों से पहले ही आत्मा की सिद्धि है। आत्मा का निराकरण नहीं हो सकता। निराकरण होता है आगन्तुक (वाहर से आने वाली) वस्तु का, स्वभाव का नहीं। क्या उप्णता अग्नि के द्वारा निराकृत की जा सकती है ? ज्ञातव्य में अन्यथाभाव (परिवर्तन) सम्भव है, ज्ञाता में नहीं।

'वर्तमान को इस समय जानता हूँ', 'ग्रतीत वस्तु को मैं जानता हूँ', 'ग्रतीत वस्तु को मैंने जाना' तथा 'ग्रनागत वस्तु को मैं जान्ंगा'—इस ग्रनुभव-परम्परा में जातव्य वस्तु का ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञाता का स्वरूप कथमिप परिवर्तित नहीं होता वयोंकि वह सर्वदा ग्रपने स्वरूप से वर्तमान रहता है। ग्राचार्य ने संक्षेप में ग्रन्यत्र इसी तत्व का प्रतिपादन किया है कि सब किसी को ग्रात्मा के ग्रस्तित्व में भरपूर विश्वास है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि मैं नहीं हूँ। यदि ग्रात्मा की ग्रस्तित्व-प्रसिद्धि न होती तो सब किसी को ग्रपने ग्रनस्तित्व में विश्वास होता। परन्तु ऐसा न होने से ग्रात्मा की स्वतः सिद्धि स्पष्टतः प्रमाणित होती है ।

ग्रतः ग्रात्मा के ग्रस्तित्व के विषय में शंका करने की तिनक भी जगह नहीं है। यह उपनिषदों का ही तत्त्व है। याज्ञवल्क्य ने बहुत ही पहले कहा था कि जो सब किसी को जानने वाला है उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं १ सूर्य के प्रकाश से जगत् प्रकाशित होता है, पर सूर्य को क्योंकर प्रकाशित किया जा सकता है ?

भ्रात्मा तु प्रमाणादिक्यवहाराश्रयत्वात् प्रागेव प्रमाणादिक्यवहारात् सिच्यति । न चेहशस्य निराकरणं संभवति, ग्रागन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम् । नहि ग्रग्नेरोष्ण्यमग्निना निराक्रियते—२ ३ । ७

<sup>े</sup>सर्वोहि घात्माह्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मत्वप्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको नाहमस्तीति प्रतीयात् । ब्र० सू० १ । १ । १ पर शांकरभाष्य ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>विज्ञातारमरे केन विजानीयात्—वृह० उ० २ । ४ । १४

इसी कारण प्रमाणों की सिद्धि का कारणभूत ग्रात्मा किस प्रमाण के वल पर सिद्ध किया जाय ? ग्रतः ग्रात्मा की सत्ता स्वयं-सिद्ध होती है ।

#### श्रात्मा की ज्ञानरूपता

आत्मा ज्ञान-रूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से पृथक् नहीं होता । ये दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं हैं । ज्ञेय-पदार्थं का ग्राविर्माव होने पर ज्ञान ही जातारूप से प्रकट हो जाता है। परन्तु ज्ञेय के न होने पर 'ज्ञाता' की कल्पना ही नहीं उठती । जगत् की ज्ञेयरूपेए। जब उपस्थिति रहती है, तभी भारमा के ज्ञातारूप का उदय होता है। परन्तु उसके ग्रभाव में ग्रात्मा की ज्ञानरूपेएा सर्वदा स्थिति रहती है। एक ही ज्ञान, कर्ता तथा कम से सम्बद्ध होने पर भिन्न-सा प्रतीत होता है, परन्तु वह वास्तव में एक ही ग्रमिश्व पदार्थ है । 'ग्रात्मा ग्रात्मानं जानाति' (ग्रात्मा ग्रात्मा को जानता है) इस वाक्य में कर्तारूप ग्रात्मा ग्रीर कर्मरूप ग्रात्मा एक ही वस्तु है। रामानुज ने भी धर्मीभूत ज्ञान ग्रीर धर्मभूत ज्ञान को मानकर इसी सिद्धान्त को अपनाया है। नित्य आत्मा को ज्ञानस्वरूप होने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है क्योंकि ज्ञान भी नित्यानित्य भेद से दो प्रकार का होता है। अनित्य ज्ञान अन्तः करणाविच्छन्न वृत्तिमात्र है जो विषयसान्निच्य होने पर उत्पन्न होता है । परन्तु तदभाव में ग्रविद्यमान रहता है । दूसरा शुद्ध ज्ञान इससे नितान्त मिन है। वह सर्वथा तथा सर्वदा विद्यमान रहता है। र हिष्ट दो प्रकार की होती है—नेत्र की दिष्ट ग्रनित्य है क्योंकि तिमिर रोग के होने से वह नष्ट हो जाती है-पर रोग के अपनयन होने पर उत्पन्न हो जाती है। किन्तु आत्मा की दृष्टि नित्य होती है। इसीलिए श्रुति ग्रात्मा की दृष्टि को द्रष्टा बतलाती है। लोक में भी आत्मदृष्टि की नित्यता प्रमारागम्य है क्योंकि जिसका नेत्र निकाल लिया गया हो वह भी कहता है कि स्वप्न में मैंने ध्रपने भाई को या किसी प्रिय को देखा। विघर पुरुष भी स्वप्न में मन्त्र सुनने की बात कहता है, ग्रतः ग्रात्मा की दृष्टि , तथा ज्ञान नित्यभूत है। नित्य भ्रात्मा ज्ञान स्वरूप है, इस विषय में तनिक भी सन्देह नहीं 3।

प्रत्येक विषय के अनुभव में दो ग्रंश होते हैं—एक तो होता है अनुभव करने वाला आत्मा और दूसरा होता है अनुभव का विषय वाहरी पदार्थ । यथार्थवादी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>यतो राद्धिः प्रयाणानां स कं तै: प्रसिष्यति ।—सुरेश्वराचार्य <sup>२</sup>ऐतरेय उपनिषद् २।१ का शांकरभाष्य ।

उद्वे हच्टी चक्षुषोऽनित्याहिष्टिर्नित्याचात्मनः । प्रात्महच्ट्यावीनां प्रसिद्धमेव लोके। वदति हि उद्धतचक्षुः स्वप्नेऽद्य मया आता हत् इति । —ऐत० भाष्य २।१

की दृष्टि में जीव और जगत् दो पृथक् स्वतन्त्र सत्तायें हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर आत्मा ही एक मात्र सत्ता सिद्ध होता है। जगत् की सत्ता केवल लोकव्यवहार को सिद्धि के लिए मानी गई है। अतः वह परमार्थरूप से सत्य न होकर व्यवहाररूप से सत्य है। शङ्कराचार्यं जगत् की व्यावहारिकता सिद्ध करने के अवसर पर कहते हैं-जिसि (ज्ञान) आत्मा का स्वरूप है तथा नित्य है। चक्षु आदि द्वारों से परिरणत होने वाली बुद्धि रूप, रस आदि विषयों का ग्रहण करती है। ये प्रतीतियाँ ग्रात्म-विज्ञान के विषय होकर ही उत्पन्न होती हैं। ग्रतः वे म्रात्म-ज्ञान के द्वारा व्यास होती हैं। इसलिए जगत की कोई भी वस्तू ऐसी नहीं है जो ग्रात्म-ज्ञान के द्वारा व्याप्त न होकर उत्पन्न होती हो। जगत् के पदार्थ नामरूपात्मक हैं; वे भीतर रहने वाली कारण शक्ति के साथ ही परिवर्तित हुआ करते हैं। नामरूप की जिन-जिन अवस्थाओं में विकृति होती है. उन सब अवस्थाओं में यह विकृति ग्रात्मस्वरूप को छोड़ नहीं सकती । कारण यह है कि कार्यसत्ताओं में कारणसत्ता सर्वदा तथा सर्वथा अनुस्यूत रहती है। जगत् में कार्य-कारण का यही नियम है। कोई भी कार्य अपने कारएा को छोड़कर एक क्षएा के लिए भी अवस्थित नहीं हो सकता। घट कार्यं है मृत्तिका उसका कारण है। क्या घड़ा मिट्टी को छोड़कर एक क्षण के लिए भी टिक सकता है ? वस्त्र कार्य है और तन्तु उसका कारण है, ग्रतः वस्त्र एक क्षरण के लिए भी अपने कारण तन्तु को छोड़कर रह नहीं सकता। शब्दुराचार्यं का कथन इस विषय में नितान्त स्पष्ट है। वे कहते हैं —जगत् के सब पदार्थं केवल सन्**मूलक नहीं हैं, ग्र**पि तु स्थितिकाल में भी वे सत्रूप ब्रह्म के ऊपर आश्रित रहते हैं । इस सारगींभत वाक्य का अभिप्राय यह है कि जगत् के पदार्थं कार्यरूप हैं जिनका कारए। स्वयं ब्रह्म है। वे अपनी किसी भी अवस्था में ब्रह्म को छोड़कर टिक नहीं सकते। ब्रह्म की सता से तो जगत् के पदार्थों की सता है। जगत् की कलायें उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की दशाओं में चैतन्य से पृथक् नहीं रह सकतीं ।3

अतः अद्वैत-वेदान्त का यह पक्का सिद्धान्त है कि इस विशाल विश्व के भीतर देश काल से विभक्त, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली कोई भी वस्तु

<sup>े</sup> विषयाकारेगा परिगामिन्या बुद्धेर्ये शब्दाद्याकारवभासाः त प्रात्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एव ब्रात्मविज्ञानेन ध्यासा उत्पद्यन्ते । —तै० भा० २।१

रप्रजाः न केवलं सन्मूला एव, इदानीमपि स्थितिकाले सदायतनाः सदाश्रयाः एव । — छा० भा० ६।४

उचैतन्याव्यतिरेकेण एव हि कलाः जायमानाः तिष्ठन्त्यः प्रतीयमानाद्यसर्वेदा लक्ष्यन्ते । ---प्र० उ० भा० ६।२

ऐसी नहीं है जो आत्मा से पृथक् रह सके—आत्मा से भिज हो । सच तो यह है कि नामरूप से जगत् के पदार्थ विभिन्न भले प्रतीव हों परन्तु उनके भीतर चैतन्यरूप से एक ही आत्मा भलक रहा है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो आत्मा से व्याप्त न हो। ग्रतः प्रत्येक अनुभव में हम आत्मा को ही उपलब्धि करते हैं। वही विषय रूप है और विषयी रूप हैं। अनुभवकर्ता के रूप में वह ही विद्यमान है तथा अनुभव के कमें रूप से वही अवस्थित है। वह भीतर भी है वाहर भी है, कर्ता भी है कमें भी है। इसीलिए शक्कर का कथन है कि इस विश्व में एक ही सत्ता सर्वत्र लक्षित हो रही है। वह अखएड है उसका खएड नहीं किया जा सकता। वाहरी जगत् में जो पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं वे तो इसी महती सत्ता के ऊपर प्रतिष्ठित होकर हो दिखलाई पड़ते हैं। विषयी-विषय का यह पार्थक्य वास्तविक नहीं है अपितु व्यवहार के लिए ही किल्पत किया गया है। तात्पर्य यह है कि जगत् के भीतर सर्वत्र एक निर्विकार सत्ता अखएड रूप से व्याप्त है। यही सत्ता नाना रूपों से हमारी दृष्टि के सामने आती है। जिसे हम घट के नाम से पुकारते हैं वह वस्तुतः इस सत्ता का एक उन्मेषमात्र है। वह स्वतन्त्र कोई भी वस्तु नहीं है। शक्कर के अद्देत वेदान्त का यही रहस्य है।

त्रहा

इस निर्विकल्पक, निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता का नाम ब्रह्म है। उपनिषदों ने निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म दोनों का प्रतिपादन किया है। परन्तु आचार्य की सम्मित में निर्गुण ब्रह्म ही उपनिषदों का प्रतिपाद विषय है। श्रुति का पर्यवसान निर्गुण की व्याख्या में है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ही पारमाधिक है। सगुण ब्रह्म तो जगत् के समान मायाविशिष्ट होने से मायिक सत्ता को धारण करता है। आचार्य ने ब्रह्म के वास्तव स्वरूप के निर्णय करने के लिये दो प्रकार के लक्षणों को स्वीकार किया है—(१) स्वरूप लक्षण तथा (२) तटस्य लक्षण। 'स्वरूप लक्षण' पदार्थ के सत्यतात्त्विक रूप का परिचय देता है परन्तु तटस्य लक्षण कितपय कालावस्थायी आगन्तुक गुणों का ही निर्देश करता है। लौकिक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक क्षत्रिय नरेश की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर भवतीएं होता है। वह शत्रुमों को परास्त कर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराता है भौर अनेक शोभन करों का सम्मादन कर

रम्बरूपं सत्त्व्यावर्तकं स्वरूपलकाण्य । कवाचित्यस्वे सति व्यावर्तकं सटस्य-लक्षरणम् ।

<sup>े</sup>नहि ग्रात्मनोऽन्यत् '''''तत्प्रविभक्तं देशकालं भूतभवत् मविष्यद्वा वस्तु विद्यते । यदा नामरूपे ध्याक्रियते, तदा नामरूपे ग्रात्मस्वरूपापरित्यागेनैव ब्रह्मत्याऽप्रविभक्तदेशकाले सर्वासु ग्रवस्थासु व्याक्रियते । —वारी० भा० २।१।६

प्रजा का अनुरक्षन करता है। परन्तु इस ब्राह्मण के सत्य स्वरूप के निर्णंय करने के लिये उसे राजा वतलाना क्या उचित है? राजा है वह अवश्य, परन्तु कव तक? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है। नाटक की समाप्ति होते ही वह अपने विशुद्ध रूप में आ जाता है। अतः उस पुरुप को क्षत्रिय राजा मानना 'तटस्थ लक्षण' हुआ तथा ब्राह्मण वतलाना 'स्वरूप लक्षण' हुआ ।

ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। ग्रागन्तुक गुणों के समावेश करने के कारए। यह उसका तटस्थ लक्षरा है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैति० उ० २ । १ । १) तथा 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (वृह० उप० ३ । ६ । २८) ब्रह्म के स्वरूप प्रातिपदिक लक्षण हैं। भ्राचार्य ने सत्यादि शब्दों के अर्थों की मार्मिक ग्रमिव्यंजना की है। 'सत्य', 'ज्ञान' तथा 'ग्रनन्त' शब्द एकविभक्तिक होने से ब्रह्म के विशेषग् प्रतीत होते हैं। ब्रह्म विशेष्य है ग्रीर सत्यादि विशेषग् हैं। परन्तु विशेषगों की सार्थकता तभी मानी जा सकती है जब एकजातीय अनेक-विशेषण्-योगी अनेक द्रव्यों की सत्ता विद्यमान हो । किन्तु ब्रह्म के एक अद्वितीय होने से इन विशेषगों की उपपत्ति नहीं होती। इस पर ग्राचार्य कहते हैं कि ये विशेषगा लक्षगार्थ-प्रधान हैं। विशेषगा और लक्षगा में ग्रन्तर होता है । विशेषगा, विशेष्य को उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावर्तन (भेद) करने वाले हैं, किन्तु लक्षगा उसे सभी से व्यावृत्त कर देता है। अतः ब्रह्म के एक होने के कारणं सत्यं, ज्ञानं ब्रह्म के लक्षगा हैं विशेषगा नहीं । 'सत्य' का अर्थ है अपने निश्चित रूप से कथमपि व्यमि-चरित न होने वाला पदार्थ ( यद्रूपेगा यिनश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरित तत् सत्यम् ) अर्थात् कारण सत्ता ब्रह्म में कारणत्व होने पर मृत्तिका के समान अचित्रूपता प्राप्त न हो जाय, अतः ब्रह्मज्ञान कहा गया है। ज्ञान का अर्थ है अववोध। जो वस्तु किसी से प्रविभक्त न हो सके, वहीं 'अनन्त' है। (यद्धि न कुतिश्चित् प्रविभज्यते तद्द अनन्तम्) यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्त्ता माना जायगा, तो उसे ज्ञेय, तथा ज्ञान से विभाग करना पड़ेगा । ज्ञानप्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी सदैव विद्यमान रहती है। अतः अनन्त होने से ब्रह्म ज्ञान ही है। ज्ञान का कर्ता नहीं, ग्रतः ब्रह्म जगत् का कारण, ज्ञान स्वरूप ग्रीर पदार्थान्तर से ग्रविभक्त है। वह सत् ( सत्ता ), चित् ( ज्ञान ) और आनन्दरूप ( सच्चिदानन्द ) है । यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षा है परन्तु यही ब्रह्म मायाविच्छन्न होने पर सगुए। ब्रह्म का स्वरूप धारण करता है परन्तु अपर ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है जो इस जगत् की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है।

<sup>ै</sup>समानजातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषगानि विशेषस्य । लक्षणं तु सर्वत एव । यथाऽवकाशप्रदानात् भ्राकाशमिति । —तैति० भा० २ । १

### शङ्कर-रामानुज में ब्रह्म कल्पना

शक्कर तथा रामानुज की ब्रह्म-भीमांसा में अन्तर पड़ता है। शक्कर के अनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत—इन तीनों भेदों से रहित है। परन्तु रामानुज की सम्मित में ब्रह्म प्रथम दो भेदों से रहित होने पर मी स्वगत-भेद शून्य नहीं है, क्योंकि चिदचिद्-विधिष्ट ब्रह्म में चिदंश, अचिदंश से नितान्त भिन्न हैं। अतः अपने में इन भिन्न-विरीधी ग्रंशों के सद्भाव के कारण रामानुज-दर्शन में ब्रह्म स्वगत-भेद सम्पन्न स्वीकृत किया गया है।

निर्विशेप निर्लक्षम् ब्रह्म से सविशेष सलक्षम् जगत् की उत्पत्ति क्योंकर हुई, एक ब्रह्म से नानात्मक जगत् की सृष्टि कैसे हुई, इस प्रश्न के यथायें उत्तर के लिए 'माया' के स्वरूप को जानना परमावश्यक है। शङ्कराचार्य ने माया तथा ग्रविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थंक रूप से किया है (शारीरक मा०१।४।३)। परन्तु परवर्त्ती दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म अर्थमेद की कल्पना की है। परमेश्वर की बीजशक्ति का नाम 'माया' है। मायारहित होने पर परमेश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती और न वह जगत् की सुष्टि करता है। यह अविधारिमका बीज-शक्ति 'अव्यक्त' कही जाती है। यह परमेश्वर में आश्रित होने वाली महासुप्तिकिपिग्री है जिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारी जीव शयन किया करते हैं। अगिन की अपुरामूता दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की अपुरामूता शक्ति है। त्रिगुर्गात्मिका माया ज्ञानविरोधी भाव रूप पदार्थ है। भावरूप कहने से ग्रिभिप्राय है कि वह अभावरूपा नहीं है। माया न तो सत् है और न असत्। इन दोनों से विलक्षा होने के कारण उसे 'मिनवंचनीय' कहते हैं। जो पदार्थ सद्रूप से या असद्रूप से विंग्रित न किया जा सके उसे 'अनिवंचनीय' कहते हैं। माया को 'सत्' कह नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मबोध से उसका बाध होता है। सत् तो त्रिकालाबाधित होता है। ग्रतः यदि वह सत् होती, तो कभी बाधित नहीं होती। ग्रतः उसकी प्रतीति होती है। इस दशा में उसे ग्रसत् कहना भी न्याय-संगत नहीं क्योंकि ग्रसत् वस्तु कभी प्रतीयमान् नहीं होती ( सच्चेन्न बाध्यते, ग्रसच्चेत् न प्रतीयते )। इस प्रकार माया में बाघा तथा प्रतीति उभयविघ विरुद्ध गुणों का सदभाव रहने से माया को अनिवंचनीय ही कहना पड़ता है। प्रमाणसहिष्णुत्व ही अविद्या का अविद्यत्व है । तर्क की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्यकार की

र्ध्वविद्यया धविद्यत्वनिवनेवतु लक्षणम् यत् प्रमाणसहिष्णुत्वमन्यया वस्तु सा भवेत् । —वृह० भाष्यवार्तिक १८१

श्विवद्यात्मिका हि बीजशिक्तरव्यक्तशब्दिनर्देख्या परमेश्वराथया मायामयी महासुक्षिः यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरिहताः शेरते संसारिएो जीवाः—शारीरक-माष्य । —१ । ४ । ३

सहायता से ग्रन्थकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काल में ग्रन्थकार की मौति ज्ञानोदय काल में माया टिक नहीं सकती। ग्रतः नैष्कर्म्यसिद्धि का कहना है कि "यह भ्रान्ति ग्रालम्बनहीन तथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। जिस प्रकार ग्रन्थकार को सूर्य नहीं सह सकता उसी प्रकार माया विचार को नहीं सह सकती। " इस प्रकार प्रमाग्यसिह्ब्गु ग्रीर विचार-सिह्ब्गु होने पर भी इस जगत् की उत्पत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी ग्रनिवंचनीयता स्वीकार करना नितान्त ग्रुक्ति-ग्रुक्त है। इसीलिए शङ्कराचार्य ने माया का स्वरूप दिखलाते समय लिखा है कि माया भगवान् की ग्रव्यक्त शक्ति है जिसके ग्रादि का पता नहीं चलता। यह गुग्रात्रय से ग्रुक्त ग्रविचारूपिग्री है। उसका पता उसके कार्य से चलता है। वही इस जगत् को उत्पन्न करती है:—

ग्रव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुगात्मिका या । कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वेमिदं प्रसूयते॥

माया सत् भी नहीं है, ग्रसत् भी नहीं है ग्रीर उभयरूप भी नहीं है। वह न भिन्न है, न ग्रभिन्न है ग्रीर न भिन्नाऽभिन्न उभय रूप है। न ग्रंगसहित है ग्रीर न ग्रंगरिहत है ग्रीर न उभयात्मिका ही है, किन्तु वह ग्रत्यन्त ग्रद्भुत ग्रिनिवंचनीय है—वह ऐसी है जो कहीं न जा सके:—

सन्नाप्यसन्नाऽप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महाद्द्भुताऽनिर्वचनीयरूपा<sup>3</sup> ॥

माया की दो शक्तियाँ हैं पे — ग्रावरण तथा विक्षेप । इन्हों की सहायता से वस्तुभूत ब्रह्म के वास्तव रूप को ग्रावृत्त कर उसमें ग्रवस्तु-रूप जगत् की प्रतीति का उदय होता है । लौकिक भ्रान्तियों में भी प्रत्येक माया की शक्तियाँ विचारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों की निःसन्दिग्ध सत्ता का ग्रनुभव हुए बिना रह नहीं सकता । ग्रिषष्ठान के सच्चे रूप को जब तक दक नहीं दिया जाता तब तक भ्रान्ति की उत्पत्ति हो नहीं

भेसयं भ्रान्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायिवरोधिनी ।
सहते न विचारं सा तमो यद्वद् दिवाकरम् ॥ — नैष्कर्म्यसिद्धि २ । ६६
२-३विवेक चूड़ामिण्, इलोक ११०,१११, द्रष्टव्य—प्रबोधसुधाकर, ६१-१०६
४ क्राक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम् ।
विक्षेपक्रिलिंङ्गादि ब्रह्माग्डान्तं जगत् सुजेत् ॥
सन्तर्दृग्दृद्ययोर्भेवं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः ।
स्रावृणोत्यपरा क्रक्तिः सा संसारस्य कारणम् ॥ —हग्दृश्यविवेक, १३।१५

सकती । भ्रमोत्पादक जादू के खेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । ठीक इसके अनुरूप ही भ्रान्तिस्वरूपा माया में इन दो शक्तियों की उपलब्धि पाई जाती है। मावरएा-शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानों ढक लेती है भौर विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म में आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा-सा मेज दर्शकों के नेत्र को ढक देने के कारए। अनेक योजन विस्तृत आदित्यमंडल को आच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिचित ग्रज्ञान अनुभवकर्तांग्रों की वृद्धि को ढक देने के कारण अपविच्छिल असंसारी आत्मा को आच्छादित सा कर देता है। इसी शक्ति की संज्ञा 'श्रावरएा' है जो शरीर के भीतर द्रष्टा और दृश्य के तथा शरीर के वाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को मावृत कर देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञानावृत भाव रज्जु में अपनी शक्ति से सपींदि की उद्भावना करता है, ठीक उसी प्रकार माया भी ग्रज्ञानाच्छादित ग्रात्मा में इस शक्ति के वल पर आकाश आदि जगत्प्रपञ्च को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का अभिघान विक्षेप है। मायोपाधिक ब्रह्म ही जगत् का रचियता है। चैतन्य पक्ष के अवलम्बन करने पर ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण है और उपाधि पक्ष की दृष्टि में वही ब्रह्म उपादान कारए। है। अतः ब्रह्म के जगत्कर्तृत्व में माया को ही सर्वप्रधान कारण मानना उचित है।

# ईश्वर

यही निर्विशेष ब्रह्म माया के द्वारा अविच्छिन होने पर जब सिवशेष या सगुण भाव को धारण करता है तब उसे 'ईश्वर' कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा लय का कारण यही ईश्वर है। परन्तु ईश्वर द्वारा जगत् की सृष्टि करने में कौन-सा उद्देश्य सिद्ध होता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। बुद्धिशाली चेतन पुष्प जब कभी छोटे कायें में प्रवृत्त होता है तब उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रहता है। तब भला संसार की रचना जैसे गुष्टतर कायें का कोई प्रयोजन कहोगा, यह कैसे माना जायेगा? अतः इस प्रयोजन को छोज निकालना आवश्यक है। श्रुति ईश्वर को 'सर्वकामः' कह कर पुकारती है अर्थात् उसकी सब इच्छायें परिपूर्ण हैं। यदि ईश्वर का इस सृष्टिव्यापार से कोई आत्मप्रयोजन सिद्ध होता है वो परमात्मा का श्रुतिप्रतिपादित परितृप्तत्व बाधित होता है। अय च यदि निष्टेश्य प्रवृत्ति की कल्पना मानी जाय वो ईश्वर की सर्वज्ञता को गहरा धक्का लगता है। जो सब वस्तुओं का ज्ञाता है वह स्वयं सृष्टि के उद्देश्य से कैसे अपरिचित रह सकता है? अतः परमेश्वर का यह व्यापार लीलामात्र है। जैसे लोक में सब मनोरथ की सिद्धि होने वाले पुष्प के व्यापार, बिना किसी प्रयोजन के लीला के

लिये होते हैं उसी प्रकार सर्वंकाम तथा सर्वंज्ञ ईश्वर का यह सृष्टिव्यापार लीला-विलास है ।

ईश्वरकर्तुंत्व के विषय में वेदान्त तथा न्याय वैशेषिक के मत पृथक्-पृथक् हैं। न्याय ईश्वर को जगत् का केवल निमित्त कारण मानता है। परन्तु वेदान्त के मत में ईश्वर ही जगत् का उपादान कारण भी है। जगत्

ईश्वर की सृष्टि इक्षापूर्वक है—स ईक्षांचक्रे, स प्राणमसृजत उपादन कारण (प्रश्न उप० ६।३-४)। ईक्षरणपूर्वक सृष्टिब्यापार के कर्ता होने के कारण ईश्वर निमित्त कारण नि:सन्देह है। पर उसके उपादानत्व

के प्रमाणों की भी कमी नहीं है। उपनिपद् में इस प्रवन के उत्तर में कि जिस एक वस्तु के जानने पर सब वस्तुयें ज्ञात हो जाती हैं, ब्रह्म ही उपदिष्ट है। जिस प्रकार एक मृत्पिण्ड के जानने से समग्र मिट्टी के बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है क्योंकि मृत्तिका ही सत्य है, मृण्मय पदार्थ केवल नामरूपात्मक है; उसी प्रकार एक ब्रह्म के जानने पर समस्त पदार्थं जाने जाते हैं ( छान्दो॰ उप॰ ६।१। २ )। ब्रह्म का मृत्तिका के साथ दृष्टान्त उपस्थित किये जाने से ब्रह्म का उपादानत्व नितान्त स्पष्ट है (व्र० सू० १।४।२३)। मुग्डकोपनिषद् (३।१।३) ब्रह्म को 'योनि' शब्द से अभिहित करता है (कर्तांरमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्) । अतः ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण है। वेदान्त चेतन ब्रह्म को जगत्कारए। मानने में विरोधियों के अनेक तर्कों का समुचित खएडन करता है। जो लोग सुख-दु:खात्मक तथा अचेतन जगत् से विलक्षरा होने के कारए ईश्वर को कारण मानने के लिये तैयार नहीं हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि अचेतन गोमय (गोबर) से चेतन वृश्चिक (विच्छू ) का जन्म होता है और चेतन पुरुष से अचेतन नख-केश उत्पन्न होते हैं। अतः विलक्षणत्व हेतु से ब्रह्म की जगत्-कारणता का परिहार नहीं किया जा सकता है ( शांकरभाष्य २।१।३ )। जगत् भोग्य है, भ्रात्मा भोका है। परन्तु उपादान कारण से दोनों की एकता सिद्ध है तो भोका-भोग्य का विधान न्यायसंगत कैसे प्रतीत होगा ? परन्तु यह आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र तथा लहरियों में, मिट्टी तथा घड़ों में वास्तविक एकता होने पर भी व्यावहारिक भेद ग्रवश्य है, उसी प्रकार ब्रह्म और जगत् में भी वास्तविक

<sup>े</sup>ईइवरस्याप्यनपेक्ष्य किंचित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति । नहीइवरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमार्गं न्यायतः श्रुतितो बा संभवति । न च स्वभावः पर्यनुयोक्तं शक्यते । यद्यप्यस्माकिमयं जगद्विम्बविरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति तथापि परमेइवरस्य लीलैव केवलेयं द्यपरिमितिशक्तिस्वात् । — कां० भा० २।१।३३

अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद अवश्यमेव विद्यमान है—( शां० भा० २।१।१४ )।

उपासना के लिये निर्विशेष ब्रह्म सिवशेष ईश्वर का रूप धारण करता है। ब्रह्म वस्तुतः प्रदेशहीन है तथा उपाधि विशेष से सम्बन्ध होने से वही ब्रह्म मिन्नभिन्न प्रदेशों में स्वीकृत किया जाता है। इसीलिये उपनिषदों
उपास्य-ब्रह्म में सूर्य में, नेत्र में, हृदय में ब्रह्म की उपासना कही गई है।
इस वात का स्मरण रखना चाहिये कि उमयविध ब्रह्म के ज्ञान
तथा उपासना का फल मी वस्तुतः भिन्न होता है। जहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म मात्मरूप
वतलाया है वहाँ फल एकत्व रूप मोक्ष ही होता है। परन्तु जहाँ प्रतीक उपासना
का प्रसंग माता है अर्थांत् ब्रह्म का सम्बन्ध किसी प्रतीक ( सूर्य भाकाशादि )
विशेष से वतलाया गया है, वहाँ संसारगोचर फल भिन्न-भिन्न उपास्य-उपासक के भेद
की दृष्टि से ही कल्पित हैं। म्रतः ईश्वर और जीव की कल्पना व्यावहारिक होने
से दोनों मायिक हैं—उपाधि के काल्पनिक विलास के सिवाय भीर कुछ नहीं है।
इसलिये पञ्चदशीकार कहते हैं :—

मायाख्यायाः कामघेनोर्वत्सौ जीवेश्वराबुभौ । यथेच्छं पिवतां द्वैतं तत्त्वमद्वैतमेव हि॥

#### जीव

वह चैतन्य जो अन्तः करण के द्वारा अविच्छित्र होता है, 'जीव' कहलाता है। आचार्य ने शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के ऊपर शासन करने वाले तथा कर्नों के फल भोगने वाले आत्मा को 'जीव' बतलाया है। विचारणीय विषय यह है कि आत्मा की उत्पत्ति बतलाने वाले उपनिषद्वाक्यों का रहस्य क्या है? आत्मा नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव माना जाता है। तब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अनित्य ही वस्तु उत्पत्त होती है। जो आत्मा नित्य है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार अङ्गीकृत हो सकती है? इस प्रश्न के उत्तर में बादरायण का स्पष्ट कथन है कि शरीरादिक उपाधियां ही उत्पत्त होती हैं। आत्मा नित्य होने से कभी उत्पत्त नहीं होता (२।३।१७ शां० भा०)। शक्कुराचार्य के मत में जीव चैतन्य स्वरूप है। वैशेषिक दर्शन चैतन्य को आत्मा का कदाचित् रहने वाला ग्रण ही माना है, परन्तु वेदान्त इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। अदेत वेदान्त

ेयत्र हि निरस्तसर्विवशेषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेन उपविदयते तत्रेकस्पमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते । यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रतोकविशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपविदयते, तत्र संसारगोचरारायेव उचावचानि फलानि इदयन्ते ।

<sup>—</sup>१।दे।२४ शां० भा० ः । व्यव्चदशी ६।२३६

के अनुसार परव्रह्म और आत्मा में नितान्त एकता है। ब्रह्म ही उपाधि के सम्पक् में आकर जीवभाव से विद्यमान रहता है। इस प्रकार दोनों में एकता होने पर यही सिद्ध होता है कि आत्मा चैतन्य रूप ही है। आत्मा के परिमाण के विषय में भी सूत्रकार तथा भाष्यकार ने खूब विचार किया है। अनेक श्रुति-वाक्यों के ग्राघार पर पूर्वपक्ष का कथन है कि ग्रात्मा ग्रग्यु है। भाष्यकार का उत्तर है— विलकुल नहीं। जब ग्रात्मा ब्रह्म से ग्रभिन ही है तब वह ब्रह्म के समान ही विभु, व्यापक होगा । उपनिषदों में आत्मा को अग्रु कहने का तात्पर्य यही है कि वह अत्यन्त सूक्ष्म है, इन्द्रियग्राह्य नहीं है। आत्मचैतन्य के प्रकट होने की तीन अवस्थायें हैं--जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति । जाग्रत अवस्था में हम संसार के नाना कार्यों में लगे रहते हैं—हम उठते हैं, वैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। स्वप्नावस्था में हमारी इन्द्रियाँ वाहरी जगत् से हट कर निश्चेष्ट हो जाती हैं। उस समय हम निद्रित रहते हैं। उस समय भी चैतन्य बना रहता है। सुषुप्ति का अर्थ है गाढ़ निद्रा। चैतन्य उस समय भी रहता है, क्योंकि गहरी नींद से उठने पर हम सब लोगों की यही भावना रहती है कि हम खूव ग्रानन्दपूर्वंक सोये, कुछ जाना नहीं। चैतन्य इस दशा में भी है। परन्तु शुद्ध चैतन्य इन तीन अवस्थाओं के चैतन्य से तथा अन्नमय, मनोमय, प्रारामय, विज्ञानमय, और आनन्दमय-इन पाँचों कोषों में उपलब्ध चैतन्य से भिच है। इस प्रकार ग्रात्मा ब्रह्म के समान ही सचिदानन्द रूप है। ब्रह्म जब शरीर ग्रहण कर अन्तः करण से अविच्छन्न हो जाता है तब उसे हम 'जीव' के नाम से पुकारते हैं।

जीव की वृत्तियाँ उभयमुखीन होती हैं—बाहर भी होती हैं, भीतर भी होती हैं। जब वे बहिर्मुख होती हैं तब विषयों को प्रकाशित करती हैं। जब वे अन्तर्मुख होती हैं तो अहंकर्ता को प्रकट करती हैं। जीव की उपमा नृत्यशाला में जलने वाले दीपक से दी जा सकती है। दीपक सूत्रधार, सम्य तथा नर्तकी को एक समान प्रकाशित करता है और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है। इसी प्रकार आत्मा अहंकार, विषय, इन्द्रिय तथा बुद्धि को अवभाषित करता है और इनके अभाव में अपने आप द्योतमान रहता है। बुद्धि में चांचल्य रहता है, अतः इस बुद्धि से युक्त होने पर जीव चंचल के समान प्रतीत होता है। वस्तुतः वह नित्य और शान्त है।

अद्वेत वेदान्त का मूल सिद्धान्त है कि व्यष्टि और समष्टि में किसी प्रकार का अन्तर नहीं। 'व्यष्टि' का अर्थ है व्यक्ति-शरीर। समष्टि का अर्थ है समूहरूपात्मक जगत्। वेदान्त तीन प्रकार का शरीर मानता है—स्यूल, सूक्ष्म और कारण। इनके अभिमानी जीव तीन नामों से अभिहित किये जाते हैं। स्थूल शरीर के अभिमानी को 'विश्व' कहते हैं। सूक्ष्म के अभिमानी को 'तैजस्' तथा कारण के अभिमानी को 'प्राज्ञ' कहते हैं। यह तो हुई व्यष्टि की वात। समष्टि में भी समष्टि के अभिमानी चैतन्य को क्रमशः विराट् (वैश्वानर), सूत्रात्मा (हिरएयगभं) तथा ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि के अभिमानी पुरुष विलकुल अभिन्न हैं परन्तु आत्मा इन तीनों से परे स्वतंत्र सत्ता है।

निम्नलिखित कोष्ठक में यह विषय संगृहीत किया जाता है-

| वारीर   | ग्रभिमानी                  | कोश                           | ग्रवस्था |
|---------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| स्थूल   | समिष्ट-वैश्वानर (विराट्) } | अन्नम्य                       | जाग्रत   |
| सूक्ष्म | स॰ सूत्रात्मा व्य॰ तेजस्   | मनोमय<br>प्राणमय<br>विज्ञानमय | स्वप्न   |
| कारण    | स० ईश्वर }                 | ग्रानन्दमय                    | सुषुप्ति |

# जीव श्रीर ईश्वर

जीव और ईश्वर के सम्बन्ध के विषय में ब्रह्मसूत्र तथा शाक्कर भाष्य में ब्रुब विचार किया गया है। ईश्वर उपकारक है तथा जीव उनके द्वारा उपकार्य है। यह उपकार्य-उपकारक भाव बिना सम्बन्ध के वस्तुओं में नहीं रह सकता। इसिलए दोनों में किसी सम्बन्ध की कल्पना करना उचित है। यह सम्बन्ध ग्रंशाशी भाव है। ईश्वर ग्रंशी है ग्रीर जीव उसका ग्रंश है—जिस प्रकार ग्रानि ग्रंशी है और विस्फुलिंग (चिनगारी) उसका ग्रंश हैं। सूत्रकार ने तो जीव को ग्रंश ही कहा है (ब्र० सू० २१३१४३)। परन्तु ग्राचार्य का कहना है कि ग्रंश का ग्रंश है ग्रंश के समान क्योंकि सावयव वस्तु में ग्रंश हुग्रा करता है। ईश्वर टहरा निरवयव। निरवयव की ग्रंशकल्पना कैसे? प्रश्न हो सकता है कि ग्रंग के दुःख से ग्रंगी का दुःखित होना लोकव्यवहार में सिद्ध है। हाथ-पैर ग्रादि ग्रंगों में क्लेश होने पर ग्रंगी देवदत्त स्वयं ग्रंपने को दुःखी समक्तता है। ऐसी दशा में जीव के दुःख से ईश्वर को भी दुःखी होना चाहिए। इसका उत्तर ग्राचार्य ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में दिया है कि जीव का दुःख का ग्रनुभव करना मिध्याभिमान-जिनत भ्रम के कारण होता है। जीव ग्रविद्या के बश्व में होकर ग्रंपने को देह से, इन्द्रियों से, मन से ग्रंपन्न समक्त लेता है। फलतः शरीर ग्रादि के दुःखों को वह ग्रंपना ही

भांको नानाव्यपवेशात्—व स्० २।३।४३ पर झा० भा०

दु:ख सममकर दु:खी वन जाता है। ग्रतः जब अविद्या के कारए ही जीव दु:खों का ग्रनुभव करता है तब अविद्या से रहित ईश्वर को दु:खों का मोक्ता किस प्रकार माना जा सकता है। इस विषय में प्रकाश का उदाहरए दिया जा सकता है। जिस प्रकार जल में पड़ने वाला सूर्य-विम्व जल के हिलने से हिलता हुग्रा दिखलायी पड़ता है परन्तु सूर्य में किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या-जित क्लेशों से दु:खित होने वाले जीव के क्लेशों से ईश्वर किसी प्रकार प्रमावित नहीं होता।

जीव न तो साक्षात् ईव्वर ही है न वह वस्त्वन्तर है। वह ईव्वर का ग्राभास उसी प्रकार है जिस प्रकार जल में सूर्य का प्रतिविम्व। एक जलराशि में जव सूर्यं का प्रतिविम्ब कम्पित होता है तो दूसरे जलराशि में जीव ईश्वर का पड़ने वाला सूर्यं का प्रतिविम्व कम्पित नहीं होता । इसी प्रकार जब एक जीव कमें और कर्मफल के साथ सम्बद्ध है तब दूसरा श्राभास है जीव उसके साथ संस्वद्ध हो नहीं सकता। यही कारए। है कि कमं ग्रौर कमंफल के वीच किसी प्रकार की ग्रसङ्गति नहीं होती। जो जीव कमं करता है वही उसके फल को पाता है। सामान्य रूप से सभी जीव ईश्वर के मामास हैं; पर इसका यह अर्थ नहीं कि एक जीव के द्वारा किया गया कार्य दूसरे जीव को फल देगा। सूर्य-प्रतिविम्ब के उदाहरए। को श्राचार्य ने ३।२।२० के भाष्य में बड़े स्पष्ट रूप से समकाया है कि "जल में पड़ने वाला सूर्य का प्रतिविम्य जल के बढ़ने पर बढ़ता है। जब जल घटता है तो वह संकुचित हो जाता है। जल जब हिलता है तब वह भी हिलता है। इस प्रकार प्रतिविम्ब जल-धर्म का अनुयायी होता है लेकिन बिम्बस्थानीय सूर्य स्वतन्त्र रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं होता । इसी प्रकार ब्रह्म वस्तुतः विकार-हीन है, एक रूप है परन्तु वह जिन देह, इन्द्रिय आदि उपाधियों को धारए। करता है उनके घर्मों को ग्रहए। करता-सा प्रतीत होता है । वस्तुत: यह बात नहीं है।"

विचारणीय प्रश्न यह है कि ग्रह्वैततत्व को मानने पर ईश्वर के समान जीव को भी जगत् का कर्त्ता होना ग्रनिवार्य है। इसका उत्तर यह है कि जीव का सामर्थ्य परिमित है। जो कुछ उसकी शक्ति है वह परमेश्वर की ग्रनुकम्पा का फल है। ग्रतः जीव ग्रपनी परिमित शक्ति के बल पर इतने विशाल ग्रौर विचित्र

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जीवो ह्यविद्यावेशवशाव् वेहाद्यात्मभाविमव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःखो ग्रहम् इति ग्रविद्यया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते । मिश्याभिमानभ्रमनिमित्त एव दुःखानुभवः—शा० भा० २।३।४६

संसार की सृष्टि कर ही नहीं सकता। यह तो परमेश्वर की लीला का विलास है। परमेश्वर हो नाम-रूप का कर्ता है, यह सव उपनिषदों का कथन है। इस पर प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार ग्रन्नि ग्रीर स्फुर्तिग दोनों में दाहकता तथा प्रकाशकता की शक्ति है उसी प्रकार ईश्वर और जीव दोनों में सृष्टिरचना की शक्ति होनी चाहिए। क्या कारण है कि जीव में सृष्टिकर्तृत्व-शक्ति नहीं रहती। इसका उत्तर शङ्कराचार्य के ही शब्दों में इस प्रकार है—"जीव और ईश्वर में श्रंशाशी भाव होने पर भी जीव में ईश्वर के विपरीत धर्मों की स्थिति है।" यह घटना नितान्त प्रत्यक्ष है। तो क्या जीव और ईश्वर में समानघमंता नहीं है ? उत्तर-नहीं है। समानघर्मता विद्यमान होने पर भी भ्रविद्या आदि व्यवघानों के कारण छिपा हुमा है। भ्रवस्य ही यह व्यवधान यदि हटाया जाय तो उस शक्ति का उदय हो सकता है । और यह तभी सम्भव है जब उस परमेश्वर की कृपा हो । ईश्वर के घ्यान करने से साघकों में अलौकिक शक्तियाँ देखी जाती हैं जिससे वे नवीन सिष्ट उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। जप, तप तथा मोग का यही तो फल है कि तिरोहित शक्ति का फिर से उदय हो। अविद्या का स्थान तिमिररोग के समान है। जिस प्रकार तिमिर रोग (माड़ा का छा जाना) के कारए नेत्रों की दशँन-शक्ति कुण्ठित हो जाती है पर दवा के सेवन से वह शक्ति फिर प्रकट होती है, उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप के अज्ञान से जीव, बन्धन को प्राप्त होता है और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ।

हमारी इस समीक्षा का यह निष्कपं है कि जीव ईश्वर के ग्रंश के समान है। वह परमेश्वर का ग्रामास है, प्रतिविम्ब है। ग्रविद्या के कारण ही जीव शरीर के साथ सम्बद्ध होने के कारण नाना प्रकार के क्लेशों का अनुभव करता है परन्तु ईश्वर का इससे कोई सम्पर्क नहीं रहता। जहाँ तक जगत् की सृष्टि का सम्बन्ध है, वह शक्ति जीव में नहीं। वह शक्ति ग्रविद्या के कारण तिरोहित हो गयी है।

#### जगत् ः

जगत् के विषय में कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो महैत वेदान्त के मितिरंक्त वेदान्त के अन्य सम्प्रदाय वालों को भी मान्य हैं। जगत् की उत्पत्ति के विषय में अन्य दार्शनिकों ने भी अपनी दृष्टि से खूब विचार किया है। एक सम्प्रदाय का कहना है कि यह जगत् अचेतन परमाणुमों के संघात का परिणाम है (न्याय वैशेषिक)।

वशा० भा० राशार० पर।

२'पराभिष्यानातु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो'-३।२।५ पर शा० भा०

तो दूसरे सम्प्रदाय का विश्वास है कि बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं परिखाम को प्राप्त होने वाली जड़ प्रकृति का यह जगत् विकारमात्र है— ग्रर्थात विना किसी सहायता के सत्व, रज, और तमग्रएविशिष्ट अचेतन प्रकृति स्वयं जगत के रूप में परिएात हो जाती है—(सांख्य योग)। ग्रन्य दार्शनिकों के मत में इस जगत की उत्पत्ति दो स्वतंत्र पदार्थों-प्रकृति तथा ईश्वर-के संयोग से होती है जिसमें प्रकृति उपादान कारण होती है और ईश्वर निमित्त कारए। होता है-(पाशुपत मत)। इन सिद्धान्तों में शङ्कर को तनिक भी विश्वास नहीं । उनका (तथा रामानुज का भी) यह परिनिष्ठित मत है कि यह जगत् किसी चेतन पदार्थं से आविर्मूत हुआ है। अचेतन वस्तु इस जगत् को उत्पन्न करने में नितान्त असमर्थं है। चेतन तथा अचेतन—ईश्वर तथा प्रकृति-के परस्पर संयोग से जगत् की उत्पत्ति मानना कथमपि युक्ति-युक्त नहीं है । उपनिषद् डंके की चोट पुकार रहा है—सवै खल्विदं ब्रह्म—यह सव कुछ बहा ही है-बहा के अतिरिक्त कोई भी अन्य सत्ता जब विद्यमान ही नहीं तव प्रकृति की अलग कल्पना करना उपनिषद् से नितान्त विरुद्ध है। प्रकृति की कल्पना केवल अनुमान के भरोसे है। इसीलिये वादरायए। ने अपने ब्रह्मसूत्रों में सर्वंत्र प्रकृति के लिये 'म्रानुमानिक' शब्द का प्रयोग किया है। निष्कर्ष यह है कि यह जगत् न तो अचेतन प्रकृति का परिएाम है और न अचेतन परमाराषुओं के परस्पर संयोग से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। मायाविशिष्ट ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, वही इस जगत् की उत्पत्ति में उपादान कारण भी है तथा निमित्त कारण भी । जगत् की सृष्टि में ईश्वर की स्थिति एक ऐन्द्रजालिक की-सी है। जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक अपनी माया-शक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थं होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी माया-शक्ति के बल पर इस जगत् की सृष्टि करता है। जिस प्रकार बीज में श्रंकुर पहले ही से विद्यमान रहता है उसी प्रकार यह जगत् भी निर्विकल्पक रूप से ईश्वर में ही विद्यमान है। माया के द्वारा देश काल आदि विचित्रता की कल्पना से युक्त होकर यह जगत् मूर्त रूप घारण करता है—निर्विकल्पकरूप छोड़ कर सविकल्पक रूप में स्राता है। ऐन्द्रजालिक के समान तथा महायोगी के सदश ईश्वर अपनी इच्छा से जगत् का विज् भए। किया करता है। यह उसकी इच्छा-शक्ति का विकास है। जब सृष्टि की इच्छा हुई तब इसका

वीजस्यान्तरिवाक्करों जगदिवं प्राङ्ग् निविकल्पं पुन--र्मायाकल्पितदेशकालकलनावै चित्रयचित्रीकृतम् ।
मायावीव विज् म्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्त्ये॥

विस्तार कर देता है और जब संहार की इच्छा होती है तब इसे समेट लेता है। इस प्रकार यह जगत् अपनी स्थिति, सृष्टि तथा संहार के लिये ब्रह्म के ऊपर ही आश्रित रहता है।

जगत् के इस स्वरूप को समभ लेने पर उसकी सत्ता के प्रश्न का निपटारा भी अनायास किया जा सकता है। समस्या यह है कि जगत् सत्य है या असत्य ? अद्वैतवेदान्त का स्पष्ट उत्तर है-ज़हा सत्यं जगन्मिथ्या-अर्थात् बहा ही सत्य है, जगत् मिथ्या है। इस ग्रथंगित वाक्य के ग्रमिप्राय को ठीक-ठीक न समभने के कारण शिक्षित पुरुषों में भी यह बारणा फैली हुई है कि म्रद्वेतमत में यह जगत् नितान्त असत्य पदार्थ है। जब जगत् ही असत्य सिद्ध हो गया तब तो उसके कार्यकलाप सुतरां ग्रसिद्ध हैं। इस विषय को मलीमाँति समक लेना विशेष आवश्यक है। सत्य की जो परिमाषा शङ्कराचार्य ने दी है,उसके अनुसार यह जगत् सत्य नहीं माना जा सकता । म्राचार्य के शब्दों में सत्य का लक्षण है-यद् रूपेगा यत् निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरित तत् सत्यम्—अर्थात् जिस रूप से जो पदायं निश्चित होता है यदि वह रूप सन्तत समभाव से सर्वदा विद्यमान रहे तो उसे 'सत्य' कहते हैं । इस परिमाषा के अनुसार जगत् कथमपि सत्य नहीं हो सकता । वह प्रतिक्षण में परिखाम प्राप्त करता है। सतत चञ्चल है, नियत परिवर्तनशील है। जिस रूप से हम उसे निश्चित करते हैं वह तो वदलता रहता है। यदि कोई सत्य वस्तु हो सकती है तो वह केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, जो तीनों काल में एक रस, सिंचदानन्द रूप से विद्यमान रहता है।

ऐसी परिस्थित में यह जगत् ब्रह्म से नितान्त भिन्न होने के कारण सत्य नहीं माना जा सकता। तो क्या यह नितान्त ग्रसत्य है ? क्या हमारा उठना-बैठना, खाना-पीना, बोलना-चलना बिल्कुल ग्रसत्य है ? शक्कराचार्य का स्पष्ट उत्तर है कि बिल्कुल नहीं। यह जगत् भी सत्य है। ममतामयी माता का ग्रपने प्यारे पुत्र के लिये प्रेम की ग्रमिव्यक्ति उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार बालक का ग्रपने माता के लिये कहण स्वर में पुकारना। यल कथा यह है कि सत्ता की कई कोटियों हैं। जिस कोटि में हम ब्रह्म को सत्य कहते हैं उसी कोटि से जगत् को सत्य नहीं बतलाते। ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है, परन्तु जगत् की सत्ता व्यावहारिक है। जब तक हम जगत् में रह कर उसके कार्यों में ही लीन हैं, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं, तब तक इस जगत् की सत्ता हमारे लिये बनी ही रहेगी। पर ज्योंही परमतत्त्व का ज्ञान हमें सम्पन्त हो जाता है त्योंही जगत् की सत्ता मिट जाती है। उस समय ब्रह्म ही एक सत्ता के रूप में प्रकट हो जाता है। जगत् की जाद्द के साथ जो तुलना की गयी है, उससे उसके सच्चे स्वरूप का मलीमौति परिचय मिल जाता है। जाद्द किसे मोह में डालता है ? उसी को तो जो उस इन्द्र

जाल के रहस्य को नहीं जानता। उसके रहस्य जानने वाले व्यक्ति के लिये वह इन्द्रजाल व्यामोह का कारण नहीं बनता। जगत् की भी ठीक यही दशा है। जो इसके रहस्य से परिचित है, जो जानता है कि यह जगत् माया के द्वारा ब्रह्म के उपर कल्पित किया गया है, उसके लिए जगत् की सत्ता ग्रिकिञ्चत्कर है। जो उसे नहीं जानता, जो 'जायस्य ज्रियस्व' की कोटि में है, उसके लिए तो जगत् की सत्ता विद्यमान रहती ही है।

विज्ञानवादी वौद्धों के मत का खराइन करते हुए शङ्कराचार्य ने जगत्-विषयक पूर्वोक्त मत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। विज्ञानवादी केवल विज्ञान को ही सत्य मानते हैं, उनकी दृष्टि में जगत् सदा असत्य है। उनका कहना है कि विषय, इन्द्रिय तथा विषय इन्द्रिय का संयोग जिससे वस्तु की प्रतीति हुम्रा करती है, ये सब बुद्धि में विद्यमान हैं। जगत् के समस्त पदार्थ स्वप्न के समान भूठे हैं। जिस प्रकार स्वप्न में मृगमरीचिका ग्रादि वस्तु वाहरी पदार्थ के ग्रस्तित्व के विना ही ग्राकार धारण करते हैं, उसी प्रकार जाग्रव दशा के स्तम्भ ग्रादि पदार्थ भी बाह्य सत्ता से शून्य हैं। इस मत का खराडन शङ्कर ने वड़ी सुन्दर युक्तियों के सहारे किया है। इनका कहना है कि जगत् के पदार्थों का हमें हर एक क्षरण में अनुभव हो रहा है। कभी हमें उस लेखनी का ज्ञान होता है जिसके सहारे हम अपने विचारों को लिपिवढ करते हैं। और कभी हमारा ध्यान उस मसीपात्र की ओर जाता है और कभी कागज पर । यह कहना कि कलम, स्याही और कागज केवल हमारी बुद्धि में ही रहते हैं और वाहरी सत्ता नहीं रखते, उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार स्वादु-भोजन कर तृप्ति प्राप्त करने वाला मनुष्य न तो अपनी तृप्ति को ही माने और न भोजन की ही बात स्वीकार करे। जगत् के पदार्थ को हम स्वप्नवत् कभी भी नहीं मान सकते । स्वप्न और जागरित अवस्था में महान् भेद है । स्वप्न में देखे गये पदार्थों का जागरित अवस्था में नाश हो जाता है। अतः वे पदार्थ वाधित होते हैं। परन्तु जागरित अवस्था में अनुभव किये गये घट-पट आदि पदार्थ किसी भी अवस्था में बाधित नहीं होते । क्योंकि उनकी उपलब्धि सर्वदा होती रहती है ! एक और महान् अन्तर है। स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है क्योंकि जागने पर स्वप्न में देखे गये पदार्थों की स्मृति केवल रह जाती है। परन्तु जागरित अवस्था के पदार्थों का ज्ञान अनुभवरूप से होता है। इतने स्पष्ट भेद रहने पर भी यदि हम जगत् के

<sup>े</sup>यथा हि स्वप्नमायामरीच्युदकगन्धर्बनगराविप्रत्यया विनेव बाह्य-नार्थेन ग्राह्मग्राहकाकारा भवन्ति । एवं जागरितगोचरा ग्राप स्तम्भाविप्रत्यया भिवतुमर्हन्ति प्रत्ययत्वाविशेषात् । ब्रह्मसूत्र । २ । २ द शां० भा० ।

पदार्थं को स्वप्नवत् मिथ्या कहें तो यह सत्य का ग्रपलाप है। तव तो नील पदार्थं को पीत कहने में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

जगत् के विषय में शिक्क राचार्य के ये विचार इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी विचार-शील पुरुष उन्हें जगत् को स्वप्नवत् मिथ्या वतलाने का तथा अकर्में एयता के प्रचार करने का दोष कभी भी नहीं दे सकता । कोई भी दार्शनिक व्यवहार का अपलाप नहीं कर सकता । अवश्य ही ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी पुरुषों के लिए ही यह सांसारिक अनुभव ब्रह्मानुभव के द्वारा वाधित होता है । पर व्यवहार-दशा में यह जगत् इतना ठोस और वास्तव है जितना अन्य कोई पदार्थ । अतः जगत् की पारमार्थिकी सत्ता न होने पर भी व्यावहारिक सत्ता तो है ही ।

#### सत्ता

जगत् के विषय में हमने ग्रभी सत्ता विषयक कुछ वार्ते कहीं हैं। इसके स्वरूप को ठीक-ठीक जान लेना ग्रावश्यक है। वेदान्त तीन प्रकार की सत्ता मानता है— (क) प्रातिभासिक, (स) व्यावहारिक ग्रौर (ग) पारमाधिक।

(क) प्रातिमासिक सत्ता—इससे उस सत्ता से ग्रामप्राय है जो प्रतीतिकाल में सत्य भासित हो परन्तु ग्रागे चलकर ( उत्तरकाल में ) दूसरे ज्ञान के
द्वारा वाधित हो जाय, जैसे रज्जु में सर्प की भावना ग्रथवा ग्रुक्ति में चाँदी की
भावना । रज्जु में जब सर्प का ग्रनुभव होता है उससे पूर्व काल में भी रज्जु सर्पज्ञान को उत्पन्न करती है, वर्तमान काल में उसी के ग्राघार पर सर्वज्ञान की
स्थिति है ग्रीर भविष्य में रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर सर्प-ज्ञान इसी में विलीन
हो जायेगा । ग्रतः रज्जु सर्प-ज्ञान ग्राकाश-कुसुम के समान निराधार नहीं है, बल्कि
उसमें दोष यही है कि उत्तरकाल में होने वाले रज्जु-ज्ञान के द्वारा वह वाधित हो
जाता है । घनघोर ग्रन्थकारमयो रजनी में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हमें
सर्प का भ्रम होता है । संयोगवश हाथ में दीपक लेकर कोई पियक उघर से ग्रा
निकलता है तो हम उस दीपक की सहायता से उस रस्सी को देखकर 'यह रस्सी है'
यथार्थ ग्रनुभव प्राप्त कर लेते हैं । यहां सर्पज्ञान पूर्वकालीन है ग्रीर रज्जु-ज्ञान

<sup>े</sup>न च उपलभ्यमानस्यैवाभावो भवितुमहीति । यथा हि कविवव् मुन्जानो भुजिसाध्यायां तृसौ स्वयमनुभूयमानायामेवं बूयान्नाहं भुन्जे न वा तृथ्यामीति, तद्वविन्द्रियसंन्निकर्षेण स्वयमुपलभमान एव वाह्यमर्थबाहमुपलभे नवसोऽस्तीति बुवन् कथमुपादेयवचनः स्यात् ।—ब्रह्ममूत्र २ ।२ । २८ पर(शां० भा०)

उत्तरकालीन है। जब तक रज्जु-ज्ञान नहीं हो जाता तब तक सर्प-ज्ञान बना ही रहता है। यही प्रातिभासिक सत्ता का उदाहरण है। १

- (ख) व्यावहारिक सत्ता—यह सत्ता वह है जो इस जगत् के समस्त व्यवहार-गोचर पदार्थों में रहती है। पदार्थों में पाँच धर्म दीख पड़ते हैं । वे संसार में विद्यमान रहते हैं (ग्रस्ति)। वे प्रकाशित होते हैं (भाति)। वे हमें ग्रानन्द देते हैं (प्रिय)। उनका एक विशिष्ट रूप होता है (रूप) तथा उनका कोई न कोई नाम होता है (नाम)। ये ही पाँचों धर्म—अस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा नाम—संसार के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। इनमें प्रथम तीन तो ब्रह्म के रूप हैं ग्रीर ग्रन्तिम दो धर्म जगत् के। वह परम ब्रह्म जगत् के पदार्थों में घुल-मिल कर रहता है। वह सिच्चानन्द रूप है। इन तीनों रूपों की सत्ता जगत् के पदार्थों में विद्यमान है। पदार्थों की ग्रपनी विशिष्टताएँ दो ही हैं—नाम ग्रीर रूप। पदार्थों का कोई न कोई नाम ग्रीर कोई न कोई रूप है, वस्तुग्रों की सत्ता मानना व्यवहार के लिए नितान्त ग्रावश्यक है। ग्रन्तर इतना ही है कि ग्रात्म-साक्षात्कार होने पर यह ग्रनुभव वाधित हो जाता है। ग्रतः जगत् को एकान्त सत् हम नहीं मान सकते; व्यवहारकाल में ही जगत् सत्य है। इसलिए जगत् के विकारात्मक पदार्थों की सत्ता व्यावहारिकी है।
- (ग) पारमार्थिक सत्ता—इन वस्तुओं से विलक्षण एक अन्य वस्तु है जो तीनों कालों में अवाधित रहती है। अतः वह एकांत सत्य है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में एक रूप रहने वाला है। वही ब्रह्म है। ब्रह्म की ही सत्ता को पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। जब ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से जगत् को देखते हैं तभी यह असत् प्रतीत होता है। परन्तु व्यवहार के लिए बिलकुल पक्का और ठोस है। इन तीनों से भिन्न कितपय पदार्थ हैं जैसे वन्ध्यापुत्र (बाँभ स्त्री का

१रज्जुवात्मनाऽवबोधात् प्राक्सर्पः सन्नेव भवति सतो विद्यमानस्य वस्तुतो रज्वावेः सर्पादिवत् जन्म युज्यते।—माराडूक्यकारिका ३।३७ पर शाङ्कर भाष्य।

र्धास्त भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् । प्राचत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥हग्हश्यविवेक, इलोक २०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>यावद्धि न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमारणप्रमेयफललक्षरोषु विकारेष्व-नृतत्वबुद्धिर्न कस्यचिदुत्पद्यते । विकारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा । तस्मात्प्राग्ब्रह्मात्मता प्रतिबोघादुपपञ्चः सर्वोलोकिको वैदिकश्च ध्यवहारः ॥ २।१।१४ पर शां० भा० ।

लड़का), ग्राकाश कुसुम, ग्रादि-ग्रादि। ये पदार्थ बिना किसी ग्राघार के हैं। इसीलिए इन्हें तुच्छ या ग्रलीक कहा गया है। इसमें किसी प्रकार की सत्ता हिंदिगोचर नहीं होती। ये नितान्त ग्रसस्य हैं। किसी काल में इनकी सत्ता दिखलायी नहीं पड़ती। सत्ताविहीन होने से ये त्रिविध-सत्ता के जगत् के बाहर हैं। इसका प्रतिपादन माण्डूक्यकारिका में ग्राचार्य गौडपाद ने बड़े ही सुन्दर ढड़्न से किया है:—

मसतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते । बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ मा० क० ३।२८

#### अध्यास

अद्वैत वेदांतियों का वड़ा महत्वपूर्ण प्रक्त है कि जब आत्मा स्वभाव से ही नित्यमुक्त है तब वह इस संसार में बद्ध क्यों दिष्टिगोचर हो रहा है ? जब वह निरित्यय आनन्द रूप ही ठहरा तब वह इस प्रपञ्च के पचड़े में पड़कर विपम दुःखों के मिलने के कष्ट क्यों उठा रहा है ? इसका एकमात्र उत्तर है—अध्यास के कारण। अध्यास है कौन-सी वस्तु ? आचार्य के शब्दों में इसका लक्षण है—"अध्यासो नाम अतिस्मन् तइबुद्धिः"—तत्पदार्य में तद्भिन्न पदार्य का आरोप करना अध्यास है। अर्थात् किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु के धर्मों का आरोप करना। जैसे पुत्र या स्त्री के सत्कृत या तिरस्कृत होने पर जब मनुष्य अपने को सत्कृत या तिरस्कृत समक्तता है तब वह अपने में बाह्य धर्मों का आरोप कर रहा है। इसी प्रकार इन्द्रियों के धर्मों के कारण जब कोई व्यक्ति अपने को अन्धा, लँगड़ा, चलने वाला तथा खड़ा होने वाला समक्त लेता है तब अपने में आस्यंतर धर्मों का आरोप करता है। यह अध्यास अविद्या विजृंभित है। आत्मा के विषय में अध्यास क्यों चला और कब से चला, इसका उत्तर आचार्य ने बड़ी सुन्दरता के साथ भाष्य के आरम्भ ही में दिया है।

आत्मा के विषय में तो अध्यास असम्भव दीख पड़ता है। अध्यास तो एक विषय के ऊपर या अन्य विषय के ऊपर या निषय के ऊपर या निषय के उपर अन्य विषय के गुणों का आरोप करता है। परन्तु आत्मा तो विषय नहीं है, विषयी है। संसार में दो ही तरह की तो सत्ता है—विषयी (मैं, अहम् आदि) तथा विषय। अहम् से अतिरिक्त यावत् पदार्थ के प्रत्येक विषय का अनुभव आत्मा ही करता है। वह स्वयं कर्ता है, मोक्ता है, ज्ञाता है। वह कार्य नहीं है, भोग्य नहीं है, ज्ञेय नहीं है। ऐसी दशा में विषयी आत्मा के ऊपर विषय के घर्मों का आरोप क्योंकर हो सकता है? यही तो विचारणीय प्रश्न है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का विषयी होना ठीक है, उचित है; परन्तु आत्मा विषय भी होता है। जब हम

अनुभव करते हैं कि 'मैं हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ' तो ऐसे ज्ञानों का विषय आत्मा ही तो होता है। अतः आत्मा भी कभी-कभी विषय होता है, यह मानना ही पड़ेगा। यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष विषय में ही विषयान्तर का आरोप किया जाय। आकाश अप्रत्यक्ष है परन्तु इसी आकाश पर वालकगण मिलनता आदि धर्मों का आरोप किया करते हैं। उसी प्रकार आत्मा के अप्रत्यक्ष होने पर भी शरीर धर्म का आरोप करना अस्वाभाविक नहीं है।

### अध्यास कब से चला ?

इसके उत्तर में ब्राचार्य का स्पष्ट कथन है कि ब्रध्यास ब्रनादि है, बनन्त है, नैस्निक है। मिथ्याज्ञान रूप है, कर्तृंत्व ब्रौर भोकृत्व का प्रवर्तक है, सब के लिए प्रत्यक्ष है। जगत् के समस्त प्रमाण और प्रमेय व्यवहार की मूलिमित्त यही ब्रध्यास है। इस विषय में पशु ब्रौर मनुष्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हैं। हरी-हरी घास पूर्ण ग्रञ्जलि वाले व्यक्ति को ग्रपनी ग्रोर श्राते हुए देख कर पशु उसकी ग्रोर लपकता है ग्रौर किसी के हाथ में डण्डा देखकर सहम जाता है तथा भाग खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी खड़ग ग्रादि डरावने हथियारों वाले व्यक्ति को देख कर त्रस्त होता है ग्रौर ग्रच्छी-ग्रच्छी लुभावनी वस्तुग्रों को लिये हुए व्यक्ति को देखकर उसकी ग्रोर ग्राकृष्ट होता है। ग्रतः पशु तथा मनुष्य, दोनों का उक्त व्यवहार समान कोटि का है। यह सब ग्रज्ञान ही है ग्रौर इसी को ग्रघ्यास कहते हैं—''तमेतमेवं लक्षणमध्यासं पिएडता ग्रविद्येति मन्यन्ते। तद्विकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः''—शङ्कर के इन शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रध्यास ही ग्रज्ञान है। इस ग्रध्यास को दूर करने का एकमात्र उपाय ग्रात्मस्वरूप का ज्ञान ही है । स्व स्वरूप का ज्ञान ग्रपने प्रयत्न से साध्य है, किसी ग्रन्य के द्वारा साध्य नहीं। ग्राचार्य का कथन वहुत ही सुन्दर है अ

ऋग्ण-मोचन-कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः। बन्धमोचन-कर्ता तु स्वस्मादन्यो न विद्यते।।

श्राह कोऽयमध्यासो नामेति । उच्यते—स्मृतिरूपः परत्र पूर्वहष्टावभासः । सर्वयापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न ध्यभिचरति । तथा लोकेऽनुभवः— शुक्तिकाहिरजतवदवभासते,एकश्चन्द्रःसद्वितीयवदिति—शां० भा० उपोद्घातः

<sup>े</sup> एवमनादिरनन्तो नैर्सागकोऽध्यासः मिश्याप्रत्ययस्त्यः कर्त्तुत्वभोक्तृत्व-प्रवर्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः—शां० भा० उपोद्धातः।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>विवेकचूडामिंग, श्लोक ५३।

# विवर्तवाद

हमने देखा है कि इस जगत् का उदय ब्रह्म से है। वही इसका उपादान कारएा है ग्रोर स्वयं वही इसका निमित्त कारण है । ब्रह्म कारण है, जगत् उसका कार्य है । कार्य-कारए। के विषय में दार्शनिकों के नाना मत हैं। यथार्यवादी (जैसे न्याय-वैशेषिक, मीमांसा भ्रादि) दर्शन आरंभवाद मानते हैं। उनके मत में जगत् का आरम्भ परमाणुओं से होता है। कारण के समान कार्य भी नवीन वस्तु है। उसका ग्रारम्भ होता है; पहले यह उसमें था नहीं। सांख्य-योग परिणामवाद मानता है। जिस प्रकार दूध में दही पहले से ही ग्रन्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी प्रकृति में अव्यक्त रूप से जगत् विद्यमान रहता है। इसी का दूसरा नाम सत्काय-वाद है। ग्रह्वैतवेदान्त की कार्य-कारण कल्पना इन दोनों से ऊपर जाती है। ग्रहैत की दृष्टि में ये दोनों मत भ्रान्त हैं। परमागुग्रों की कल्पना तर्कहीन होने से नितान्त अयुक्त है। परिएगमवादी कार्यं द्रव्य को कारए। से अभिन्न और साथ ही साथ भिन्न भी मानते हैं। परन्तु यह वात युक्ति-युक्त नहीं है। घट और शराव (पुरवा) दोनों मृत्तिका के कार्य हैं, अतः मृतिका से अभिन्न हैं, परन्तु वे ग्रापस में भिन्न क्यों हैं ? जो घट है वह शराव नहीं, जो शराव है वह घट नहीं। इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी आपस में यह भेद कहाँ से आया ? यदि यह परस्पर भेद प्रत्यक्ष माना जाय तो इसका मूल कारए जो मृत्तिका है, उसको भी परस्पर भिन्न मानना ही पड़ेगा। एक ही साथ दो वस्तुओं को भिन्न ग्रौर ग्रिमिन मानना ठीक नहीं जान पड़ता। एक ही सत्य हो सकती है, दूसरी कल्पित ही होगी। अभेद भेद (नाना, को कल्पित मानना उचित है। ऐसा न मानने पर असंख्य परमार्थं वस्तुओं की सत्ता माननी पड़ती है। ग्रतः वेदान्त के अनुसार एकमात्र कारएए इहा ही ग्रविनाशी निर्विकार तथा सत्पदार्थ है। उससे उत्पन्न होने वाला यह जो जगत् है, वह मिथ्या है, कल्पनामूलक है। फलतः कारण ही एक-मात्र सत्य है। कार्य मिथ्या या अनिवंचनीय है। जगत् माया का तो परिणाम है पर ब्रह्म का विवर्त है। इन दोनों शब्दों का मार्मिक भेद वेदान्तसार में इस प्रकार वतलाया है:--

> स तत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः । अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्ते इत्युदीरितः ।।

तात्त्विक परिवर्तन को विकार तथा ग्रतात्त्विक परिवर्तन को विवर्त कहते हैं। दही, दूध का विकार है परन्तु सर्प, रज्जु का विवर्त है क्योंकि दूध ग्रीर दही की सत्ता एक प्रकार की है। सर्प की सत्ता काल्पनिक है परन्तु रज्जु की सत्ता वास्तविक है (२।१।७ शां० भा०)। इस प्रकार पञ्चदशीकार की सम्मित में भी कार्यदशा की कल्पना अज्ञानमूलक है ।

जगत् के लिए ऊपर अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अर्थ जान लेना उचित है। 'अनिर्वचनीय' का अर्थ है जिसका निर्वचन लक्षण ठीक ढंग से न किया जा सके, जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान। रस्सी में सर्प का ज्ञान सत्य नहीं है क्योंकि दीपक के लाने और रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर सर्प-ज्ञान वाधित हो जाता है। परन्तु उसे असत् भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस रज्जु के ही भय के कारण कम्प आदि की उत्पत्ति होती है। रस्सी को साँप समभ कर आदमी डर के मारे भाग खड़ा होता है। अतः यह ज्ञान सद् तथा असद् उभयविलक्षण होने से अनिर्वचनीय या मिथ्या कहलाता है। यह ज्ञान अविद्या से उत्पन्न होता है, अतः वेदान्त में 'मिथ्या' का अर्थ असत् नहीं है, प्रत्युत् अनिर्वचनीय है ।

### श्राचार-मीमांसा

जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के ही कारए। इस संसार में अनंत क्लेशों को भोगता हुआ अपना जीवन पालन करता है। वह अपने शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वमाव को अविद्या के कारए। भूला हुआ है। वह वास्तव में सिच्चदानन्दात्मक ब्रह्म स्वरूप ही है। आत्मा तथा ब्रह्म में नितान्त ऐक्य है। उस ब्रह्म की प्राप्ति तथा शोक की निवृत्ति ही मोक्ष कहलाता है । अब इस मोक्ष के साधन-मागं की रूपरेखा का निरूपए। करना नितान्त आवश्यक है।

भिन्न-भिन्न दिष्टिकोए से दार्शनिकों ने केवल कर्म, कर्मज्ञान-समुच्चय तथा केवल ज्ञान को साधनमार्ग बतलाया है। शङ्कराचार्य ने अपने भाष्यों में पूर्व दोनों मार्गों का सप्रमाएा सयुक्तिक विस्तृत खण्डन कर अन्तिम साधन को ही प्रमाए कोटि में माना है। उनका कहना है कि स्वतन्त्र अथ च भिन्न-भिन्न फलों के उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाली दो निष्ठाएँ हैं—कर्म-निष्ठा तथा ज्ञान-निष्ठा। इन दोनों का पार्थंक्य नितान्त स्पष्ट है। मानव-जीवन के दो उद्देश्य हैं— सांसारिक

<sup>ै</sup>निरूपियतुमारक्ये निखिलैरिप परिडतै: । श्रज्ञानं पुरतस्तेषां भासि कक्षासु कासुचित् ।।—पञ्चवशी ६ । ४३ व्यञ्जपादिका पृष्ट ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> म्नानन्दात्मकब्रह्मावासिश्च मोक्ष:शोकनिवृत्तिश्च ।

की प्राप्ति, जिसके लिए कमों का विधान किया गया है और आतमा की परमातमरूपेण अवगति, जिस उद्देश्य की सिद्धि काम्यकमों से विरिक्त और ज्ञान के
अनुष्ठान से होती है। ज्ञान और कर्म का गहरा विरोध है। आचार्य का कहना
है कि क्या पूर्व समुद्र जाने वाले तथा तत्प्रतिकूल पश्चिम समुद्र को जाने वाले
पुष्प का मार्ग एक हो सकता है? प्रत्यगात्म-विषयक प्रतीति के निरन्तर बनाय
रखने के आग्रह को ज्ञानिष्ठा कहते हैं। वह पश्चिम समुद्र के गमन के समान
है और उसका कर्म के साथ रहने में वैसा ही महान् विरोध है जैसा पहाड़ तथा
सरसों में रहता है। अतः एकान्त विरोध के रहते हुए ज्ञानकर्म का समुच्चय
कथमिं सुसम्पन्न नहीं हो सकता।

कमें के द्वारा क्या ग्रात्मा की स्वरूपापत्ति सिद्ध हो सकती है ? ग्राचायं ने इस विषय में ग्रनेक कारणों की उद्भावना की है। किसी ग्रविद्यमान वस्तु के उत्पादन के लिए कमें का उपयोग किया जाता है कर्म (उत्पाद्य)। परन्तु क्या नित्य, सिद्ध सद्दूष्प ग्रात्मा की स्थित कमों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ? किसी स्थान या वस्तु की प्राप्ति के लिए कमें किये जाते हैं (ग्राप्य), परन्तु ग्रात्मा तो सदा हमारे पास है। तब कमें का उपयोग क्या होगा ? किसी पदार्थ में विकार उत्पन्न करने की इच्छा से (विकार्य) तथा मन ग्रीर ग्रन्य वस्तुग्रों में संस्कार-उत्पादन की लालसा से (संस्कार्य) कर्म किये जाते हैं। परन्तु ग्रात्मा के 'ग्रविकार्य तथा ग्रसंस्कार्य' होने के कारण धर्म की निष्पत्ति का प्रयास व्यथं ही है। ग्रतः ग्रात्मा के ग्रनुत्पाद्य, ग्रनाप्य, ग्रविकार्य तथा ग्रसंस्कार्य होने के कारण कर्म द्वारा उसकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती ।

ग्रतः प्रयोजन न होने से कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती<sup>3</sup>।

<sup>े</sup>नहि पूर्वसमुद्रं जिगमिषो: प्रातिलोम्येन प्राक् समुद्रं जिगमिषुणा समान-मार्गत्वं सम्भवति । प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसन्तानकरणाभिनिवेशक्वानिन्छा । स च प्रत्यक् समुद्रगमनवत् कर्मणा सहभावित्वेन विरुघ्यते । पर्वतसर्षपोरिव स्रान्तरवान् विरोधः । —गीताभाष्य १८ । ५५

र विकास निष्य निष्य किया वृत् उप० ३।३।१ का का कुर भाष्य । अ उत्पाद्य मार्ग्य संस्कार विकास च क्रियाफलम् । निष्यं संस्कार कर्म तस्या न साधनम् । —नैक्कम्येसिटि १ । ६२

साधारणतया मिलन चित्त ग्रात्मतत्त्व का बोध नहीं कर सकता, परन्तु काम्यर्वाजत नित्यकर्म के ग्रनुष्ठान से चित्त-शुद्धि उत्पन्न होती है जिससे विना किसी इकावट के जीव ग्रात्म-स्वरूप को जान लेता हैं। ग्रात्मज्ञान को उत्पत्ति में सहायक होने के कारण नित्यकर्म मोक्षसाधक हैं। ग्रत: कर्मकाण्ड ग्रीर ज्ञानकाण्ड की एकवाक्यता सिद्ध हो सकती है। ग्रथाँत् दोनों एक ही लक्ष्य की पूर्ति के साधन हैं। कर्म से चित्त की शुद्धि होती है ग्रीर विशुद्धचित्त में ही ज्ञान उत्पन्न होकर टिकता है। तभी मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है।

कर्म दो प्रकार के हैं—सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म । गीता में दो प्रकार की सम्पत्ति का वर्णन किया गया है—देवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति । असुरों में और देवों में यही अन्तर है कि स्वाभाविक राग्डेपमूलक प्रवृत्तियों का दास होने वाला अधर्मपरायण व्यक्ति 'असुर' कहलाता है । परन्तु राग-डेप को दवा कर शुभ कामना की प्रवलता से धर्माचरण करने वाला पुरुप 'देव' कहलाता है । वासना की इच्छा से यदि कर्मों का सम्पादन किया जाय तो असुरत्व की प्राप्ति होती है, परन्तु राग-डेप की वासना को दूर कर निष्काम भाव से कर्मों का सम्पादन करना देवत्व की प्राप्ति करना है । अतः शङ्कराचार्य का कथन यह है कि सकाम कर्म का तो सर्वथा त्याग करना ही चाहिए । सकाम कर्म का अभ्यास तथा अनुष्ठान मनुष्य को पशुत्व की और ले जाने वाला होता है । निष्काम कर्म का अभ्यास चित्त को शुद्ध कर मुक्ति की ओर ले जायगा । शङ्कर की दृष्टि में भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता—"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तो तथैव भजाम्यहम्" (गीता ४।११) । इसके ऊपर भाष्य लिखते समय आचार्य का कहना है कि (१) जो मनुष्य फल की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें भगवान फल देते हैं, (२) जो आदमी फल की इच्छा

<sup>े</sup>यो नित्यं कर्स करोति तस्य फलरागादिना स्रकलुषीक्रियमाग्गमन्तः करणं-नित्यैश्च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति, विशुद्धं प्रसन्नमात्मालोचनक्षमं भवति ।—गीताभाष्य १८ । १० । कर्मभिः संस्कृता हि विशुद्धात्मानः शक्तुवन्ति स्रात्मानं स्रप्रितवन्येन वेदिनुम् एवं काम्यवर्जितं नित्यं कर्मजातं सर्वमात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण् मोक्षसाधकत्वं प्रतिपद्यते ।— बृह्० उप० भाष्य ४ । ४ । २२

र्वाभाविको रागद्वेषौ ग्रभिभूय यदा शुभवासना प्रावस्येन घर्मपरायणो भवति तदा देवः। यदा स्वभाविसद्धरागद्वेषप्रावस्येन ग्रधर्मपरायणो भवति तदा ग्रसुरः। —गीता स्याख्यायां मधुसूदनः।

नहीं रखने वाले हैं और मुक्ति के इच्छुक हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ, (३) जो ज्ञानी हैं, संन्यासी है, मुक्ति की कामना करने वाले हैं, उन्हें मैं मोक्ष देता हूँ, तथा (४) जो किसी प्रकार के दु:ख और कष्ट में हैं उनकी मैं ग्रांति हर लेता हूँ। इस प्रकार जो कोई भी पुरुष जिस किसी इच्छा से मेरा भजन करता है उसकी मैं उस इच्छा की पूर्ति कर देता हूँ। शक्कराचार्य के इस कथन से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में भी कमें किसी प्रकार व्यर्थ नहीं होता, उसका फल ग्रवश्य प्राप्त होता है। मोक्ष के साधन में वह उपयोगी है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है।

अव तक की गयी समीक्षा से स्पष्ट है कि आचार्य शङ्कर मोक्ष के साधन में न तो कर्म को कारण मानते हैं, न ज्ञानकर्मसमुच्चय को, प्रत्युत् एकमात्र ज्ञान को ही मानते हैं।

पद्मपादाचार्यं ने जो ग्राचार्यं के पट्टिशिष्य थे विज्ञानदीपिका नामक ग्रन्थ में शङ्कर के अनुकूल आचार-पद्धति की मीमांसा की है। कमं की प्रवलता सवैतो-भावेन मानी ही जाती है। कमें से वासना उत्पन्न होती है और वासना से यह संसार उत्पन्न होता है। वासना के ही कारण कमें के तीन भेद जीव भावागमन करता रहता है। अतः संसार को नप्ट करने के लिए कर्म का विनाश करना (निहंरएा) अत्यन्त आवश्यक है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं—(१) संचित । प्राचीन), (२ संचीयमान (भविष्य में फल उत्पन्न करने वाला). (३) प्रारव्य ( जिस कमं का वतंमान काल में ग्रारम्भ कर दिया गया है )। इन तीनों की उपमा अन्त के साथ दी जा सकती है। संचित कमें घर में रक्खे हुए मन के समान है, संचीयमान कमं खेत में बीज रूप सं बीये गये अन के समान है तथा प्रारव्य कर्म भुक्त अन्न के समान है। घर में रक्खे गये तथा खेत में डाले गये अन्न का विनाश नाना उपायों से किया जा सकता है। परन्तु जो अन्न खाये जाने पर हमारे पेट में विद्यमान है, उसे तो पचाना ही पड़ेगा । विना पचाये उस अन का कथमिप नाश नहीं हो सकता है। कर्मों की भी यही गति है। संचित और संचीयमान कर्म तो ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परन्तु प्रारव्य कर्म तो भोग के द्वारा ही क्षीए होता है। इसीलिए यह प्रसिद्ध बात है—"प्रारब्ध कर्मगां भोगादेव क्षयः ।" इस प्रकार कर्म का क्षय कर्मयोग, ध्यान, सत्संग, जप, श्रर्थं और परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता है । फल की इच्छा से रहित

<sup>े</sup>कर्मतो योगतो व्यानात् सत्संगाज्जपतोऽर्थत: । परिपाकावलोकाज्ज कर्मनिर्हरएां जगुः ॥—विज्ञानवीपिका २२

अर्थात् निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुर्य-पाप आदि कर्मों का नाश कर देता है और इसके कारएाभूत स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विलय कर देता है। पद्मपाद की सम्मति में यही कर्म-निर्हार है ।

कर्म के इस विवेचन से हम इस परिएगाम पर पहुँचते हैं कि मुमुक्षु के अंतः करण (चित्त) की शुद्धि के लिए कर्म व्यर्थ नहीं है बल्कि वे नितान्त उपादेय हैं। मुक्ति का वास्तव साधन 'ज्ञान' है—ऋते ज्ञानान्त मुक्तिः—विना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य की सम्मति में इस प्रकार न तो कर्म से मुक्ति होती है, न ज्ञान और कर्म के समुच्चय से, प्रत्युत् केवल ज्ञान से होती है—यही निश्चित सिद्धांत है ।

### ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया का वर्णन शङ्कर ने 'विवेकचूणामिए' तथा 'उपदेश-साहस्री' में बड़ी सुन्दर भाषा में किया है। वेदान्त-ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को चार साधनों से युक्त होना चाहिए। पहला साधन है--नित्यानित्य-वस्तु-विवेक। ब्रह्म ही केवल नित्य है, उससे भिन्न समस्त पदार्थ ग्रनित्य हैं, इसका विवेक होना पहला साधन है। दूसरा साधन है—इहामुत्र-फलभोगविराग ग्रर्थात् सांसारिक तथा पारलौिकक समस्त फलों के भोग से उसे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। तीसरा साधन है-शमदमादि साधन सम्पत्ति । शम ( मन की एकाग्रता ), दम (इन्द्रियों को वश में रखना), उपरित (वृत्तियों का वाह्य विषयों का ग्राश्रय न लेगा), तितिक्षा (चिन्ता शोक से रहित दु:खों को सहना), समाधान ( श्रवएा ग्रादि में चित्त को एकाग्ररूप से लगाना ) तथा श्रद्धा ( गुरु ग्रौर वेदान्त के वाक्यों में ग्रदूट विश्वास ) । चतुर्थं साधन है—मुमुक्षा अर्थात् मुक्ति पाने की इच्छा । इस चतुर्थ साधन का उदय बड़े ही भाग्य से होता है। ग्राचार्य का कथन है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष की संगति बड़े भाग्य से मिलती है । इन समग्र साधनों से सम्पन्न होने पर साधक वेदान्त-श्रवण का ग्रधिकारी बनता है। तब शिष्य, शान्त, दान्त, ग्रहेतुदयाशील, ब्रह्मवेत्ता गुरु के शरण में ग्रात्मा के विषय में पूछता है। गुरु की निष्प्रपञ्च ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अपने शिष्य की

१विज्ञानदीपिका, श्लो० ३०।

रद्रष्टम्य, गीताभाष्य तथा ऐतरेय भाष्य का उपोद्धात ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्रहहेतुकम् ।

मनुष्यत्वं सुसुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ ३ ॥—विवेकचूडामिए

कराना प्रधान कार्यं है। इसलिए वह अध्यारोप और अपवाद विधि से ब्रह्म का उपदेश करता है। अध्यारोप का अर्थं है ब्रह्म में जगत् के पदार्थों का आरोप कर देना और अपवाद का अर्थं है आरोपित वस्तुओं में से प्रत्येक को कमशः निराकरण करना। आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप दिया जाता है। पीछे युक्ति के सहारे आत्मा को अजमय, प्राण्मय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशों से अतिरिक्त वता दिया जाता है। वह स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों से पृथक् सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म का स्वरूप समकाने में समर्थं होता है। वेदान्त की यह व्याख्या-पद्धति बड़ी प्रामाणिक और शुद्ध वैज्ञानिक है।

बह्मवेत्ता गुरु शरणापन्न अधिकारी शिष्य को 'तत्त्वमिस' आदि महावाक्यों का उपदेश देता है जिसका अभिप्राय यही है कि जीव ब्रह्म ही है। इस वाक्य के अर्थ के अपर वेदान्त के आचार्यों ने बड़ा विचार किया है। जीव अल्पज ठहरा और ब्रह्म सर्वज्ञ। ऐसी दशा में दोनों की एकता कैसे मानी जा सकती है? इस दोष को दूर करने के लिए भागवृत्ति या जहदजहत् लक्षणा यहाँ मानी जाती है?। इस लक्षणा के वल पर अल्पज्ञ का 'अल्प' अंश और सर्वज्ञ का 'सर्व' अंश छोड़ दिया जाता है। 'ज्ञ' अर्थात् ज्ञात अंश को लेकर ही दोनों की एकता सम्पन्न की जाती है। जीव ब्रह्म ही है। यहो अद्वेत वेदान्त का शंखनाद है। अवण, मनन, तथा निदिच्यासन—ये तीन साधन वताये गये हैं। वेदान्त के वाक्यों के द्वारा गुरुमुख से आत्मा के स्वरूप को सुनाना चाहिए। यह हुआ 'अवण'। उस स्वरूप के विरोध में जो कोई अन्य बातें हों उन्हें दूर कर देना चाहिए। यह हुआ 'मनन'। तदनन्तर उस आत्मा के स्वरूप पर लगातार घ्यान लगाना चाहिए—यही हुआ 'निदिध्यासन'। इन तीन उपायों का वर्णन इस प्रसिद्ध ख्लोक में किया गया है—

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यक्कोपपत्तिभिः। मत्वा च सततं घ्येयो, ह्येते दर्शनहेतवः॥

मैत्रेयी को शिक्षा देते समय महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी तत्त्व का प्रतिपादन किया है—आत्मा वारे द्रष्टव्यो मन्तव्यो निर्दिष्यासितव्यो मैत्रेयि।

आत्मसाधना के इन तीन उपायों में कौन प्रधान है और कौन गौए है, इस विषय को लेकर अवान्तरकालीन आचार्यों में बड़ा मतमेद है। इस विषय में

१ श्रध्यारोप।पवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥

<sup>े</sup>विशेष जानने के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाच्याय—भारतीय वर्शनशास्त्र ( नवीन सं० ), पृ० ४४८-४४० ।

प्रधानतः दो मत मिलते हैं। पहला मत है वाचस्पतिमिश्र का। ये शब्द-श्रवरण से परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं जो मनन और निदिध्यासन आदि योग-प्रकिया के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाता है । अतः गुरूपदेश के अनन्तर वेदांत वाक्य के ग्रर्थं का मनन तथा ध्यान का भ्रनुष्ठान करना नितांत ग्रावश्यक होता है। तब ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न होती है ै। अमलानंद ने भामती कल्पतरु में इसे वाचस्पति मिश्र का मत वतलाया है र, परन्तृ वस्तुतः यह मएडन मिश्र का है। इसका परिचय ब्रह्मसिद्धि में भली भाँति मिलता है<sup>3</sup>। ऐसे मतों को ग्रहरण करने के कारण ही तो वाचस्पति को प्रकटार्थविवरणकारने 'मण्डन-पृष्ठयायी' ( मग्डन के पीछे चलने वाला ) कहा है। दूसरा मत सुरेश्वराचार्य का है। इनकी सम्मति में शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान पर आवरण पड़े रहते हैं। उन्हें हटाने की यदि ग्रावच्यकता हो तो मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। शब्द की महिमा इसी में है कि शब्द को सुनने के समय ही तुरन्त ब्रह्म का अपरोक्ष (साक्षात्) ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। नदी पार कर लेने पर गिनती करने के समय गिनती वाला आदमी अपने को ही भूल जाता था, ग्रतः दस होने पर नौ ग्रादमी ही पाकर वे सबके सब मूर्ख नितान्त दुःखित होते थे, परन्तु जब किसी होशियार व्यक्ति ने ग्राकर गिनती करने वाले को उपदेश दिया कि दसवाँ तुम ही हो (दशमस्त्वमसि तव इस बात के सुनते ही उनका शोक विलीन हो गया । इस लोक-प्रसिद्ध उदाहरगा के समान 'तत् त्वमिस' वाक्य सुनते ही ग्रात्मा का वास्तव एकताबोधक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे निरितशय ग्रानन्द का उदय होता है। यह मत वेद-वाक्यों की महत्ता के ग्रनुकूल है शङ्कराचार्यं का भी यही मत प्रतीत होता है। शब्द की इस महिमा का उल्लेख तन्त्रशास्त्र तथा व्याकरण में विशेषतः किया गया है। अद्वैतवेदान्त के भामतीप्रस्थान ग्रोर विवरगाप्रस्थान का यही मूल पार्थक्य है।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रुतमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्मभावं गृहीत्वा युक्तिमयेन च च्यवस्थाप्यते । तस्मात् निर्विचिकित्सशाब्दज्ञानसन्ततिरूपोपासना-कर्म सहकारिएयविद्याद्युच्छेदहेतुः । —भामती : जिज्ञासाधिकरण्

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>ग्रिपि संराघने सूत्राच्छास्त्रार्थंघ्यानजा प्रमा। शास्त्रहिष्टमंता तां तु वेत्ति वाचस्पति: स्वयम्।।

<sup>—</sup>कल्पतरु (नि० सा०) पृ० २१**८** 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ब्रह्मासिद्धि, पृष्ठ ३५।

### मुक्ति

तत्त्व के साधन से केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति होना ही ध्येय नहीं हैं। उसका उपयोग व्यावहारिक जगत् के सन्तापों से मुक्ति प्राप्त करने में है। ये सन्ताप तीन प्रकार के हैं - ब्राघ्यात्मिक, ब्राधिभौतिक तथा ब्राधिदैविक। मनुष्य मात्र का जीवन जिन घ्येयों को भ्रागे रखकर प्रवृत्त होता है, वे पुरुपार्थ कहलाते हैं। हिन्दूधमं के ग्रनुसार पुरुषार्थ चार प्रकार के हैं —धर्म, ग्रयं, काम और मोक्ष । इनमें मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है । विचारशास्त्ररूपी कल्पतह का मोक्ष ही अमृत फल है। मोक्ष के विषय में साधारए। लोगों की यह विचित्र घारए।। है कि इसकी प्राप्ति का स्थान यह शरीर नहीं हैं । परन्तु आचार्य ने उपनिपदों के आधार पर यही प्रतिपादित किया है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर इसी शरीर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस मुक्ति का नाम है जीवन्मुक्ति। यह दूरस्थित म्रादशैं अवश्य है परन्तु ऐसा नहीं है कि इस जन्म में साघ्य न हो सके। वेदांत का कहना है कि यदि उसके बताये हुए साधनों का उपयोग मली मौति किया जाय तो साधक को इसी जन्म में दु:सों से खुटकारा मिल सकता है। इस विषय में कठोपनिषद् (२ । ३ । १४) का स्पष्ट कथन है कि जब हृदय में रहने वाली समग्र वासनाओं का नाश हो जाता है तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। और यहीं उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। वैप्णवदर्शन इस जीवन्मुक्ति को नहीं मानता । वह केवल विदेह-मुक्ति में ही ग्रास्था रखता है । पर ग्रह तवेदान्त की दृष्टि में दोनों साध्य हैं। यही दोनों में मौलिक भेद है।

### अद्वेत-मत की मौलिकता

आचार्यं शक्कर ने अपने भाष्यों में अद्वैतमत का प्रतिपादन किया है, यह तो सब कोई जानते हैं। यह अद्वैतवाद नितान्त प्राचीन सिद्धान्त है। इस मत का प्रतिपादन केवल उपनिपदों में ही नहीं किया गया है, प्रत्युत् संहिता के अनेक सक्तों में अद्वैत तत्त्व का आभास स्पष्ट रूपेण उपलब्ध होता है। अद्वैतवाद वैदिक ऋषियों को आध्यात्मिक जगत् को नितान्त महत्त्वपूर्णं देन है। इन ऋषियों ने आर्ष चक्षु से नानात्मक जगत् के स्तर में विद्यमान होने वाली एकता का दर्शन किया, उसे ढूँढ़ निकाला और जगत् के कल्याण के निमित्त प्रतिपादित किया। इसी श्रुति के आधार पर आचार्यं ने अपने अद्वैत-तत्त्व को प्रतिष्ठित किया है।

<sup>े</sup>यदा सर्वेविमुच्यन्ते कामा ह्यस्य हृदिस्यिताः । तदा मत्त्योऽमृतो भवत्यत्र ग्रह्म समक्तुते ॥—कठ २ । १४

शक्कर ने जगत् के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिए माया के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और इसके लिए भी वे अपने दादागुरु आचार गौडपाद के ऋगी हैं। गौडपादाचार्य ने जिस अद्वैत सिद्धान्त को माण्ड्क्यकारिकाओं में अभिव्यक्त किया है, उसी का विश्वदीकरण शक्कर ने अपने भाष्यों में किया है। इतना ही क्यो ? आचार्य की गुरुपरम्परा नारायण से आरम्भ होती है। शक्कर की गुरुपरम्परा तथा शिष्यों का निर्देश इन प्रसिद्ध पद्यों-में मिलता है—

नारायएं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ श्रीशङ्कराचार्यंमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् । तत् तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि ॥

श्राचार्यं की गुरु परम्परा का प्रकार यह है—नारायएा, ब्रह्मा, विसष्ठ, शिक्त, पराश्चर, वेदव्यास, शुक, गौडपाद, गोविन्द भगवत्पाद, शङ्कर। इसका स्पष्ट तात्पर्यं यह है कि शङ्कर ने जिस मायावाद का विशद प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में किया है उसका प्रथम उपदेश भगवान् नारायएा के द्वारा किया गया। शिष्य लोग जिस उपदेश को गुरु से सुनते आये हैं उसी की परम्परा जारी रखने के लिए अपने शिष्यों को भी उन्हीं तत्त्वों का आनुपूर्वी उपदेश करते हैं। इस प्रकार यह ग्रद्धतवाद नितान्त प्राचीन काल से इस भारत-भूमि पर जिज्ञासु जनों की आघ्यात्मिक पिपासा को शान्त करता हुआ चला आ रहा है। इसे शङ्कर के नाम से सम्बद्ध करना तथा शङ्कर को इस सिद्धान्त का उद्भावक मानना नितान्त अनुचित है।

कतिपय विद्वान् लोग इस प्राचीन परम्परा की अवहेलना कर 'मायावाद' को वीद्ध-दर्शन का औपनिषद् संस्करण मानते हैं और अपनी युक्तियों को पुष्ट करने के लिए पद्मपुराण् में दिये गये क्लोक को उद्धृत करते हैं। श्रीविज्ञानिमक्षु ने सांख्यप्रवचनभाष्य की भूमिका में इस वचन को उद्धृत किया है। अवान्तर-कालीन अनेक द्वैतमतावलम्बी पिएडत इस वाक्य को प्रमाण मान कर शङ्कर को प्रच्छन्न वौद्ध और उनके मायावाद को बौद्धदर्शन के सिद्धान्तों का ही एक नया रूप मानते हैं। परन्तु विचार करने पर यह समीक्षा युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती।

इस विषय में मार्के की बात यह है कि शाङ्करमत के खएडन के अवसर पर वौद्धदार्शनिकों ने कहों पर भी शाङ्कर को बौद्धों के प्रति ऋएी नहीं वतलाया है।

<sup>े</sup>मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते । मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मरारूपिरणा ॥

वौद्ध पण्डितों की दृष्टि वड़ी सूक्ष्म थी। यदि कहीं पर भी उन्हें अद्वौतवाद में वौद्ध तत्त्वों की सत्ता का आभास भी प्रतीयमान होता तो वे अद्वौतवाद और पहले व्यक्ति होते जो इसकी घोषणा डंके की चोट करते, विज्ञानवाद आ बुत्यावाद का आभास मानकर वे इसके खण्डिन से सदा पराङ्मुख होते। परन्तु पराङ्मुख होने की कथा अलग रहे, उन्होंने तो वड़े अभिनिवेश के साथ इसके तत्त्वों की निःसारता दिखाने की चेष्टा की है। बौद्ध प्रन्थों में अद्वौतवाद के औपनिषद् मत को बौद्ध मत से पृथक् कहा है और उसका खण्डिन किया है। धान्तरक्षित नालन्दा विज्ञापीठ के आचार्य थे और वे विख्यात बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने अपने विपुलकाय 'तत्त्वसंग्रह में अद्वौतमत का खण्डिन किया है'। इस उद्धरण में जो 'अपरे' शब्द आता है उसका कमलशील ने इस ग्रन्थ की पिक्षका में अर्थ लिखा है—'औपनिषदिकाः'। यह तो हुआ शङ्करमत का अनुवाद। अव इसका खण्डिन देखिए—

तेषामल्पापराघं तु दर्शनं नित्यतोक्तित: । रूपशव्दादिविज्ञाने व्यक्तं भेदोपलक्षणात् ॥३३०॥ एकज्ञानात्मकत्वे तु रूपशब्दरसादयः । सक्चद्वेघाः प्रसज्यन्ते नित्येऽवस्थान्तरं न च ॥३३१॥

इससे विज्ञानवाद तथा अद्वैतवाद का अन्तर स्पष्ट है। आचार्य शक्कर एकमेवाद्वितीयम् (छा॰ उप॰ ६।२।१), विज्ञानमानंदं ब्रह्म (वृहदा॰ उप॰-३।६।२८) इत्यादि श्रृतियों तथा युक्तियों के आधार पर विज्ञानरूप ब्रह्म को एक मानते हैं तथा उस ब्रह्म को सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद से रहित मानते हैं। परन्तु विज्ञानवादी बौद्ध लोग विज्ञान को नाना—भिन्न-भिन्न-मानते हैं। यतः उनकी दृष्टि में विज्ञान सजातीय भेद से शून्य नहीं है। ब्रह्म तो नित्य पदार्थं है परन्तु विज्ञान क्षिएक है। उनका 'आलय विज्ञान' क्षिएक है। यतः यह वासनाओं का अधिकरए। भी नहीं माना जा सकता। आचार्यं शक्कर ने

<sup>ै</sup> नित्यज्ञानविवतींऽयं क्षितितेजोजलादिक: । आत्मा तवात्मकक्वेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ ग्राह्यग्राहकसंयुक्तं न किञ्चिदिह विद्यते । विज्ञानपरिग्णामोऽयं तस्मात् सर्वः समोध्यते ॥—तस्वसंग्रह ३२८-२९

अपने शारीरक भाष्य भें इसे स्पष्ट लिखा है। इतने स्पष्ट विभेद के रहने पर ब्रह्माद्वेतवाद विज्ञानाद्वयवाद का ही रूपान्तर कैसे माना जा सकता है?

इतना ही नहीं, दोनों की जगद्-विषयक समीक्षा नितान्त विरुद्ध है। विज्ञान-वादियों का मत है कि विज्ञान या बुद्धि के ग्रतिरिक्त इस जगत् में कोई पदार्थ ही नहीं है। जगत् के समग्र पदार्थ स्वप्नवत् मिथ्यारूप हैं। जिस प्रकार स्वप्न में माया मरीचिका ग्रादि ज्ञान वाह्य ग्रर्थंसत्ता के विना ही ग्राह्य-ग्राहक ग्राकार वाले होते हैं, उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भ ग्रादि भी वाह्यार्थ-सत्ताशून्य हैं। परन्तु इसका खराउन ग्राचार्य ने किया है। उनका कहना है कि वाह्य ग्रर्थ की उपलब्धि सर्वदा साक्षात् रूप में हमें हो रही है। जव पदार्थों का अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है तव उन्हें उनके ज्ञान के वाहर स्थिर न मानना उसी प्रकार उपहास्यास्पद है जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन कर तृष्त होने वाला पुरुष जो न तो अपनी तृष्ति को माने ग्रीर न ग्रपने भोजन की ही वात स्वीकार करें। विज्ञानवादी की सम्मित में विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदार्थ है तथा जगत् स्वप्नवत् ग्रलीक है। इस मत का खएडन ग्राचार्य ने बड़े ही युक्तियुक्त शब्दों में किया है। स्वप्न तथा जागरित दशा में वड़ा ही अधिक अन्तर रहता है। स्वप्न में देखे गये पदार्थ जागने पर लुप्त हो जाते हैं। ग्रतः ग्रनुपलिय होने से स्वप्न का बोध होता है। परन्तु जाग्रत अवस्था में अनुभूत पदार्थ ( स्तम्भ, घट आदि ) किसी अवस्था में वाधित नहीं होते । वे सदा एक रूप तथा एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं । एक और भी अन्तर होता है। स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान उपलब्धि है - साक्षात् अनुभव-रूप है। अतः जागृत दशा को स्वप्न-मिथ्या मानना उचित नहीं है। इसलिए विज्ञानवाद का जगद्-विषयक सिद्धान्त नितान्त अनुपयुक्त है। आचार्य के शब्द कितने मार्मिक हैं: -

वैधम्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः । वाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रति-वुद्धस्य मिथ्या-मायोपलब्धो महाजनसमागम इति । नैवं जागरितोपलब्धं वस्तुस्त-म्भादिकं कस्याञ्चिदिप भ्रवस्थायां बाध्यते । ग्रिप च स्मृतिरेषा यत् स्वप्नदर्शनम् । उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम् ।—ब्र० सू० भा० २।२।२९

माध्यमिकों की कल्पना योगाचार के मत का भी खराइन करती है। योगा-

<sup>े</sup>यद्यपि म्रालयविज्ञाननाम वासनाश्रयत्वेन परिकस्पितं तदिष क्षिर्णिकत्वाभ्युपगमात् ग्रनवस्थितस्यरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवत् न वासनाधिकरणं भवितुमर्हति । ज्ञां० भा० २ । २ । ३१

व्जां॰ भा॰ रारारद

विज्ञान की सत्ता मानते हैं परन्तु शून्यवादी माध्यमिकों के मत में विज्ञान का भी अभाव रहता है। केवल शून्य ही एकमात्र तत्त्व है। शून्यवादी 'शून्य' को सत्, असत्, सदसत् तथा सदसदनुभय रूप—इन चार कोटियों अद्वैतवाद का से अलग मानते हैं । परन्तु अद्वैतमत में ब्रह्म 'सत्स्वरूप' है शून्यवाद से भेद तथा ज्ञानस्वरूप है। शून्यवादियों की कल्पनामें शून्य सत्-स्वरूप नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वह सत्कोटि में आ जायगा। वह कोटि-चतुष्ट्य से विनिर्मुक्त नहीं होगा। यह 'शून्य' ज्ञान रूप भी नहीं है। विज्ञान का अभाव मानकर ही तो माध्यमिक लोग अपने शून्य तत्त्व की उद्भावना करते हैं। उनकी दृष्ट्य में विज्ञान पारमार्थिक नहीं है:—

नेष्टं तदपि घीराएां विज्ञानं पारमायिकम् । एकानेकस्वभावेन विरोघाद् वियदक्जवत् ॥

-शिवाकंमिरिएदीपिकां २।२।३०

परन्तु अहैत मत में नित्य विज्ञान पारमायिक है। ऐसी दशा में अहैत-सम्मत ब्रह्म को माध्यमिकों का 'शून्य' तत्त्व बतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है, विद्वज्जन इस पर विचार करें।

खएडनकार ने दोनों मतों में अन्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से लिखा है कि बौद्ध-मत में सब कुछ अनिवंचनीय है, परन्तु अद्वैत मत में विज्ञान के अतिरिक्त यह विश्व सद्-असद् दोनों से अनिवंचनीय है<sup>3</sup>।

विज्ञानवाद तथा शून्यवाद से इन नितान्त स्पष्ट विभेदों के रहने पर भी यदि

ेबुद्धिमात्रं वदत्यत्र योगाचारो न चापरम्। नास्ति बुद्धिरपोत्याह वादी माध्यमिकः किल।।

—सर्वेसिद्धान्तसंप्रह

<sup>२</sup>न सञ्चासञ्च सवसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । चतुष्कोटिविनिमु<sup>\*</sup>कं तत्त्वं माध्यमिका जगुः ॥

-शिवार्कमिखिबीपिका, २।२।३०

उएवं सति सौगतन्नह्यवादिनोरयं विशेषो यदादिमः सर्वमेवानिर्वचनीयं वर्णयति । तदुक्तं भगवता सङ्कावतारे—

बुद्धचा विविच्यमामानां स्वभावो नावधार्यते। ग्रतो निरमिलप्यास्ते निःस्वमावाद्य देशिताः।। विज्ञानक्यतिरिक्तं पुनिर्दुं विद्यं सवसव्स्यां विसक्षरां ब्रह्मवादिनः संगिरन्ते—सएडन । कोई विद्वान् आहैतवादी शङ्कर को प्रच्छन्न वौद्ध वतलावे, तो यह उसका साहस मात्र है। पुराण-वाक्य भी श्रुतिसम्मत होने पर ही ग्राह्म होते हैं, मीमांसा का यह माननीय मत है। अतः पद्मपुराण के पूर्वोक्त कथन को श्रुति से विरुद्ध होने के कारण कथमिप प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी दशा में शंकर का सिद्धान्त नितान्त श्रुत्यनुमोदित, प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अवैदिक मतानुयायी वौद्धों तथा जैनों ने तथा वैदिक हैतों, विशिष्टाहै तवादियों ग्रादि ने 'मायावाद' के सिद्धान्त का खण्डन वहे समारोह के साथ किया है परन्तु वह तर्क के उस हढ़ ग्राधार पर अवलम्बित है जहाँ जितना विचार किया जाता है, उतना ही सच्चा प्रतीत होता है। वेदान्तियों का विवर्तवाद निपुण तर्क की भित्ति पर ग्राश्चित है। कार्य-कारण-भाव की यथार्थ व्याख्या के विषय में अहैतियों की यह नितान्त ग्रमुपम देन है। इस प्रकार वौद्ध-दर्शन के ग्रहतवाद से शङ्कर के सिद्धान्त का प्रभावित होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता।

यह वात ध्यान देने योग्य है कि अद्वैतवाद शङ्कर से आरम्भ नहीं होता। यह तो भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। उपनिषदों में अद्वेतपरक श्रुतियाँ उपलब्ध होती ही हैं। इतना हो नहीं, मंत्रसहिताओं में भी यत्र-तत्र अहैतवाद का स्पष्ट ग्राभास दिष्टिगोचर होता है। महाभारत श्रादि ग्रन्थों में ग्रन्यान्य मतों के समान अद्वैतवाद का भी परिचय मिलता है। प्राचीन वेदान्त सूत्रकारों में कोई-कोई ग्रद्वैतवादी थे, यह बात प्रसिद्ध ही है। ऊपर ग्रभी दिखलाया गया है कि बौद्धों में माध्यमिक तथा योगाचार अद्वैतवादी थे, इसी कारए। वृद्ध का नाम भी 'अद्वयवादी' पड़ा था । वैयाकरए, शाक्त, शैव-ये सभी अद्वैतवाद को मानते थे। वेदान्त में भी शङ्कर से पूर्व ग्रद्धैतवाद विद्यमान था। मण्डन मिश्र ने ग्रपने ब्रह्मसिद्धि में ग्रह तवाद का ही प्रतिपादन किया है। दिगम्बर ग्राचार्यं समन्तमद्र ने 'ग्राप्तमीमांसा' में (श्लो० २४) ग्रह तावाद का उल्लेख किया है। शान्तरक्षित ने भी अपने तत्त्वसंग्रह भें प्राचीन श्रोपनिषद श्रवैतवाद का निर्देश किया है। शान्तरक्षित के वचन से प्रतीत होता है कि उनके मत में विवर्त और परिएगम दोनो शब्द पर्यायवाची हैं क्योंकि एक वार वह पृथ्वी, तेज, वायु आदि पञ्चभूतों को नित्य ज्ञान का विवर्त वतलाते हैं, दूसरी बार उसे विज्ञान का परिएगम कहते हैं। इस मत में ग्रांत्मा नित्य विज्ञानरूपी है ग्रीर क्षिति ग्रादि संसार इसी का परिएगाम या विवतं है। भवभूति भी इस प्राचीन अद्वैतवाद से परिचित थे क्योंकि उन्होंने उत्तररामचरित में---ब्रह्माणीव विवर्तानां क्वापि विप्रलयः कृतः-विवर्तवाद का उल्लेख स्पष्ट ही किया है। इस वाक्य से स्पष्ट है कि विवर्त ब्रह्म

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>तत्त्वसंग्रह—क्लोक ३२८-२६

से ही आविभूंत होता है और अन्त में विद्या के कारण उसी में लीन हो जाता है। उनकी दृष्टि में विवर्त और परिणाम एकार्थवाची प्रतीत होते हैं क्योंकि—एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्—इस प्रसिद्ध दलोक में इन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग साथ ही सामान अर्थ में किया है। कुमारिल ने भी 'श्लोक-वार्तिक' में वेदान्त के अद्वैतवाद का उल्लेख किया है। इस प्रकार अद्वैत-वारा इस भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से बहती चली आती है।

पूर्वोक्त मत अद्वैतवादी होने पर भी एक समान नहीं हैं। हमने उत्पर दिखलाया है कि शङ्कराचार्य का अद्वैतवाद माध्यमिकों के शून्या-भर्नुहरि दैतवाद तथा योगाचारों के विज्ञानाद्वैतवाद से नितान्त भिन्न है। भर्तुहरि का शब्दाद्वैत भी एक विशिष्ट सिद्धान्त है।

इनका सवँमान्य ग्रन्थ वाक्यपदीय है जिसमें स्फोटरूप शब्द ही की ग्रहैत कल्पना की गयी है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा ग्रीर वैखरी—इन चार प्रकार के भेदों से सम्पन्न परा वाक् साक्षात् ब्रह्मरूप है। ग्रक्षर ब्रह्म से ही जगत् का परिणाम उत्पन्न होता है। मण्डन मिश्र भी इसी मत के अनुयायी प्रतीत होते हैं। उनकी हाल में प्रकाशित 'स्फोट-सिद्धि' से इस मत का समर्थन होता है। 'ब्रह्मसिद्धि' के अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मण्डन स्फोट को मानते थे। श्रवग से

परोक्ष ज्ञान का उदय मानकर उपासना को ब्रह्म के साक्षात्कार में

मएडन प्रधान कारए। मानते थे। वे ज्ञानसमुचयवादी हैं जिसके ग्रनुसार ग्राग्निहोत्र ग्रादि वैदिक कर्मों का भी उपयोग मोक्ष की सिद्धि में

भवश्यमेव होता है। उनकी सम्मित में कर्मनिष्ठ गृहस्य कर्मत्यागी संन्यासी की अपेक्षा मुक्ति का कम भ्रधिकारी नहीं है।

याक्त-मत मी अहैतवादी है। शक्कराचार्य इस मत से परिचत थे। इसका स्पष्ट प्रमाण उनके सौन्दर्यंत्रहरी और दिक्षिणार्म्रात-स्तोत्र हैं। इन दोनों ग्रन्थों में शक्कर ने शाक्त-अहैत के सिद्धान्तों का परिचय दिया है। किसी-किसी का यह मत है कि अति प्राचीन शिवाहैतवाद का अवलम्बन करके शक्कर ने अपना मत स्थापित किया है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने सूत-संहिता का अठारह बार अवलोकन कर शारीरक भाष्य बनाया था । सूत-संहिता स्कन्दपुराण के अन्तर्गत एक विख्यात संहिता है जिसमें शिवाहैत का वर्णन किया गया है। उसके भाष्यकार माध्य मंत्री प्रसिद्ध शैवाचार्य कियाशिक के शिष्य थे। शक्कर के दिसणार्म्रात स्तोत्र तथा सुरेश्वर के वार्तिक देखने से प्रतीत होता है कि वे शिवागम से परिचित थे।

<sup>ै</sup> तामव्टादशघारुलोच्य शङ्करः सूतसंहिताम् । चक्रे शारीरकं भाष्यं सर्ववेदान्तनिर्ण्यम् ॥

सच्ची वात तो यह है कि शङ्गराचार्य इन ग्रहेंत सिद्धान्तों से परिचित्त थे। यह भी सम्भव है कि किसी-किसी सिद्धान्त का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हो। पर यह कहना कि किसी विशिष्ट मत का अवलम्बन कर ही शङ्कर ने अपने ग्रहेंतमत का प्रतिपादन किया, नितान्त असत्य है। शङ्कर के समान महायोगी तथा सिद्धपुरुष ऐसा क्यों करने लगेगा? यह दूसरी वात है कि वह विचारधारा तथा पारिभाषिक शब्द जो किसी समय-विशेष में किसी देश में प्रचलित होते हैं, उनका प्रभाव उस देश के ग्रन्थकार पर स्वतः हो जाया करता है। इसे हम ज्ञान-पूर्वक ग्रादान-प्रदान मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। शङ्कर के सिद्धान्त पर यदि किसी की ग्रस्पष्ट छाया दीख पड़ती हो तो उसकी भी दशा ठीक वैसी है। तथ्य बात यह है कि शङ्कर का ग्रहैतवाद नितान्त मौलिक सिद्धान्त है। इसके लिये वे उपनिषद तथा गौडपाद के श्रग्णी हैं—ऐतिहासिक ग्रालोचना करने पर हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं।

प्रायः लोग समभा करते हैं कि अद्वैत वेदान्त केवल विद्वानों के मनन की ही वस्तु है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। जिस प्रकार यह समाज के विद्वानों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है उसी प्रकार साधारण मनुष्यों की माँग को भी पूर्ण करता है। अद्वैत वेदान्त व्यावहारिक धर्म है। संसार के समस्त प्राणी उसे अपना कर सुखी हो सकते हैं। मनुष्यों को आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि जब प्रत्येक प्राणी में एक ही ज्योति जग रही है वब किसका आदर किया जाय और किसका अनादर ? अद्वैत वेदान्त का मूलमन्त्र है 'तत्त्वमिस'। हम और हमारे पड़ोसी दोनों एक ही हैं, तब अपने पड़ोसी की सहायता करना अपनी ही सहायता करना है। पर उपकार तो उच कोटि का सूक्ष्म स्वार्थ-साधन ही है। स्वार्थ और परमार्थ में किसी प्रकार का अन्तर नहीं। यदि अद्वैत के इस उपदेश पर हम चलें तो जगत का कितना मङ्गल हो!

# उन्नीसवाँ परिच्छेद

### विशिष्ट-समीक्षा

श्राचार्यं शङ्कर के जीवन-चरित की सामूहिक रूप से श्रालोचना करने पर उनका महान् व्यक्तित्व, अलोकसामान्य पारिष्डत्य, उदात्त चरित्र तथा अप्रतिम काव्यप्रतिभा का भव्य रूप ग्रालोचकों के सामने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है। आचार्य का मानव-जीवन आदर्श गुर्शों से परिपूर्ण था। उनके सम्पर्क में जो कोई भी व्यक्ति आया. उसके साथ ग्रपना सम्बन्ध उन्होंने अच्छी तरह निमाया। गुरु तथा माता की उत्कट भक्ति, शिष्यों पर अनुपम प्रेम, भक्तों के प्रति असीम दया, शत्रुओं के प्रति अहेतुकी क्षमा आदि अनेक सद्गुणों का सामअस्य उनमें पाया जाता है जिनमें से एक गुण की भी स्थिति किसी भी व्यक्ति को महान् बनाने के लिए पर्याप्त सिद्ध हो सकती है। वे पितृसीस्य से विश्वत थे, परन्तु माता की एकमात्र सन्तान होने से उनका हृदय अपनी माता के लिए स्नेह तथा मिक से आप्लुत रहता था। संन्यास लेने की तीन्न वासना रहने पर भी उन्होंने माता का विरोध कर इस उपादेय ग्राधम के ग्रहण करने की ओर कभी प्रवृत्ति नहीं दिखलायी। संन्यास-आश्रम को अपने लिए नितान्त कल्याएकारी जानकर भी शक्कर ने इसको तब तक ग्रहण नहीं किया. जब तक माता ने अनुज्ञा नहीं दी। मृत्यु के समय पर उपस्थित होने की प्रतिज्ञा उन्होंने खूब निभायी। संन्यास-धर्म का किञ्चित् शैथित्य उन्हें सभीष्ट था, परन्तु माता की त्राज्ञा का उल्लङ्कन उन्हें स्वीकृत न था। संत्यासी होकर भी उन्होंने अपने हाथों माता का दाह-संस्कार किया, इस कार्य के लिए उन्हें जाति-भाइयों का तिरस्कार सहना पड़ा, अवहेलना सिर पर लेनी पड़ी, परन्तु वे माता की इच्छा को कार्या-न्वित करने से तिनक भी पराङ्मुख नहीं हुए। मातु-मिक का यह उदाहरण सदा हमारे हृदय को स्नेहिंसक्त बनाता रहेगा। गुढ-मिक भी उनमें कम मात्रा में न भी। गुरु की खोज में वे इवर से उघर भटकते रहे, परन्तु जब उचित गुरु मिल गये, तब उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण करने में तिनक भी ग्रानाकानी नहीं की। ग्रस-मक्ति का परिचय शङ्कर ने नर्मदा के बढ़ते हुए जल को ग्रिमन्त्रित कलश के भीतर पुआं भूत करके दिया, नहीं तो वह गोविन्द भगवत्पाद की गुफा को जलमन्न करने पर भी उद्यत था। शिष्यों के लिए गुरु के हृदय में प्रगाढ़ प्रनुकम्पा थी। भानन्दगिरि स्वभावतः मन्दबुद्धि थे, भ्रतः उन्हें सहपाठियों के तिरस्कार का भाजन वनना पड़ता था। परन्तु आचार्य ने ग्रलोकिक शक्ति से समग्र विद्याओं का संक्रमण उनमें सम्पन्न कर शिष्यों को आश्चर्य के समुद्र में मग्न कर दिया।

यह तो हुई आचार्य के 'हृदय' की अभिव्यक्ति। उनकी मानसिक शक्ति भी अपूर्व थो। मेधाशक्ति इतनी तीन्न थी कि उन्होंने नष्ट हुए ग्रन्थों का पुनख्दार कर दिया। पद्मपाद की पञ्चपादिका तथा राजशेखर के नाटक आचार्य शक्कर के मेधा के उज्जवल दृष्टान्त हैं। मनुष्य, मस्तिष्क तथा हृदय का अपूर्व संमिश्रण है। किसी व्यक्ति में मस्तिष्क का अधिक विकास मिलता है, तो किसी में हृदय का। परन्तु पूर्ण मानवता की सची पहचान है मस्तिष्क तथा हृदय का मृदुल सामअस्य। इस सामअस्य की दृष्ट से परखने पर ग्राचार्य शक्कर का जीवन खरा उतरता है। उनमें जितना विकास मस्तिष्क का उपलब्ध होता है, उतनी ही हृदय की भी ग्रिम्थिक मिलती है।

## कर्मठ जीवन

कुछ लोग 'मायावाद' के व्यवस्थापक होने के नाते शक्कर के ऊपर इस ठीस संसार का मायिक तथा स्वप्नवत् मिश्या वतलाने का दोष आरोपित करते हैं। उनकी दृष्टि में इस कर्मठ देश में अकर्मण्यता तथा अलसता फैलाने का सारा दोष 'मायावाद' के उपदेष्टा के ऊपर है। जव समग्र जीवन ही मिथ्या ठहरा, तब उसे सुखमय बनाने को उद्योग करने की जरूरत ही क्या ठहरेगी? जगत् को मायिक मानते जाना और अपने आप को सुखाभास की मृगमरीचिका में फँसाये रहना—शक्कर की शिक्षा का यही दुष्परिणाम है। ऐसे तर्काभासों को दूर करने के लिए आचार्य के कर्मठ-जीवन पर दृष्टिपात करना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने अपने भाष्यों में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, उन्हों का व्यवहार-दृष्ट्या पालन अपने जीवन में किया। इस प्रकार आचार्य का जीवन उनके ग्रन्थों पर स्वयं भाष्यभूत है। वे एक स्थान पर रह कर सुख का जीवन नहीं विताते थे, प्रत्युत देश भर के कोने-कोने में घूमकर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सदा प्रयवशील थे।

शक्कराचार्यं के जीवन का प्रधान लक्ष्य वैदिक धर्मं की प्रतिष्ठा तथा प्रचार था। उनके समय से पूर्वं अवैदिक तथा वैदिकाभास धर्मों ने अपने वेद-विरोधी सिद्धान्तों का प्रचुर प्रचार कर जनसाधारण के हृदय में वैदिक धर्मं के पालन करने में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। अज्ञानवश वेद के तथ्यों को अपसिद्धान्त का रूप देकर अनुयायियों ने इसे जर्जरित करने का पर्याप्त उद्योग किया था, परन्तु शक्कर ने अपने अलोकसामान्य पाण्डित्य के बल पर इन समग्र अवैदिक या अधंवैदिक सिद्धान्तों की धिज्जियाँ उड़ा दीं। उनकी निःसारता प्रमाणित कर दी तथा वेद-

प्रतिपाद्य अद्वैतमत का विपुल ऊहापोह कर श्रीत धर्म को निरापद बना दिया। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के निमित्त आचार्य शक्कर ने अनेक व्यापक तथा उपादेय साधनों का अवलम्बन लिया—

- (१) शास्त्रीय विचार से तर्कपक्ष का अवलम्बन कर आचार्य ने विरुद्ध मतवादों के अपसिद्धान्तों का युक्तियुक्त खएडन कर दिया। इन अवैदिकों ने भारत के अनेक पुर्यक्षेत्रों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर वहाँ अपना अड्डा जमा लिया था। माचार्य ने इन पुष्पक्षेत्रों को इनके चङ्गल से हटा कर उन स्थानों की महत्ता फिर से जाग्रत की। ह्यान्त रूप से 'श्रीपवंत' को लिया जा सकता है। यह स्थान नितान्त पवित्र है, द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में से प्रधान लिङ्ग मल्लिकार्जुन का यह स्थान है, परन्तु कापालिकों की काली करतूतों ने इसे विद्वानों की दृष्टि से काफी बदनाम कर रखा था। कापालिकों की उग्रता इसी से समभी जा सकती है कि कार्याटक की उज्जयिनी नगरी में क्रकच कापालिकों का एक प्रभावशाली सरदार था। उसके पास हथियारबन्द सेना रहती थी। जिसे वह चाहता, ऋट उसे ग्रपने वश में कर लेता था। यह उग्र कापालिक तो ग्राचार्य के ऊपर ही ग्रपना हाथ साफ करने जा रहा था, परन्तु पद्मपाद के मन्त्रवल ने उसके पापकृत्य का मजा उसे ही चखा दिया। पाप का विषमय फल तुरन्त फला। ग्राचार्यं ने इन पवित्र स्थानों को वैदिक मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठित किया। ग्रानन्दगिरि ने अपने ग्रन्थ में शाक्तों तथा नाना प्रकार के सम्प्रदाय मानने वाले व्यक्तियों को परास्त करने तथा पुराय तीयों में वैदिक धर्म की उपासना पुनः प्रचारित करने का पर्याप्त उल्लेख किया है। इस प्रकार धर्म-प्रचार का प्रथम साधन, तीयों को स्रवैदिक मत के प्रभावों से मुक्त करना और उनमें शुद्ध सात्त्विक वैदिक उपासना का प्रचार करना था।
- (२) वैदिक ग्रन्थों के प्रति अश्रद्धा का कारण उनकी दुष्हता भी थी। उपनिषदों का रहस्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में जब पिएडतों में ही एकमत नहीं है, सबंसाधारण जनता की तो कथा ही न्यारी है। ग्राचार्य ने इसीलिए श्रुति के मूर्यस्थानीय उपनिषदों की विशद व्याख्या लिखकर उनके गूढ़ अर्थ को प्रकट किया। ब्रह्मसूत्र और गीता पर अपने सुबोध भाष्य लिखे। साधारण लोगों के निमित्त उन्होंने प्रकरण-ग्रन्थ की रचना कर अपने भाष्य के

के निर्मित्त उन्होंने प्रकरण-प्रत्य की रचना कर अपने भाष्य के श्रद्धैतसाहित्य के सिद्धान्त को बोधगम्य भाषा में सरस क्लोकों के द्वारा अभिन्यक्त प्रतिष्ठापक किया । इतना ही नहीं, वेदान्त शास्त्र के सिद्धान्तों के विपुल प्रचार की अभिलाषा से इन्होंने अपने भाष्यप्रत्यों पर वृत्ति तथा

वार्तिक लिखने के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया। शिष्यों के हृदय में प्राचार्य की प्रेरएग प्रभावशालिनी सिद्ध हुई। उन लोगों ने इस विषय में प्राचार्य के पदों का अनुसरण किया। आज जो विपुल ग्रन्थ-राधि अहै त के प्रतिपादन के लिए प्रस्तुत की गयी है, उसकी रचना की प्रेरणा का मूल-स्रोत आचार्य के ग्रन्थों से प्रवाहित हो रहा है। वैदान्त के ग्रन्थ सम्प्रदायों में भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्यप्रन्थों के लिखने की प्रवृत्ति आचार्य शङ्कर से ही मिली। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि शङ्कर से पहने किसी आचार्य ने समस्त प्रस्थानत्रयी पर भाष्यग्रन्थों की रचना नहीं की थी। ग्रहैत साहित्य को जन्म देकर शङ्कर ने ऐसा प्रवन्य कर दिया कि जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचारित धर्म का मर्म समभे और कोई भी ग्रहैत तत्त्व के उपदेश से विज्ञत न रह जाय।

- (३) धर्म-संस्थापन कार्यं को स्थायी वनाने के लिए शङ्कर ने संन्यासियों को सङ्घवद्ध करने का श्लाघनीय उद्योग किया। गृहस्थ अपने ही काम में चूर है, ग्रपने घर-गृहस्थी के कामों को सुलक्काने में व्यस्त है। उसे अवकाश कहाँ कि वह धर्म के प्रचार के लिए अपना समय दे सके। संन्यासी सङ्घ इस कार्यं के लिए यदि उपयुक्त कोई व्यक्ति है तो वह संसार से की स्थापना विरक्त संन्यासी ही है। उसे न घर है न द्वार, न जोरू है न जांता, जिसकी चिन्ता में वह वेचैन वना रहे । अपनी शिक्षा-दीक्षा, उपासना तथा निवृत्ति के कारण वह समाज का उपदेशक भली भाँति हो सकता है। म्राचार्य की पैनी दृष्टि ने इस वर्ग की महत्ता पहचानी ग्रीर उसे सङ्घरूप में सङ्गठित किया। विरक्त पुरुष ही घर्म का सच्चा उपदेश दे सकता है तथा अपना जीवन वैदिक घर्म के अम्युत्यान, अम्युदय तथा मङ्गल-साधन में लगा सकता है। शङ्कर ने इस विरक्त तापसवर्ग को एकत्र कर एक सङ्घ के रूप में बाँघ कर वैदिक धमें के भविष्य कल्याए के लिए महान् कार्य सम्पन्न कर दिया । कहना व्यर्थ है कि शक्कर का यह कार्यं नितान्त गौरवपूर्णं हुमा । संन्यासी लोगों ने हमारे धर्म के रक्षरा के लिए बहुत विद्या काम पहले किया है और आज भी कर रहे हैं। धर्म के उपर जव सङ्गट के आने की आशङ्का होती है तब यह विरक्त-मएडली आगे आती है और गृहस्थों को समभा-बुभाकर सन्मार्ग पर डटे रहने का उपदेश देती है। इस प्रकार 'संन्यासीसङ्क' की स्थापना को हम आचार्य का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं।
- (४) अपने कार्य को अक्षुएए। बनाये रखने के लिए शक्कर ने भारतवर्ष की चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। इनका विशिष्ट वर्एंन किसी पिछले पिरच्छेद में किया गया है। यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक है कि इन मठों के शासक वस्तुत: भारत के धार्मिक शासक थे जिनकी आज्ञा आस्तिक जनता बड़े गौरव तथा आदर से मानती थी। भारतवर्ष का धार्मिक दृष्टि से भी विभाजन

कर उन्हें इन्हों मठों के अधीन कर दिया। मठ के अध्यक्ष का प्रधान कार्य है कि वह अपने शासन-क्षेत्र में घूम-घूम कर सदा धार्मिक मठ-स्थापन भावना जागरित रक्खे। यह मठस्थापन का कार्य आचार्य का चौधा व्यावहारिक कार्य है जिससे उनका मत जनता के हृदय को स्पर्ध कर सका।

चिद्धर के उपदेश नितान्त प्रभावशाली थे, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता। तभी तो इनका प्रभाव देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक शीझ पड़ गया। इस प्रभाव का रहस्य इस बात में खिपा हुआ है कि उनके उपदेश अनुभव की दृढ़ भित्ति पर आश्रित हैं। अनुभूत सत्य का ही उपदेश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अदैतमत का प्रभाव भारतीय जनता पर खूब गहरा पड़ा। रामानुज, मध्व तथा अन्य आलोचकों ने मायावाद के खएडन में जी-जान से उद्योग किया परन्तु आचार्य की व्याख्या इतनी सारगींभत है कि विरोध होने पर भी हिन्दू जनता अदैतवाद में भरपूर श्रद्धा रखती है।

#### पाण्डित्य

माचार्य शक्कर दार्शनिकों के ही शिरोमिंग नहीं हैं, प्रत्युत् उनकी गणना संसार के उन दार्शनिकों में की जाती है जिन्होंने अपने विचारों से मानव-विचार की घारा ही पलट दी। वे कितने उच्च कोटि के दार्शनिक थे, इसका परिचय उनकी रचनावली दे रही है। उन्होंने प्रस्थानत्रयी जैसे किठन ग्रथ च दुरूह ग्रच्यात्म-ग्रन्थों का ग्रमित्राय भवने भाष्यों में इतनी सरलता तथा सुगमता से समकाया है कि इसका पता विज्ञ पाठक को पर-पद पर लगता है। भाष्यों की भाषा नितान्त रोचक, बोधगम्य तथा प्रांढ है। शैली प्रसन्त-गम्भीर है। इन कठिन गम्भीर प्रन्यों की व्याख्या इतनी प्रसादमयी वाणी में की गयी है कि पाठक को पता नहीं चलता कि वह किसी दूरूह विषय का विवेचन पढ़ रहा है। शक्कराचार्य का ज्ञान बड़ा ही व्यापक था। वह केवल वैदिक धर्म के मूल-प्रन्थों तक ही सीमित न था, प्रत्युत् उसकी परिघि खूब ही विस्तृत थी। जिन मतों का उन्होंने खएडन किया है उनकी जानकारी उन्हें विशेष रूप से थी। बौद्ध, जैन, पाञ्चरात्र तथा पाश्रुपत, सांस्य, न्याय-वैशेषिक तथा मीमांसा —इन शास्त्रों में उनकी अवाय गति प्रतीत होती है। वैदिक दर्शनों के गाढ़ परिचय पर ग्रालोचकों को विस्मय नहीं होता, परन्तु सचमुच आचार्य का बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन एक विस्मयनीय घटना है। ग्राचार्य ने उस समय के प्रकाएड बौद्धाचार्यो—विशेषतः दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति के ग्रन्थों का पर्याप्त परिशीलन किया था। ध्यान देने की वात यह है कि आचार्य ने ऐसे कृतिपय बौद सिद्धान्तों का खएडन किया है जो प्रचलित

ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते। परन्तु आजकल प्रकाधित होने वाले बौद्ध ग्रन्थों में शक्कर-कृत पूर्वपक्ष की सत्ता देखकर आश्चर्य होता है। बिना बौद्ध दर्शन के विश्वाल तथा गम्भीर ग्रध्ययन के कोई भी व्यक्ति इतना पुद्धानुपुद्ध खण्डन कभी नहीं कर सकता। ग्रन्य दर्शनों की भी ठीक यही दशा है। जान तो पड़ता है कि शक्कराचार्य बड़े भारी ग्रध्ययनशोल विद्वान् थे। यावत् उपलब्ध दर्शन ग्रन्थों का उन्होंने विचारपूर्वक ग्रध्ययन किया था तथा खूब प्रवेशपूर्वक उनका मनन तथा अनुशीलन किया था।

शङ्कराचार्य भारतीय दार्शनिकों के मुकुटमिए। हैं, इसे कौन स्वीकार नहीं करता ? जिस प्रकार कोई धनुर्धर भ्रपना तीर चलाकर लक्ष्य के मर्मस्थल को विद्ध कर देता है, उसी प्रकार आचार्य ने अपना तक रूपी तीर चलाकर विपक्षियों के मूल-सिद्धान्त को छिन्न-भिन्न कर दिया है। मूल-सिद्धान्त के खण्डन करने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। उस सिद्धान्त के खएडन करते ही अन्य सिद्धान्त वालू की भीत की तरह भूतलशायी हो जाते हैं। आचाय के भाष्यों को हम वीगा के सहश मान सकते हैं। वीगा के तार की एक विशिष्टता रहती है। उससे एक ध्विन तो ऐसी निकलती है जिसे सर्वसाधारण सुनते हैं और पहचानते हैं। परन्तु उसके मधुर ऋड्यार के भीतर एक सूक्ष्म कोमल ध्वनि भी निकलती है जिसे कलाविदों के ही कान सुनते और पहचानते हैं। भाष्यों की भी ठीक ऐसी ही दशा है। उनके ऊपरो अर्थ का बोध तो सर्वसाधारण करते ही हैं, परन्तु इनके भीतर से एक सूक्ष्म गम्भीर अर्थ की भी ध्वनि निकलती है जिसे विज पिएडत ही समभते-वूभते हैं। भाष्यों की गम्भीरता सर्वथा स्तुत्य तथा ब्लाघनीय है। श्राचार्यं ने छोटे-छोटे प्रकरण-प्रन्थों में अपने सिद्धान्त सरल सुबोध भाषा में प्रदर्शित करने की अद्भुत कला दिखलायी है। यह तो सर्वमान्य बात है कि विषय का संक्षिप्त विवेचन वहीं यथार्थ रूप से कर सकता है जिसने उसका विस्तृत तथा गम्भीर विचार किया हा। शङ्कर के समस्त प्रकरण-ग्रन्थ विषय प्रतिपादन की हिष्ट से नितान्त उपादेय तथा रुचिकर हैं। छोटे-छोटे छन्दों में, परिचित हब्टान्तों की सहायता से पाण्डित्यपूर्णं विषय अनायास ही बुद्धिगम्य हो जाते हैं। आचार्यं की यह विशिष्टता प्रत्येक पाठक की दृष्टि को आकृष्ट करती है। वाचस्पति मिश्र जैसे मर्मज्ञ विद्वान् ने ग्राचार्यं की वाणी को, उनके वचनों को उसी प्रकार पविश्र करने वाली बतलाया है जिस प्रकार भगवती भागीरथी का जल गलियों के जल का पवित्र बना डालता है-

> म्राचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनाम् । रभ्योदकमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥—भामती

वाचस्पति का यह कथन यथार्थ है !

#### कवित्व

किवता मानव-हृदय को भ्रानन्द से उल्लिसित बनाने वालो कमनीय कला है। जिस किव का हृदय रस से जितना ही सिक्त होगा, उसकी किवता उतनी ही स्निग्ध और हृदयग्राहिणी होगी। छन्द तो किवता का जरूरी जामा नहीं है। सच्ची किवता गर्थ-पद्ध का विभेद नहीं जानती। वह तो अपना सरस चमत्कार दिखलाने के लिए सदा प्रस्तुत रहती है। हमारे शास्त्रकारों ने पते की बात कही है कि काव्य-रचना की शक्ति भगवती शारदा की अनुकम्पा का प्रसाद है। संसार में मनुष्य का चोला मिलना ही किठन होता है; उसपर विद्या का अर्जन दुलंभ होता है; विद्या-सम्पन्न होने पर किवत्व की प्राप्ति अनुपम घटना है; और तिसपर किवता लिखने की शक्ति रखना तो संसार में एकदम दुलंभ है:—

नरत्वं दुर्लभं लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा। कवित्वं दुर्लभं तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।

वात विचित्र है, परन्तु है बिल्कुल सत्य। शङ्कराचार्य में पाण्डित्य के साथ-साथ कवित्व का अनुपम सम्मेलन था। आचार्य की कविता पढ कर सहसा विश्वास नहीं होता कि यह किसी तर्क-निष्णात परमतविदूपक विद्वान की रचना है। विचारणीय बात है ज्ञानमार्गी तथा भक्तिमार्गी स्राचार्यों की कविता का नितान्त स्फूट विभेद । शक्कर प्रौढ ज्ञानमार्गी थे-उनके दर्शन में ज्ञान की ही महती विशिष्टता है, मिक्त तो केवल सगुण बह्म की ही उपलब्धि कराने का साधन है, उससे हम अपने उच भादर्श पर पहुँच नहीं सकते । परन्तु रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क तथा वल्लभाचार्य तो वैष्णव मत के उपदेष्टा आचार्य हैं। उनके यहाँ तो भक्ति ही भगवान् तक पहुँचाने में सर्वतोभावेन जागरूक रहती है-भगवान् की अनुकस्पा पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। साघन की इस भिन्नता के कारए। हम आशा किये हुए ये कि भक्तिवादी आनायों की कविता ह्र्दयग्राहिएगी, स्निग्घ तथा रसमय होगी परन्तु सच्ची बात ऐसी नहीं है। 'को वड़ छोट कहत अपराघू'। ये वैष्णव आचार्य भगवान् के परमभक्त उपासक थे, इसमें रख्नक-मात्र भी सन्देह नहीं है, परन्तु काव्य के मर्मंत्र ग्रालोचक को हठात् कहना पड़ता है कि ज्ञानवादी अद्वेती शक्करावार्य की कविता भक्तिवादी वैष्णव ग्राचार्यों की कविता से, काव्य-सम्पत्ति की दृष्टि में, शब्द की सुन्दरता में तथा अर्थ को अभिरामता में, कल्पना की कमनीयता में तथा रस की अभिव्यक्ति में, भवश्य ही बढ़कर है। इन माचार्य के पद्यों में प्रीढ़ता है. तार्किकता है परन्तु उस

स्निग्धता तथा कोमलता का स्रभाव है जो सहृदयों का हृदय स्रावर्जन करती है। परन्तु शङ्कराचार्य की कविता संस्कृत-साहित्य की एक मनोरम वस्तु है।

शक्कर की किवता रस-भाव-िनरन्तरा है, यह ग्रानन्द का ग्रजस स्रोत है, यह उज्ज्वल अयंरत्नों को ननोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना की ऊँची उड़ान है। उसमें एक विचित्र मोहकता है, अनुपम मादकता है, जिसे पढ़ते ही मस्ती छा जाती है। किवता में शब्द-सौन्दर्य इतना ग्रधिक है कि शब्दों की माधुरी चख कर चित्त ग्रन्य विषयों से हट कर इस मनोरम काव्य-प्रवाह में प्रवाहित होने खगता है। कौन ऐसा भावुक होगा जिसका मनोमयूर 'भज गोविन्दं' स्तोत्र की भावभङ्की पर नाच नहीं उठता ?

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। प्राप्ते सिन्निहिते ते मरणे निह निह रक्षति डुकुन् करणे। वालस्तावत् क्रीडासक्तः तहणस्तावत् तहणोरक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः॥

—की मधुर स्वर-लहरी हमारे कानों में जब सुधा वरसाने लगती है, तब हम इस दुःखमय भौतिक जगत् से बहुत ऊँचे उठकर किसी अलौकिक जगत् में पहुँच जाते हैं और सद्यः ब्रह्मानन्द का आस्वाद लेने लगते हैं। काव्य का आनन्द उनके प्रत्येक स्तोत्र के पाठ से होता है, विशेषतः श्री लिलता के स्तोत्रों से। 'आनन्दलहरी' सचमुच भावुकों के हृदय में आनन्द की लहरी उठाती है। भगवती को आचार्य चिदानन्द की लितका (लता) वतलाते हैं। इस प्रसङ्ग में साङ्गरूपक की रमणीयता अनुपम है—

हिमाद्रेः सम्भूता सुललितकरैः पल्लवयुता सुपुष्पा मुक्ताभिर्भ्रमरकलिता चालकभरैः । कृतस्थागुस्थाना कुचफलनता सुक्तिसरसा कृजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलितका ॥

चिदानन्दमयी भगवती जङ्गम लता है, जो हिमालय से उत्पन्न हुई है, मुन्दर हाथों से पल्लवयुक्त है, मोतियाँ फूल के समान है, बालों के भार से वह अमर से सम्पन्न है, स्थागु (शिव तथा ठूँठ पेड़) पर वह आश्रय लेने वाली है, स्तनों के फल से वह नम्र है, सूक्तियों से सरस है तथा रोगों को नष्ट करने वाली सौषिष है।

'अपर्णा' शब्द की उपयुक्तता दर्शात समय शङ्कर की यह अनूठी सूक्ष किसे नहीं अनुपम भाती ? सब लोग तो सपर्णा ( पत्ते से युक्त ) कतिपय गुणों से सम्पन्न खता का आश्रय लेते हैं, परन्तु मुक्ते अपर्णा (पत्तों से हीन लता) पावती ही अच्छी मालूम पड़ती है जिसके आश्रय से वह पुराए स्थार्गु (पुराना ठूँठ तथा शिव) भी कैवल्य—मोक्ष—का फल देता है। यदि पावेंती का प्रसाद न मिले, तो ठूँठ क्या फल दे सकता है?

सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुर्णैः सोदरिमह श्रयन्त्यन्ते विल्लं मम तु मितरेवं विलसित । श्रपर्णैका सेव्या जगित सकलैयंत् परिवृतः पुराग्णोऽपिस्थार्गुः फलित किल कैवल्यपदवीम् ॥

'सौन्दर्यंलहरी' तो अपनी काव्य-कला तथा आध्यात्मिकता के निदर्शन में संस्कृत के स्तोत्र-साहित्य में एक देदीप्यमान् रत्न है जिसकी स्निग्ध प्रभा शताब्दियों से भक्त हृदयों को शीतल बनाती आती है। कल्पना की ऊँबी उड़ान, अयौं की नवीनता तथा भावों की रमणीयता देखने के लिए अकेले सौन्दर्यंलहरी का अध्ययन ही पर्याप्त होगा। इस विषय में दो-चार पदों की समीक्षा ही यथेष्ट होगी।

तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्यं बहरी—
परीवाहः स्रोतः सरिणिरिव सीमन्तसरणी।
वहन्ती सिन्दूरप्रवलकवरी मारितिमिर—
दियां वृन्दैर्वन्दीकृतिमव नवीनार्के किरणम्॥

भगवती ने अपने माथे पर माँग फाड़ रखा है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख के सौन्दर्य की लहरी के बहने के लिए रास्ता हो। उसमें सिन्दूर लाल रङ्ग का सुशोभित होता है, जान पड़ता है कि काले-काले केशों के रूप में घने अन्धकार ने अपने शत्रुरूपी नवीन सूर्य-किरणों को बन्दी बना रखा है। बड़ी अनूठी उक्ति है। जिस प्रकार कोई प्रवल व्यक्ति अपने शत्रु को कारागृह में बन्द कर देता है, ठीक उसी प्रकार प्रवल अन्धकार के पुझ ने केशपाश का रूप धारण कर अपने शत्रु--बालसूर्य की किरण-को बन्दी बना रक्खा है!

भगवती की ग्राठ प्रकार की दृष्टि भारत की ग्राठ प्रसिद्ध नगरियों की प्रतिनिधि प्रतीत होती है:—

विशाला कल्यागी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः
कृपाधारा ऽऽधारा कर्माप मधुरा मोगवितका ।
प्रवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर-विस्तार-विजया
प्रवृदं तत्तन्नाम-व्यहरगुयोग्या विजयते ॥

तुम्हारी दृष्टि व्यापक है, कल्याण देने वाली है, विच से चमकती है और

इसलिए नीलकमल, युद्ध में उसकी समता करने के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। कृपा की धारा का वह भरना है, अत्यन्त मीठी है, भोग से युक्त है, भक्तों की वह रिक्षका है। इस प्रकार वह अनेक नगरों की शोभा को विस्तार के साथ जीतने वाली है। इसीलिए वह इन नगरों के नाम से क्रमश: पुकारी जाती है—वह विशाला ( उज्जैनी ), कल्याणी, अयोध्या, धारा, मधुरा, भोगवर्ता, अवन्ती तथा विजया नामक भारत-प्रसिद्ध नगिरयों के नाम से पुकारी जाती है। मुद्रालक्क्रार की छटा अवलोकनीय है।

भगवती की रोमाविल क्या है ? शिव की नेत्र-ज्वाला से जब कामदेव सन्तप्त था, तब दौड़ता हुआ आकर वह लिलता के गहरे नाभी हृद में कूद पड़ा। उससे धूम की रेखा जो उठी, वही संसार पुकारने लगा कि यह भगवती की रोमाविल है जो नाभि-प्रदेश से उठकर छाती की स्रोर जा रही है:—

> हरक्रोधज्वालाविशिष्टित वपुषा गभीरे ते नाभी सरिस कृतसङ्गो मनसिजः। समुत्तस्थी तस्मादचलतनये! धूमलितका जनस्तां जानीते तव जनि रोमाविलिरिति॥

भगवती से आचार्य की सदय प्रार्थना है कि हे मात: ! विकसित नीलकमल की शोभा वाले अपने दीर्घ नेत्रों से इस दीन की ओर देखिए जिससे वह कृपा से सिक्त हो जाय। इससे वह धन्य हो जाएगा और आपकी हानि न होगी। चन्द्रमा सर्वत्र अपनी किरएों को फैलाता है—चाहे वह चमकता हुआ महल हो अथवा उजाड़ वीहड़ जङ्गल हो:—

हशा द्राघीयस्या दरदिलतनीलोत्पलक्षा दवीयासं दीनं स्नपय कृपया मामिप शिवे । ग्रनेनायं घन्यो भवति न च ते हानिरियता वने वा हम्यें वा समकरिनपातो हिमकरः ॥

यह तो हुई पद्यात्मक काव्य-कला की सुषमा। आचार्य के संस्कृत गद्य की कमनीयता कम रोचक नहीं है। उनके शास्त्रीय ग्रन्थों में साहित्यिक गद्य का पूर्ण आनन्द आता है। उनकी एक विशिष्ट शैली है। यह तो मानी हुई बात है कि अद्वैत तत्त्व उन्नत मस्तिष्क की उपज है—वह साधारण बुद्धि के लिए दुष्ट विषय है, परन्तु उसी विषय की आचार्य शक्कर ने इतने सुन्दर, सरस तथा सुबोध शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि विषय को हृदयक्तम होते विलम्ब नहीं होता। पढ़ते समय जान नहीं पड़ता कि इतने गम्भीर विषय का प्रतिपादन हो रहा है। बीच-बीच में लोकोक्तियों के पुट से तथा दृष्टान्तों के सद्भाव से आचार्य के लेख में सक्षीवनी-शक्ति का सञ्चार हो जाता है। इसीलिए उनके भाष्य प्रसन्तन

गम्भीर' कहे गये हैं-जिनमें गम्भीरता के साथ साथ प्रसाद गुण की मनोहर अभिव्यक्ति होती है।

ब्रह्मसूत्र भाष्य का आरम्भ ही बड़ी उदात्त शैली में किया गया है। पठनमात्र से विचित्र गम्भीरता की भावना जाग्रत हो उठती है। वाक्यों को छोटा या बड़ा भावानुकूल ही किया गया है। भ्रघ्यास विषय का वर्णन सुनिए—

एवमहं प्रत्ययिनमञ्जेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि ग्रध्यस्य तं च प्रत्यगात्मनं सर्वेसाक्षिणं तद्विपर्ययेगान्तःकरणादिषु ग्रध्यवस्यति । एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो । मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्वेलोकप्रसिद्धः ।

शक्कर के गद्यकाव्य का म्रानन्द लेने के लिए केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए जिसपर मेरी दृष्टि से म्रानेक गद्य के वड़े पोये निछावर किये जा सकते हैं। वह वाक्य है—निह पद्म्यां पलायितुं पारयमाणो जानुम्यां रहितुमहंति—जो व्यक्ति पैरों से भागने में समर्थ है उसे घुटने के वल रेंगना कभी शोमा नहीं देता। बहुत ही ठीक!

### तान्त्रिक उपासना

आचार्य के जीवन की एक विशिष्ट दिशा की म्रोर विद्वज्जनों का ध्यान आकृष्ट करना नितान्त ग्रावश्यक है—यह है उनकी उपासना-पद्धति की विशिष्टता। शङ्कर मन्त्रशास्त्र के एक बड़े भारी मर्मज विद्वान थे। परन्तु उन्होंने अपने तान्त्रिक रूप को भाष्यों के पृष्ठों में अभिव्यक्त होने नहीं दिया है। इसमें एक रहस्य है। भाष्य की रचना तो सर्वसाधारण के लिए की गयी थी, इसलिए उसमें ज्ञान को महत्ता का प्रतिपादन है। उपासना नितान्त अन्तरङ्ग वस्तु है। उसकी साधना के लिए उपयक्त अधिकारी चाहिए। ज्ञान के लिए उतने विशिष्ट कोटि के अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती जितनी तान्त्रिक उपासना के लिए। उपयुक्त अधिकारी के मिलने पर ही उस उपासना का रहस्य किसी को समकाया जा सकता है। यही कारण है कि शक्कर ने इस विषय को अपने भाष्यों में आने नही दिया परन्तु इसका प्रतिपादन उन्होंने'सौन्दर्य लहरी' तथा 'प्रपञ्चसार' में पर्यास मात्रा में कर दिया है। वे साधना-साम्राज्य के सम्राट् ये। वे भगवती त्रिपुरा के मनन्य उपासक थे। मठों में ग्राचार्य ने श्रीविद्यानुकूल देवी की पूजा-प्रची का विधान प्रचलित किया । यह बात किसी से खिपी नहीं है कि वह पूजा-परम्परा आज भी अक्षुण्ए। रूप से चल रही है। ग्राचार्य का यह साधक रूप उनके जीवन-मन्दिर का कलश-स्थानीय है। इनका जीवन क्या था ? परमार्य-साधन की दीर्घव्यापिनी परम्परा थी । वे उस स्थान पर पहुँच चुके ये जहाँ स्वार्य का कोई भी चिह्न

ग्रविशिष्ट नहीं रहता । सव कुछ परमार्थं ही था । ग्रन्थों के अध्ययन से हम उनकी उन्नत विचार-शिक्त तथा ग्रलोकिक प्रतिभा से परिचित होते हैं । परन्तु उनमें एक ग्रीर विशेष वात थी—साधारए।जन के प्रति सहानुभूति । उस महान् व्यक्ति के लिए हमारे हृदय में वहुत ही अधिक ग्रादर होता है जो स्वयं हिमालय के ऊँचे शिखर पर चढ़ गया हो ग्रीर घाटी के दुर्गम मार्ग में धीरे-घीरे पैर रखकर ग्रामे वढ़ने वाले राहियों के ऊपर सहानुभूति दिखला कर उनको राह वतलाता हो । ग्राचार्यं की दशा भी ठीक उसी व्यक्ति के समान है । वे स्वयं प्रज्ञा के प्रासाद पर ग्राच्हं थे, उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर सहानुभूति तथा अनुकम्पा दिखला कर उसके मार्ग का निर्देश कर रहे थे । चढ़ने के ग्रमिलाषी जनों के ऊपर उन्होंने ग्रनादर-दिष्ट कभी न डाली, प्रत्युत् उन पर दया दिखलायी, अनुकम्पा की, जिससे वे भी उत्साहित होकर ग्रागे वढ़ते जाएँ ग्रीर उस ग्रनुपम ग्रानन्द के लूटने का सौभाग्य प्राप्त करें । ग्राचार्यं वी स्थिति का वर्णन निम्नलिखित इलोक से भली-भाँति किया जा सकता है जिसे व्यास ने ग्रपने योगभाष्य (११४७) में उद्धृत किया है:—

प्रज्ञाप्रासादमारुह्याशोच्यः शोचतो जनान् । भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोऽनुपरयति ॥

x x X

याचार्यं शक्कर के वहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्व का यह सामान्य परिचय है। इससे स्पष्ट है कि जगत् की व्यावहारिक सत्ता के प्रतिपादन करने वाले आचार्यं जितने आदर्शवादी थे उतने ही यथार्थवादी भी थे। उनका अद्वैत-सिद्धान्त उच्च विचार-शक्ति का परिएगम होने पर भी उन्हें संसार के अस्तित्व से, व्यवहार की व्यापकता से पराङ्मुख नहीं कर सका। अद्वैत वेदान्त व्यावहरिक धमें है जिस पर विभिन्न मत वाले भी आस्था रख सकते हैं। अद्वैत वेदान्त के मूल प्रतिष्ठापकों की वात हम भली भाँति नहीं जानते, परन्तु इसे इतनी व्यापकता प्राप्त हुई है कि यह भारतीय जनता का व्यावहारिक धमें वन गया है। यह सब शक्कराचार्यं की ही प्रतिभा का प्रसाद है। छोटी उम्र में ऐसा व्यापक कार्य सम्पन्न करते देख कर आलोचक की दृष्टि आश्चर्यं से चिकत हो उठती है। अष्टम वर्ष में चारों वेदों का अध्ययन, द्वादश वर्ष में समग्र शास्त्रों की अभिज्ञता, सोलहवें में भाष्य की रचना—सचमुच आश्चर्यं-परम्परा है। 'आश्चर्यं-परम्परा केयम् ?'

अष्टवर्षे चतुर्वेदो द्वादशे सर्वशास्त्रवित् । षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरम्यगात् ।। आचार्यं अष्यात्मवेत्ता होते हुए भी नितान्त कर्मठ थे, ज्ञान की महिमा के

प्रतिपादक होने पर भी उपासना के परम उपासक थे। वर्णाश्रम-धर्म की मर्यादा अक्षुण्एा वनाये रखने तथा उसकी नींव हढ़ करने के लिए शङ्कराचार्य को ग्रपना कार्यं स्थायी वनाना था ग्रोर इसके लिए ग्राचार्यं की व्यवस्था सर्वतोभावेन सफल रही । इतिहास वस बात का साक्षी है कि आचार्य शङ्कर ने जिस वृक्ष का वीजारोपण किया वह फूला-फला। जिस उद्देश्य की पूर्ति की अभिलाषा से वह रोपा गया था, वह सिद्ध हुआ। आज भारत-भूमि में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा, वेदों के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति भ्रादर, जो कुछ दीख पड़ता है उसके लिए भ्रधिक ग्रंश में श्राचार्य को श्रेय देना चाहिए। शङ्कर का जो महान् उपकार हमारे ऊपर है हम उसके लिए अपनी कृतज्ञता किन शब्दों में प्रकट करें ? आचाय शब्दुर उच्च कोटि के प्रीढ़ दार्शनिक थे, जगत् से ममता छोड़ देने वाले संन्यासी थे, लोक के निर्वाह के लिए नितान्त व्यवहार-कुशल पण्डित थे, कविता के द्वारा रसिकों के हृदय में आनन्द-स्रोत वहाने वाले भावुक कवि थे, मगवती ललिता के परम उपासक सिद्ध जन थे-एक शब्द में हम कह सकते हैं वे युगान्तरकारी सिद्ध पुरुष थे। उनके गुएों की प्रशंसा कौन नहीं करता? उनके विरोधियों को भी उनके उदात्त चरित्र और परम सात्विक जीवन के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होना पड़ता है। उन्हें हम लोग भगवान् शङ्कर का साक्षात् अवतार मानते हैं। वे मगवान् की एक देदीप्यमान् दिव्य विभूति थे जिसकी आमा शताब्दियों के बीतने पर भी उसी प्रकार प्रद्योतित हो रही है।

× × ×

हम लोग उनके उदात्त जीवन-चरित का ग्रघ्ययन कर ग्रपने जीवन को पिवित्र बनावें, उनके मधुर उपदेशों का अनुसरण कर ग्रपने मौतिक जीवन को सुखमय तथा सफल बनावें, ग्राचायं शक्कर के प्रति यही हमारी श्रद्धाक्षिल होगी। इसी विचार से यह वाक्य पुष्पाञ्जलि चरितनायक शक्कराचायं के चरणारिवन्व पर अपित की जा रही है:—

> श्राकल्पमेतत् परमार्थंबोधं श्री शङ्कराचार्यंगुरोः कथार्थम् । सच्छिष्यमुक्तिप्रदमस्तु लोके संसेव्यतामार्यंजनैरभेदम् ॥

सर्वेऽत्र सुक्षिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्॥ तथास्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

# अनुक्रमणी

#### (१) सहायक-ग्रन्थ

I C. N. Krishnaswami Aiyer—Shankaracharya, His Life and Times (G. A. Natesan, Madras).

2 Maxmuller India-What it can Teach us.

3 Bhasyacharya—Age of Sankara (Adyar Pamphlets, No. 3).

4 T. A. Gopinath Rao-Copperplate Inscriptions of

Sankaracharya Matha.

5 K. T. Telang—Sankaracharya, Philosopher and Mystic Advar, 1911.

6 N. K. Venkatesan—Sankaracharya and His Kamakoti Pitha, Kumbhakonan, 1915.

7 T. S. Narayan Sastri-The Age of Sankara.

- 8 N. Venkata Raman—Sankaracharya the Great and His Successors at Kanchi (Ganesh and Co., Madras, 1923).
- 9 Sri Sankaracharya the Great and his Connexion with Kanchipuri (Bangiya Brahma Sabha Calcutta)
- 10 S. K. Belvelkar—Vedanta Philosophy (Lecture VI, Bilvakunja Publishing House, Poona, 1929).
- ११ शिवराम शास्त्री—श्रीमुखदर्पंग
- १२ वेङ्कट राम शङ्करभगवत्पाद-चरितम्
- १३ यज्ञेश्वर शास्त्री—ग्रायं विद्यासुधाकर (लाहौर)
- १४ गोपीनाथ कविराज शाङ्करभाष्यानुवाद की भूमिका (ग्रन्युतकार्यालय, काबी)
- १५ राजेन्द्रनाथ घोष—आचार्य शङ्कर यो रामानुज (वं)
- १६ हरिमञ्जलिमश्र—स्वामी शङ्कराचार्यं का जीवनचरित (सं० १९७५, प्रयाग)
- १७ उमादत्त शर्मा-शङ्कराचार्यं (सं० १६८३, कलकता)

- १ प वलदेव उपाध्याय—शङ्कर दिग्विजय (माघव-कृत) का (विस्तृत ऐतिहासिक भूमिका के साथ ) अनुवाद; २००० सं. हरिद्वार ।
- १६ बलदेव उपाध्याय भारतीय दशैन (परिवर्षित संस्करण, सं. २००२, काशी)
- २० शरच्चन्द्र शास्त्री—शङ्कराचार्यं-चरित (वँगला, कलकत्ता, १३३० साल) २१ राजेन्द्रनाथ घोष सम्पादित शङ्करग्रन्थावली (वँगला, कलकत्ता, १३२४ साल, भूमिका)

22. S. S. Surya Narayan Sastri—Sankarcharya. (G. A. Natesan and Co, Madras.)

23. Ganganath Jha—Shankara Vedanta (Allahabad University, 1939).

२४ वलदेव प्रसाद मिश्र-कान्ति नाटक (चाँद वुकडिपो, प्रयाग, १६३६)

२५ गोस्वामी पृथ्वीगीर हरिगीर—गोसावी वत्याँचा सम्प्रदाय (मराठी-यवतमान), दो भाग।

२६ रमाकान्त त्रिपाठी—स्वामी शङ्कराचार्य ( हि. पु. ए. काशी १६०० )

२७ श्री शङ्करविजय चूर्रिका ( निर्णयसागर, वम्बई )

र् शङ्कराचार्यं जीवन चरित्र—स्वामी परमानन्द ( खेमराज, बम्बई, १६१३ )

२६ 'गीतावमं' का शङ्कराङ्क (काशी, १६३६ मई)

### (२) शङ्करदिग्विजय

- १ माघव (कृत-ग्रा० सं० सी०, संख्या २२)
- २ ग्रानन्दगिरि (ग्रनन्तानन्दगिरि कलकत्ता)
- ३ सदानन्द
- ४ चिद्विलास (Printed in Telugu and Grantha)
- ५ व्यासगिरि (Tanjore Palace Library)
- ६ आचार्यं चरितम् (मलयालम् ग्रक्षरों में, उपनाम केरलीयशङ्कर विजय)।
- ७ राजचूडामिंग दीक्षित, शङ्कराम्युदय (Vani Vilas Press,)
- प्त शङ्करदेशिकेन्द्र-शङ्करविजय-विलास-काव्य (ms. Aufrect 626, Oppert II, 492)
- ६ शङ्करविजयकथा (ms. Madras Oriental Library).
- १० शङ्कराचार्यचरित (ms. Burnell 4746, Oppert 6232)
- ११ शङ्कराचार्यावतारकथा-म्रानन्दतीर्थं (S. Rice 742)
- १२ शङ्कराचार्योत्पत्ति
- १३ प्राचीन शङ्करविजय (मूक्शङ्कर, 18th head of Kanchi Matha.)

```
१४ बृहत्-शङ्कर विजय (ms. by सर्वज्ञचित्सुख)
 १५ शङ्कर विलास, विद्यारएय हस्त लिखित)
 १६ ---चम्पू, जगन्नाथ (हस्तलिखित)
 १८ श. दि. सार-- नजराज
                   (३) ब्रह्रैत-वेदान्त के प्रन्थकार
                 तत्त्वदीपन ( विवरगा की व्याख्या ) ची ० सं० सी० १७
ग्रखएडानन्द
                 ऋजु प्रकाशिका (भामती की टीका)
म्रखएडानन्द
अच्युत कृष्णानन्द कृष्णालंकार (सिद्धान्तलेश की टीका )
ग्रद्वेतानन्द
                 ब्रह्मविद्याभरएा (ब्रह्मसूत्र शङ्करभाष्य का व्याख्यान) चौ०सं०सी०
                 सिद्धान्तत्तत्त्व-चो० सं० सी०
ग्रनन्तदेव
अनन्तानन्दगिरि
                 ऐतरेय उपनिषद् भाष्य-टीका
                 प्रश्न भाष्य टीका
                 शङ्कर विजय
अनुभूति स्वरूपाचार्यं प्रमाणरत्नमाला टीका
                 माएड्रक्यकारिका भाष्य टीका
अप्पय दीक्षित
                 उपक्रम पराक्रम ( व० सं० सी० २२ )
                 न्यायरक्षामिण ( ब्रह्मसूत्र की व्याख्या )
                 सिद्धान्तलेशसंग्रह (ची० सं० सी०)
                 कल्पतरु परिमल (नि० सा०)
                 मध्वतंत्र मुखमर्दन ( ग्रानन्दाश्रम सं० सी० ११३ )
                 मिर्गिप्रभा मिताक्षरा ( उपनिषदों की व्याख्या ) चौ॰ सं॰ सी॰
अमरदास
श्रमलानन्द
                वेदान्त कल्पतर (भामती की टीका)
                 शास्त्रदर्पण ( त्रह्मसूत्र की टीका )
     22
                प्रकटार्थं विवर्ण में निर्दिष्ट
ग्रनन्तानन्द
श्रानन्द गिरि
                वाक्यवृत्ति टीका
                त्रिपुटी टीका
                उपदेशसाहस्त्री टीका
                न्यायरत्न दीपावली
                न्यायनिर्ण्य (ब्रह्मसूत्र शङ्करभाष्य की टीका )
                गीताभाष्य टीका ( ग्रानन्दाश्रम सं० सी० ३४ )
                पञ्चीकरण विवरण
```

```
श्रानन्दगिरि
                  बृहदारएयकवार्तिक कारिका (ग्रानन्दायम)
 श्रानन्दपूर्णं
                  न्याय चन्द्रिका
                  पञ्चपादिका टीका
     "
                  टीकारत्न (विवरण की टीका)
                  खएडन फिक्का विमाजन ( खएडन की टीका )
                  न्याय कल्पलिका ( वृत्तिवार्तिक की टीका ) चौ॰ सं॰ सी॰
                  ( खएडनखएडखाद्य टीका )
                  विद्यासागर
                  भावशुद्ध ( ब्रह्मसिद्धि की टीका )
                  न्याय दीपावली
                 शाब्दिनएाँय दीपिका
आनन्द बोध
                  न्याय मकरन्द ( चौ० सं० सी० ११ )
     "
                  इष्टिसिद्धि टीका
आनन्दानुभव
                  न्यायरत्न दीपावली
ग्रापदेव
                  बालबोधिनी (वेदान्द सार की टीका)
उत्तमश्लोकयति
                  वेदान्त सूत्र लघुवार्तिक ( ची० सं० सी० ४६ )
कृष्णतीर्थं
                 अन्वयार्थंप्रकाशिका(संक्षेपशारीरक पर टीका)आनन्दाश्रम सं० ६३)
गोविन्दानन्द
                  रत्नप्रभा ( ब्रह्मसूत्र शाख्द्ररभाष्य की टीका )
गंगाघरेन्द्रसरस्वती प्रएावकल्पप्रकाश (चौखम्मा सं० सी० ७४)
                 वेदान्त सिद्धान्त सूक्ति मञ्जरी (चौ॰ सं॰ सी॰ ३६)
                 स्वराजसिद्धि पर टीका
गंगाघरसरस्वती
चित्सुखाचार्य
                 ग्रधिकरण मञ्जरी
                 ग्रधिकरण संगति
                  ग्रभिप्राय प्रकाशिका ( ब्रह्मसिद्धि की टीका )
                  खएडन खाद्य टीका
                  तत्त्वदीपिका
                  न्यायमकरन्द टीका
                  प्रमागुरत्नमाला टीका
                  भावद्योतनिका (विवरण की टीका)
                  सुबोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका, आनन्दाश्रम ८३)
                  भावतत्त्वप्रकाशिका ( नैष्कर्म्यंसिद्धि की टीका )
                  तत्त्वालोक
वनार्दन
```

जीव गोस्वामी गोपालतापिबी टीका (हस्तलिखित) तत्व शुद्धि ज्ञानधनपाद विद्यासुरिभ ( नैष्कर्म्यसिद्धि की टीका ) ज्ञानामृत यति इष्टसिद्धि टीका ज्ञानोत्तम चन्द्रिका ( नैष्कर्म्यंसिद्धि की टीका ) बनारस सं० सी॰ " ज्ञान सिद्धि ज्ञानोत्तम न्याय सुघा विद्याश्री (ब्रह्मसूत्र शाब्द्धर भाष्य की टीका, हस्तलिखित) ज्ञानोत्तम ज्ञानसुधा (गीडेश्वराचार्यं) खएडनपरिशिष्ट (खएडनपर टीका) चौखम्भा सं० सी० ताराचरण शर्मा दिगम्बरानुचर प्रकाश (ईश, केन और कठ पर टीका, ग्रानन्दाश्रम ७६) बोधसार टीका (वनारस संस्कृत सीरीज) दिवाकर धनपति वेदान्त परिभाषा की टीका (ह॰ लि॰) धमंराजाध्वरीन्द्र वेदान्त परिभाषा नरहरि वोधसार (वनारस संस्कृत सीरीज) नाना दीक्षित सिद्धान्त दीपिका (वेदान्त मुक्तावली की टीका) सिद्धान्त बिन्दु पर नारायगी टीका (काशी संस्कृत सीरीज ६५) नारायण तीर्थं विमावना (ब्रह्मसूत्र पर टीका) लघु व्याख्या (सिद्धान्तविन्दु पर टीका) दीपिका टीका (अनेक उपनिषदों की, एशियाटिक सोसाइटी) नारायरा पण्डित नारायसाश्रम तत्त्वविवेक दीप (हस्तलिखित १६१) सत्क्रिया (भेदिघक्कार पर टीका) 22 नित्यानन्द मुनि मिताक्षरा (बृहदारएयक पर टीका, आ० सं० सी० ३१) मिताक्षरा (छान्दोग्य पर टीका) ग्रा० सं० सी० ७६ नीलकएठ वेदान्त शतक म्रानन्दमयाधिकरण विचार नृसिंह सरस्वती सुवोधिनी (वेदान्तसार पर टीका) नुसिहाश्रम अद्वेत दीपिका (नारायण पाद की टीका के साथ, चौ० सं० सी०) दीपन (वेदान्त तत्व विवेक की टीका) 22 तत्वबोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) प्रकाशिका (विवरण पर टीका)

भावप्रकाशिका (तत्व-दीपन पर टीका)

नृसिहाधम नृसिंह विज्ञापन वेदान्त रत्नकोश (पञ्चपादिका की टीका) " वेदान्त तत्व विवेक भेदधिक्कार परमानन्द अवधूत गीता—टीका पुरुषोत्तम दीक्षित सुवोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) पूर्णप्रकाशानन्द रत्नप्रभा (चतुःसूत्री पर टीका, चौखम्मा सं॰ सी॰) सरस्वती पूर्णानन्द चतु:सूत्री पर भाष्य (चौद्धम्सः; प्रकाशात्मा विवर्गा न्यायसंग्रह (शाङ्कर भाष्य पर टीका) हस्तलिखित शाब्दनिर्णय (अनन्तशयन अन्यमाला) वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली प्रकाशानन्द यति तत्त्वप्रकाशिका (तत्त्वालोक पर टीका) खएडनदर्पण (खएडन पर टीका) चौखम्भा प्रगल्ममिश्र प्रज्ञानन्द सरस्वती प्रज्ञानन्दप्रकाशः; भावार्यं-कौमुदी के साथ (चौखम्मा) प्रत्यक् स्वरूपाचार्यं मानसनयनप्रसादिनी (चित्सुस्ती पर टीका) वाक्यसुघा पर टीका (व॰ सं॰ सी॰ १६) ब्रह्मानन्द भारती ब्रह्मानन्द सरस्वती वेदान्तसूत्र मुक्तावली (ब्रह्मसूत्र पर टीका) आ० सं० सी० ७७ अद्वैत चन्द्रिका (अद्वैतसिद्धि पर लघु और गुरु टीका) ग्रद्वेतसिद्धान्त विद्योतन न्यायरत्नावली (सिद्धान्त-बिन्दु पर टीका) का० सं० सी० ६ (गौड) मुक्तावली (ब्रह्मसूत्र पर टीका) भट्टोजि दीक्षित तत्त्वविवेक विवरण (वेदान्ततत्वविवेक पर टीका) वेदान्ततत्त्व कौस्तूम " भारती तीर्थं वैयासिक न्यायमाला (ग्रा॰ सं॰ सी॰ २३) उपनिषद् भाष्य (चौ०) भास्करानन्द ब्रह्मसूत्र तात्पर्यं विवरण (चौ०) भैरव शर्मा ब्रद्वेतरत रक्षण मधुसूदन **ग्रहै**तसिद्धि 27 गूढार्थंदीपिका (गीताटीका) वेदान्त कल्पलतिका सारसंग्रह (संक्षेप शारीरक भाष्य पर टीका)

मधुसूदन सिद्धान्त विन्दु

मण्डन मिश्र ब्रह्मसिद्धि

मल्लनाराध्य अभेदरत्न १५

महादेवानन्दसरस्वती तत्वानुसंघान १६९४ (वनारस सं० सी० २४)

महेश्वर तीर्थं लघुसंग्रह (वृहदारएयक कीर्तकसार पर टीका) चौखम्भा

माघव मंत्री तात्पर्यं दीपिका (सूतसंहिता पर टीका) ग्रानन्दाश्रम सं० सी० २४

माधवाश्रम स्वानुभवादर्श (चीखम्भा से प्रकाशित ४०)

रङ्गराजाध्वरीन्द्र ग्रद्धैत विद्यामुकुर

रङ्गराजाध्वरीन्द्र विवरण दर्पण विवरण पर टीका)

रंगोजिभट्ट ग्रहैत चिन्तामिए

,, अद्वेत शास्त्र-सारोद्धार

रघुनाथ सूरि शङ्करपादभूषण (ब्रह्मसूत्र पर टीका) ग्रानन्दाश्रम सं० सी० १०१

रघुनाथ भट्टाचार्यं खएडनभूषरामिशा टीका (खण्डन पर टीका। चौखम्भा राघवानन्दसरस्वती विद्यामृतविषिगी (संक्षेप शारीरक पर टीका; हस्तलिखित)

रामकृष्ण वेदान्तसार की टीका

" वेदान्त शिखामिंग वेदान्त परिभाषा की टीका)

रामतीय अन्वयार्थं प्रकाशिका (संक्षेप शारीरक पर टीका)

,, दक्षिणमूर्ति वार्तिक पर टीका

" पदयोजिनका (उपदेश साहस्री पर टीका)

,, शारीरक रहस्यार्थ-प्रकाशिका (शाङ्करभाष्य पर टीका)

" विद्वन्मनोरञ्जनी (वेदान्तसार पर टीका)

रामाद्वय वेदान्त कौमुदी (हस्तलिखित)

रामनारायण अनुमिति निरूपग

" तत्त्वानुसंघान पर टीका (हस्तलिखित)

" तात्पर्यं-बोधिनी (पञ्चदशी पर टीका) हस्तलिखित

" विज्ञाननौका पर टीका

रामानन्द तीर्थं त्रय्यन्तभाव दीपिका (ऋजुविवररा पर टीका)

रामतीर्थं स्वामी अन्वयार्थं बोघिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) काशी सं० सी० २ रामानन्द सरस्वती विवरणोपन्यास (विवरण पर टीका) बनारस संस्कृत सीरीज १६

" ब्रह्मामृत दर्पिग्गी (ब्रह्मसूत्र पर टीका) चौखम्भा ३६

" ब्रह्मामृत तरंगिग्गी (ब्रह्मसूत्र पर टीका )

लक्ष्मीघर अद्वैत मकरन्द

वाचस्पति मिश्र भामती

" ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा

वामन परिडत अनुभूति लेश (चीखम्भा)

वासुदेवज्ञानमुनि कैवल्यरत्नम् ( चौखम्भा--)

वासुदेवशास्त्री अहैतामोद (आनन्दाश्रम स॰ सी॰ ८४)

ग्रम्यंकर

विज्ञानवास यति पञ्चपादिका व्याख्या ( मद्रास हस्तलिखित)

विज्ञानात्मन् श्वेताश्वतरोपनिषदु-भाष्य टीका

विज्ञानात्मभगवान् उपनिषद् विवर्ण

विद्यारण्य अनुभूति प्रकाश

जीवन्मुक्ति विवेक

, उत्तरतापिनी दीपिका (ग्रानन्दाश्रम सं० सी० ३०)

, पञ्चदशी

ब्रह्मगीता टीका

विवरण प्रमेय संग्र ह

वैयासिक न्यायमाला

वृहदारएयक वार्तिकसार

विमुक्तात्मा इष्टसिद्धि

विश्वदेवाचायँ निरंजनभाष्य (सिद्धान्तदर्शन पर टीका)

विश्ववेद सिद्धान्तदीप (संक्षेप शारीरक पर टीका) हस्तिलिखित

विश्वेश्वर वाक्यवृत्ति पर टीका (ग्रानन्दाश्रम स॰ सी ८०) गोपालतापिनी टीका (एशियाटिक सोसाइटी)

विष्णुभट्ट उपाध्याय ऋजु विवरण (विवरण पर टीका)

वेदव्यास सिद्धान्तदर्शन

वैद्यनाथ कल्पतरमञ्जरी पर टीका

राकुर मिश्र मानन्दवर्धन (खएडनखण्ड-खाद्य की टीका)

शङ्कराचार्यं ईशोपनिषद्-माण्य

ऐतरेय भाष्य

कठ-माष्य

केन-पदभाष्य

वाक्य भाष्य

छान्दोग्य भाष्य

तैत्तिरीय भाष्य

शङ्करानन्द

श्रीहर्ष

सदानन्द

श्रीघराचार्य

22

23

"

स्वयं प्रकाश

22

```
नृसिंह पूर्व-तापिनी भाष्य
                     प्रश्न भाष्य
                     वृहदारण्यक भाष्य
                     ब्रह्मसूत्र भाष्य
                    भगवद्गीता भाष्य
                    माण्ड्रक्य भाष्य
                    माण्ड्रक्य कारिका भाष्य
                    मुण्डक भाष्य
                    व्वेताक्वतर भाष्य
                    सनत्सुजातीय भाष्य
                    ग्रात्म पुराएा (सटीक) चौखम्मा
                   ब्रह्मसूत्र दीपिका (वनारस सं० सीरीज २४)
                   दीपिका कैवल्य उपनिषद् परटीका (एशियाटिक सोसाइटी कलकचा)
                   दीपिका (कौषितकी पर टीका)
                   दीपिका (नृसिंहतापिनी पर टीका)
                   नृसिंह पूर्वतापिनी भाष्य (ग्रानन्दाश्रम १०)
                   माण्डूक्य उपनिषद् दीपिका (काशी सं० सीरीज)
                   वाक्यवृत्ति ( ग्रानन्दाश्रम ८०)
                  खण्डनखएनखाद्य, (चौखम्भा काशी)
                  ग्रद्वयसिद्धि
                  वेदान्तसार
सदानन्द काश्मीरक अद्वैत ब्रह्मसिद्धि (एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता)
                  ईश्वरवाद
                  स्वरूपनिग्यंय
                  स्वरूप प्रकाश
                 अद्वैतसिद्धि सिद्धान्तसार (चौ० सं० सीरीज १८)
सदानन्द काश्मीरक गीताभावप्रकाश (पद्यमयी टीका)
                 तत्वचिवेक पर टीका ( हस्तलिखित )
                 प्रत्यक् तत्त्वचिन्तामिं (प्रमा टीका के साथ) ग्रन्युत
                 ग्रन्थमाला, काशी
                 शङ्कर दिग्विजयसार
                 पञ्चप्रक्रिया (महैतमकरन्द दीका)
```

सर्वज्ञात्ममुनि संक्षेप शारीरक सुख प्रकाश **अधिकरर**गरत्नमाला न्यायदीपावली टीका " न्यायमकरन्द टीका " भावद्योतनिका ( तत्वप्रदीपिका पर टीका ) स्रेववराचायं तैत्तिरीय भाष्य वार्तिक ( ग्रानन्दाश्रम सं० सी० १३ ) नैष्कर्म्यसिद्धि (बाम्बे सं० सी०, पूना) बृहदारएयक भाष्य-वार्तिक (ग्रानन्दाश्रम १६) खएडनरत्नमालिका (खएडन पर टीका) चौखम्मा सूर्यनारायण जुक्र मिताक्षरा (माएडूक्यकारिका पर टीका) चौ॰ सं॰सी॰ ४८ स्वयं प्रकाशानन्द स्वयं प्रकाश भद्देतमकरन्द पर टीका पैशाच भाष्य-गीता पर (ग्रानन्दाश्रम सं० सी० ४०) हर्नुमान् हरिदीसित ब्रह्मसूत्र वृत्ति ( ग्रानन्दाश्रम सं० सी० ५२ )

### (४) अद्वैत-वेदान्त के प्रन्थ

विवररण ग्रन्थकार ग्रन्थ ग्रदेतसिद्ध श्रीधराचार्य ग्रहैतसिद्धि की टीका ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्रदैतचन्द्रिका सरस्वती भवन टैक्स रङ्गोजी भट्ट ग्रदेत चिन्तामिश (नं० २) नृसिहाश्रम अद्वेत दीपिका कलकत्ता विश्वविद्यालय सदानन्द काश्मीरक मद्वेत ब्रह्मसिद्धि लक्ष्मीघर ग्रदेत मकरन्द (टीका) स्वयं-प्रकाश मधुसूदन ग्रद्वेतरत्न नक्षए चौखम्मा सं० सीरीज में ग्रद्वेत-रस-मञ्जरी प्रकाशित रङ्गराजाध्वरीन्द्र अद्वेत विद्यामुक्र रङ्गोजी भट्ट मद्देतशास्त्र सारोदार मधुसूदन ग्रदेत सिद्धि विद्योतन की टीका ब्रह्मानन्द सरस्वती भद्रेत सिद्धांन्त चौसम्मा सं० सी० नं० १८ सदानन्द पिएडत **अवेतसिविसिबान्तसार** 

| <b>अद्वैतामोद</b>          | वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर | ग्रा॰ सं॰ सी॰            |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ग्रधिकरण मंजरी             | चित्सुख                  |                          |
| ग्रधिकरण रत्नमाला          | सुख प्रकाश               |                          |
| ग्रधिकरण संगति             | चित्सुख                  |                          |
| <b>अनुभूति प्रकाश</b>      | विद्यारएय                |                          |
| अनुभूति लेश                | वामन परि्डत              | चौखम्भा में प्रकाशित     |
| अनुमिति निरूपग             | रामनारायगु               |                          |
| अन्वयायं प्रकाशिका         | रामतीर्थं                | संक्षेप शारीरक की टीका   |
| ग्रन्वयार्थं वोधिनी        | "                        | संक्षेप शारीरक पर टीका,  |
|                            |                          | काशी संस्कृत सीरीज       |
|                            |                          | (नं० २) में प्रकाशित     |
| अभिप्राय प्रकाशिका         | चित्सुख                  | ब्रह्मसिद्धि की टीका     |
| ग्रभेदरत्न                 | मल्लनाराध्य              | १५०० ई०                  |
| अवधूत गीता                 |                          | 1400 80                  |
| अवधूत गीता (टीका)          | परमानन्द                 |                          |
| ग्रात्मपुराग               | शङ्करानन्द               | चौखम्भा सं० सी० काशी     |
| <b>आनन्दमयाधिकर</b> गाविचा |                          | ग्राचा मा सूच साच मासा   |
| इष्टिसिद्धिः               | विमुक्तात्मा             | गायकवाड़ भ्रोरियन्टल     |
| " (टीका)                   | <b>आनन्दानुभव</b>        | सीरोज                    |
| " (टीका)                   | ज्ञानोत्तम               | 41 41 -1                 |
| ईशोपनिषद् भाष्य            | शङ्कराचार्यं             | ग्रा॰ सं॰ सी॰            |
| <b>ईश्वरवाद</b>            | सदानन्द काश्मीरक         |                          |
| <b>उपदेशसाह</b> स्री       | शङ्कराचार्यं             | निर्णंय सागर से प्रकाशित |
| " (टीका)                   |                          | ाग्एव सागर संत्रकाशिव    |
| उपनिषद्-दीपिका             | शङ्करानन्द               | n                        |
| —भाष्य                     |                          |                          |
|                            | शङ्कराचार्यं             |                          |
| " "                        | भास्करानन्द              | चौखम्भा से प्रकाशित      |
| " विवर्ग                   | विज्ञानात्म भगवान्       |                          |
| " मिर्गित्रमा              |                          |                          |
| ऋजु प्रकाशिका              | अखएडानन्द                | "<br>भामती की टीका       |
| ऋजु विवर्ग                 | विष्णुभट्ट उपाच्याय      | विवर्ग की टीका           |
|                            |                          | नियर्श का टाका           |

| , •                   |                            |                           |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| ऐतरेय उपनिषद्-        | अनन्तानन्द गिरि            |                           |
| भाष्य टीका            |                            |                           |
| ऐतरेय भाष्य           | शङ्कराचार्यं               | मुद्रित (ग्रा० सं० सी०)   |
| कठभाष्य               | शङ्कराचार्यं               | भ्रा॰ सं॰ सी॰             |
| कल्पतरु परिमल         | <b>अ</b> प्ययदीक्षित       |                           |
| ,, मञ्जरी             | वैद्यनाथ                   | कल्पतर की टीका            |
| केन-पद भाष्य          | शङ्कराचार्यं               | ग्रा॰ सं॰ सी॰             |
| कैवल्यरत्नवाक्य भाष्य | वासुदेव ज्ञानमुनि तीर्यं   | चौ० सं० सी०               |
| कृष्णालंकार           | ग्रच्युत कृष्णानन्द कीर्ति | सिद्धान्तलेश की टीका, चौ० |
| खग्डनखग्ड खाद्य       | श्री हर्षे                 |                           |
| , (टीका)              | शङ्कर मिश्र                | टीका का नाम ग्रानन्दवर्धन |
| 11 11                 | चित्सुख                    |                           |
| 22 22                 | प्रगल्ममिश्र               | टीका का नाम खएडन-         |
|                       |                            | दर्गेण, चौलम्मा सं०       |
|                       |                            | सीरीज हुए हुए हैं         |
| ,                     | ताराचरण शर्मा              | टीका-नाम खएडन             |
|                       |                            | परिशिष्ट, चौखम्मा सं०     |
|                       |                            | सीरीज                     |
|                       | <b>भानन्दपू</b> र्णं       | टीका-नाम 'खएडन-           |
| 21 21                 |                            | फिक्किका विभजन',          |
|                       |                            | चोखम्भा सं० सी०           |
|                       | रघुनाय मट्टाचार्य          | टीका नाम-खएडन-            |
| 32 11                 |                            | मूपामिण, चौ॰ सं॰ सी॰      |
|                       | सूर्यनारायण गुक्र          | टीका-नाम-खएडनरल-          |
| 11 11                 | Hamara                     | मालिका, चौ॰ सं॰ सी॰       |
|                       | 400                        |                           |
| गीता भाष्य            | ग्रङ्कराचार्य              | मा॰ सं॰ सी॰ ३४            |
| ,, (टीका)             | म्रानन्दगिरि               | टीका-नाम-'गूढायंदीपिका'   |
| 27 57                 | मघुसूदन                    | टीका नाम गीतामावप्रकाश    |
| n n                   | महानन्द परिडत              | पृशियाटिक सोसाइटी         |
| गोपाल तापिनी (टीका)   | विशेश्वर पण्डित            | (हस्तविखित)               |
| 22 22                 | जीवगोस्वामी                | (6.2                      |
|                       |                            |                           |

चन्द्रिका नैष्कम्यंसिद्धि की टीका. जानोत्तम मिध वाम्बे सं०सी० में प्रकाशिश या० सं० सी० छान्दोग्यभाष्य शङ्कराचार्यं जीवन्मुक्तिविवेक ग्रा॰ सं॰ सी॰ २० विद्याख्य (टीका) टीकानाम-पूर्णानन्देन्द्र ग्रच्युत राय मोडक ज्ञानसिद्धि कौमुदी जानोत्तम ज्ञानसुधा ज्ञानोत्तम (गौडेश्वराचार्य) टीकारत्न विवरण की टीका ग्रानन्दपूर्णं तस्वदीपन विवर्ण की व्याख्या. अखएडानन्द मुनि तत्त्वदीपिका चित्सुख चौ॰ सं॰ सी॰ तत्त्वप्रकाशिका तत्वालोक की टीका प्रकाशानन्द तत्त्ववोधिनी नृसिहाश्रम संक्षेप शारीरक की टीका तत्त्व विवेक तत्त्व विवेक (टीका) सदानन्द परिखत भट्टोजिदीक्षित तत्त्वविवेक दीपन नारायणाश्रम ह० लि० तत्त्व शुद्धि ज्ञान घनपाद तत्त्वानुसन्धान महादेवानन्द सरस्वती वा० सं० सी० नं० ३४ (टीका) रामनारायरा 37 ह० लि० तत्वालोक जनार्दन त्रय्यन्त भावदीपिका रामानन्द तीर्थं ऋज्विवरण की टीका त्रिपुटी (टीका) श्रानन्द तात्पर्यंदीपिका माघवमन्त्री सूतसंहिता की टीका आ॰सं॰ तात्पर्यंबोधिनी रामनारायरा पंचदशी टीका ह० सि॰ तैत्तिरीय भाष्य शङ्कराचार्यं ·其o ,, ,, वार्तिक सुरेश्वराचायं आ० सं० सी० १३ दक्षिणामूर्तिस्तोत्र शङ्कराचार्यं वातिक सुरेश्वराचार्यं . . , , (टीका) रामतीर्थं दीपन (टीका) नृसिहाश्रम वेदान्त तत्त्वविवेक की टीका दीपिका (टीका) ब्रह्मसूत्र

शङ्करानन्द

"

,, कैवल्य उपनिषद

मा० सं० सी० ६७

एशियाटिक सोसाइटी, कलकता

|                          |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| दीपिका कौषीतकी "         | शङ्करानंद               | एशि॰ सो॰ कलकत्ता                        |
| ,, नृसिहतापनीय           | "                       |                                         |
| " नृसिंहजत्तरतापिनी      | विद्यारएय               | ग्रा० सं० सी० ३०                        |
| ,, उपनिषद्               | नारायगा पिएडत           | एशि॰ सो॰ कलकत्ता                        |
| नारायणी (टीका)           | नारायण तीर्थं           | सिद्धान्तविन्दु पर टीका, ची॰            |
| न्याय-कल्प-लतिका         | <b>आनन्दपूर्ण</b>       | टीका - वृह्दारएयकवार्तिक की             |
| न्यायचिन्द्रका           | ग्रानन्दपू <b>र्</b> एं | •                                       |
| न्यायदीपावली             | आनन्दबोघ                |                                         |
| " (टीका)                 | सुखप्रकाश               |                                         |
| न्यायनिर्णंय             | <b>आनन्द</b>            | शाङ्करमाष्य पर टीका                     |
| न्याय मकरन्द             | <b>आनन्द</b> बोध        | चौ० सं० सी० १                           |
| ,, (टीका)                | चित्सुख                 |                                         |
| न्याय मकरन्द             | सुखप्रकाश               |                                         |
| न्यायरक्षामिण            | ग्रप्यदीक्षित           | ब्रह्मसूत्र पर टीका                     |
| न्याय रत्नदीपावली (टीका  | ) ग्रानन्द              |                                         |
| न्यायरत्नावली            | ब्रह्मानन्द             | सिद्धान्त विन्दु पर टीका                |
|                          |                         | चौ॰ सं॰ सी॰ ६५                          |
| न्यायसंग्रह              | प्रकाशात्मा             | शाङ्करभाष्य पर टीका                     |
| न्यायसुघा                | ज्ञानोत्तम              | <b>(4)</b>                              |
| निरंजन भाष्य             | विश्वदेवाचार्यं         | सिद्धान्त दर्शन पर                      |
| नैष्कम्यं सिद्धि         | सुरेश्वर                | वा॰ सं॰ सी॰                             |
| नृसिंह विज्ञापन          | नृसिंहाश्रम             |                                         |
| नृसिंह पूर्वतापिनी भाष्य | —शङ्कर                  | ग्रानन्दाश्रम सं० सी० ३० नि०सा०         |
| पञ्चदशी                  | विद्यारण्य              |                                         |
| पञ्जपादिका व्याख्या      | विज्ञानवास यांत         | हस्तलिखित                               |
| पञ्चपादिका (टीका)        | <b>ग्रानन्दपूर्ण</b>    | ह० लि॰                                  |
| पञ्चप्रक्रिया            | सवँज्ञात्ममुनि          |                                         |
| पञ्चीकरण विवरण           | ग्रानन्द                |                                         |
| पञ्चीकरणवार्तिक (टीका    |                         |                                         |
| ,, विवरण                 |                         | चौ० सं० सी० ७                           |
| पदयोजनिका                | रामतीर्यं               | उपदेशसाहस्री पर टीका                    |
| पैशाच भाष्य              | हनुमान                  | गीता की टीका, आ॰ सं॰ सी॰ ४०             |
| न्या प्रभावप             | 63.41.4                 |                                         |

शङ्करभाष्य पर टीका; मद्रास प्रकटार्थ विवरण विश्व-विद्यालय से प्रकाशित ईशं, केन, कठ पर टीका दिगम्बरानुचर प्रकाश ग्रा० सं० सी० ७६ विवरण की टीका नृसिहाश्रम प्रकाशिका प्रज्ञानन्द सरस्वती प्रजानन्दप्रकाश गंगाधरेन्द्र सरस्वती चौ० सं० सी० ७४ प्ररावकल्पप्रकाश ग्रन्युत ग्रन्थमाला से प्रकाशित प्रत्यक् तत्त्वचिन्तामिण सदानन्द ग्रनुभूति स्वरूपाचार्य प्रमारगरत्नमाला चित्सुख ग्रनन्तानन्द गिरि प्रश्नभाष्य टीका) शङ्कराचार्य ग्रा० सं० सी० प्रवन भाष्य ग्रापदेव वालबोधिनी नरहरि चौ० सं० सी० बोघसार चौं सं सी दिवाकर (टीका) बृहदारएयक भाष्यवातिक सुरेश्वराचार्यं चौ० सं० सी० शङ्कराचार्य वृहदारण्यक भाष्य ग्रानन्दगिरि (टीका) बृहदारएयकवातिकसार विद्यारण्य ब्रह्मग़ीता (टीका) विद्यारण्य ब्रह्मतत्त्व समीक्षा वाचस्पति ब्रह्मप्रकाशिका---ग्रद्वैतानन्द ब्रह्मविद्याभरण— ब्रह्मसिद्धि मग्डन

शङ्कराचार्य

भैरव शर्मा

हरिदीक्षित

शङ्कराचार्यं

वाचस्पति मिश्र

जयकृष्ण ब्रह्मतीर्थं

रामानन्द सरस्वती

ब्रह्मसूत्र भाष्य

ब्रह्मसूत्र वृत्ति

ब्रह्मामृत तरंगिएगी

भगवद्गीता भाष्य

विष्णी

ब्रह्मामृतम्

भामती

ब्रह्मसूत्रतात्पर्यं विवर्ग

वेदान्तसार की टीका ग्रा० सं० सी० १६ हिन्दी अनुवाद; ग्रा० मा० काशी प्रकटार्थविवरण में उल्लिखित है शङ्करभाष्य पर टीका,चौ०सं०सी० मद्रास से प्रकाशित ग्रा॰ सं॰ सी॰ चौ० सं० सी० ग्रा० सं० सी० दर चौ० सं० सी० १२ ब्रह्मसूत्र पर टीका ग्रा० सं० सी० ६७ ग्रा० सं० सी० ३६ ब्र॰ सू॰ शास्त्रर भाष्य की टीका (नि० सा०)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| भावतत्त्वप्रकाशिका | चित्सुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नैष्कम्यंसिद्धि पर टीका       |
| भावद्योतनिका       | सुखप्रकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तत्त्वप्रदीपिका पर टीका       |
| भावद्योतनी         | चित्सुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विवरण की टीका                 |
| भावप्रकाशिका       | नृसिंहाश्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तत्त्वदीपन पर टीका            |
| ,,                 | चित्सुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शाङ्करभाष्य पर टीका           |
| भावशुद्धि          | यानन्दपूर्णं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्मसिद्धि पर टीका          |
| भाष्य चतु:सूत्री   | पूर्णानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चौ० सं० सी०                   |
| भेदिघक्कार         | नृसिहाश्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 - 11 - 110                 |
| मिएप्रभा मिताक्षरा | अमरदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एकादश उपनिषदों पर टीका,       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चौ० सं० सी०                   |
| मध्वतंत्र मुखमदंन  | ग्रप्यदीक्षित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रा० सं० सी० ११३             |
| मार्डूक्योपनिषद्-  | शङ्करानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चौ॰ सं॰ सी॰                   |
| दीपिका             | GF TO STATE OF THE | 11 - 11 - 11 -                |
| ,, का० भा० (टीव    | ना) अनुभूति स्वरूपाचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यं                            |
| माराडूक्य भाष्य    | शस्त्रराचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | म्रा० सं० सी०                 |
| " कारिकाभाष्य      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| मानस-नयन-प्रसादिनी | प्रत्यक् स्वरूपाचार्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चित्सुखी पर टीका              |
| मिताक्षरा          | स्वयं प्रकाशानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | माएडूक्य कारिका पर टीका,      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चौ॰ सं॰ सी॰ ४⊏                |
| n ·                | नित्यानन्द मुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | छान्दोग्य पर टोका,            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आ॰ सं॰ सी॰ ७ <b>६</b>         |
| ,,                 | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बृहदारएयक पर टीका,            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आ॰ सं॰ सी॰ ३१                 |
| <b>मुक्तावली</b>   | ब्रह्मानन्द सरस्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्रह्मसूत्र पर टीका           |
| मुएडक भाष्य        | शङ्कराचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मा० सं० सी०                   |
| रत्नप्रमा          | गोविन्दानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब॰ स्॰ शाङ्करभाष्य पर टीका    |
| ,, (टीका)          | पूर्णं प्रकाशानन्द सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त्स्वती                       |
| <b>लघुव्यास्या</b> | नारायण तीर्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सिद्धान्तिवन्दु पर टीका       |
| लघुसंग्रह          | महेश्वर तीर्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बृहदारएयक वार्तिकसार पर टीका, |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चौ॰ सं॰ सी॰                   |
| वाक्यवृत्ति        | शङ्कराचार्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मा० सं० सी० ८०                |
| ,, (टीका)          | विश्वेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भा० सं० सी० ८०                |
| "                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |

वाक्यवृत्ति (टीका) ग्रानन्द व॰ सं॰ सी॰ १६ ब्रह्मानन्द भारती वाक्यसुघा (टीका) रामनारायख विज्ञाननीका (टीका) राघवानन्द सरस्वती संक्षेपशारीरक पर टीका (ह० लि०) विद्यामतविष्णी वाङ्करभाष्य पर टीका (ह । लि ०) जानोत्तम विद्याश्री नैष्कर्म्यंसिद्धि पर टीका ज्ञानामृत यति विद्यास्रभ वेदान्तसार पर टीका रामतीर्थ विद्वन्मनोरंजनी ब्रह्मसूत्र पर टीका नारायण तीर्थं विभावना प्रकाशात्मा विवर्ग व॰ सं॰ सी॰ १६ रामानन्द सरस्वती विवरगोपन्यास विवर्ग पर टीका रङ्गराजाध्वरीन्द्र विवरण दर्पण विद्यारएव विवरगाप्रमेय संप्रह नीलकएठ वेदान्त-शतक नि० सा० ग्रमलानन्द वेदान्त कल्पतर वेदान्तकल्प दीपिका मधुसुदन हस्तलिखित रामाद्वय-वेदान्त की मुदी भट्टोजिदीक्षित वेदान्ततत्व कौस्तुभ नृसिहाश्रम-वेदान्त तत्वविवेक वर्भराजाध्वरीन्द्र वेदान्त परिभाषा हरिदास सं० सी० ६ (टीका) शिवदत्त पञ्चपादिका पर टीका वेदान्त रत्नकोश नृसिहाश्रम वेदान्तपरिभाषा पर टीका वेदान्त शिखामिं रामकृष्ण वेदान्तसार सदानन्द (टीका) रामकृष्ण हिन्दी ग्रन्वाद, काशी वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली प्रकाशानन्द चौ॰ सं॰ सी॰ २६ वेदान्त सिद्धान्तसूक्तिमंजरी गंगाधरेन्द्र सरस्वती वेदान्तसूत्र मुक्तावली ब्रह्मानन्द सरस्वती ब्रह्मसूत्र पर टीका, ग्रा० सं० सी० ७७ उत्तम रलोकयति चौ॰ सं० सी० ४६ वेदान्तसूत्र लवुवातिक वैवासिक न्यायमाला विद्यारएय ग्रीर ग्रा॰ सं॰ सी॰ २३ भारतीतीयं ब ० सू० की टीका, रंघुनाथ सूरि बद्धरपाद भूषएं।

धाः सः सीः १०१

|                          |                                   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शब्द निर्गाय             | . प्रकाशात्मा                     | धनन्तशयन स॰ ग्र॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| शब्दनिग्यंय दीपिका       | ग्रानन्द बोघ                      | ं । सम्बन्धा स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बारीरक रहस्याथं-         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रकाशिका                | रामतीर्थं                         | # = T = T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शास्त्र-दर्पंग           | भ्रमलानन्द                        | व॰ स्॰ शङ्करभाष्य की टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्वेताश्वतर भाष्य        |                                   | ब्र॰ सू॰ की टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्वेताश्वतर भाष्य (टीका) | शङ्कराचार्यं                      | ग्रा० सं० सी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सनत्मुजातीय भाष्य        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                        | शङ्कराचार                         | ग्रा॰ सं॰ सी॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | <b>सर्वज्ञात्ममुनि</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, (टीका)                | चित्सुख                           | टीका नाम-सुवोधिनी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                   | या० सं० सी० दर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n . n                    | कृप्णतीर्थं                       | ,, — अन्वयार्थं प्रकाशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                   | भा० सं० सी० द३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n n :                    | मधुसूदन                           | ,, —सारसंग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                   | का० सं० सी० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ,,                     | पुरुषोत्तम दीक्षित                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | रामतीर्थं                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | विश्ववेद                          | सिद्धान्तदीप; ह॰ लि॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सत्किया "                | नारायणाश्रम                       | मेदियक्कार की टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सिद्धान्त तत्व           | गारावलाञ्चन<br><b>ग्र</b> नन्तदेव | चौ० सं० सी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सिद्धान्त दर्शन          | अनन्तदय<br>वेदव्यास               | याव संव साव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सिद्धान्त दीप            | विश्ववेद                          | सं शा की टीका; हस्तलिसित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सिद्धान्त दीशिका         | नानादीक्षित                       | वेदान्तमुक्तावली की टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सिद्धान्तविन्दु          | मधुसूदन सरस्वती                   | हिन्दी मनुवाद, काशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, (टीका)                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सिद्धान्तलेश संग्रह      | ग्रप्य दीक्षत                     | चौखम्मा सं० सी०, काशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,, (टीका) भ्र            | व्युत कृप्णानन्द तीर्थं           | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| सुवोधिनी                 | नृसिहाश्रम                        | वेदान्तसार की टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "                        | पुरुपोत्तम दीक्षित                | सं० शा० की टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्वराज्यसिद्ध (टीका)     | गङ्गाघर सरस्वती                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्वरूप-प्रकाश            | सदानन्द काश्मीरक                  | ह० लि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्वानुभवादशं             | माधवाश्रम                         | चौ॰ सं॰ सी॰ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | 10000                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ग्रन्थकारानुक्रमणिका

भ्रखण्डानन्द १८०, २८४ म्रच्युतराय मोडक १६ म्रच्युतानन्द १६६ म्रद्वेतानन्द वोघ २२६ अनन्तानन्द गिरि ११, १३, ३४, १२५, ग्रप्पय दीक्षित २८४, २८५ अभिनवगुप्ताचार्य १५, १२६, १३० ग्रभिनव वाचस्पति मिश्र २८३ ग्रमलानन्द ४४, १७१, १७२, १७८, २८४ असङ्ग २५८ ग्रहोबल पंडित १६६, २०० ग्रात्मवोघ १७ ग्रानन्द तीर्थं ११, १६०, १६४ यानन्दज्ञान १२, १३, २२२ आनन्द गिरि ५, ११, १२, १३, ४०, प्र, प्र, प्र, ७१, ८६, १२५, १२८, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १४२, १६५, १६८, १८३, १८४, २१८, २६६, २८४, ३२७ ग्रानन्दबोघ १७५ म्रानन्दपूर्णं ८१, ८८ ग्रानन्दानुभव १७५ ग्रायंदेव ७३ उत्तमवोघाचार्य १७१, १८७ उदयनाचार्य १५, ३६, १२८ उद्योतकर २७ उपवर्ष १५०, २६६, २७३, २७४ जम्बेक ७६, ८०, ८१, ६२, ८३

कपर्दी २६६, २७१ कमलशील ३६ कल्ह्या ४६ कामेश्वर सूरि १६६ कालिदास ११०, १३१ कालीचरण १७१ कुमारिलभट्ट २८, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ८६, ११४, १३२, १७४, १७६, २६८. ३२३ कैवल्याश्रम १६६, १७० कौएडन्य ३२ कृपाशङ्कर २२३ कृष्णदेव ७७ गुएरत्न ८२ गुरामति ४१, ४२ गुरुस्वयंभूनाथ १२, गृहदेव २६६, २७१ गोपालवाल यति १६१ गोविन्दानन्द यति ११, १२, २८६ गोविन्दनाथ यति १८, १४१ गोविन्दपाद १४०, १८४, २८१ गौडपाद १४०, १५४, १५६, १८५, १८६,२७७, २७८, २८०, ३०७, ३१८ गङ्गाघर २२४ चन्द्रपादाचायं २८२ चार्वाक १२५ चित्सुखाचार्यं ८१, ८८, १८४, २०३, २=३ चिद्दविलास यति ११, १३, १४, ३३,

१२५, १३३, १३६, १४१, १७६, ३१३,३२६ १८०, १८४ चौराड्याचायं २०० जगन्नाथ ११ जैमिनि ६०, ६६, ६७ टक्क रद्द, २७० तोटकाचार्य ११४, १७३, १८३, १८४, १६३, २०६ दण्डी १५ द्राविड़ाचार्यं २६६, २७०, २७१, २७२ दिङ्नाग २७, २८, ३६, ३२६ धनपति सूरि १२, १३, १६, १२५ धर्मकीर्ति २७, ३६, ४०, ४१, ४६, 35, 50, 90,00 धर्मपाल ७३, ७४ वर्मराजाध्वरीन्द्र २८६ नन्दिकेश्वर १६७ नरसिंह १६६ नरहरि सोमयाजी २०१ नवकालिदास १५, १६ नागार्जन २७ भाना दीक्षित २८५ नारायण तीर्थ १६०, २८६ नारायण २०१ निम्बाकं २५८, ३३१ नीलकण्ठ भट्ट नृसिंह सूर्यं १६६ नृसिंहाश्रम २८२, २८५, २८६ पद्मपादाचार्य ४, १०, १७, १००, १०१, १०३, १०६, ११५, ११६, ११७, ११८, ११६, १२०, १२३, १२७, १७०, १७३, १७६, १००, १८७, १६१, १६२, १६३, २०६,

पारिएनि २५७ पार्थंसारिय मिश्र २६८ पुरुषोत्तम दीक्षित २८२ पूर्णानन्द १६० पण्डरि दीक्षित २०१ प्रकाशात्म यति १७५, २८२ प्रकाशानन्द २८५ प्रत्यग्रुप भगवान् ८०, ८१, ८२ प्रमाकर गुरु १७५ प्रमाकर ७६, ८० प्रवरसेन २२५ प्रशस्त पाद २७ बलदेव २५८ बारगुभट्ट १५, २६, १०६, १३६ वादरायण व्यास २५७, २६०, २६४, २७२, ३०२ बालकृष्ण ब्रह्मानन्द ४२, ४३ विल्हण १३७ बोधनिधि १६४ बोधवनाचार्यं दर, १६५ बोघायन २६६, २६६, २७३, २७४ बोधेन्द्र १६३ त्रजराज ११, ब्रह्मदत्त १७७, २६६, २७४, २७६ ब्रह्मानन्दी २६६ ब्रह्मानन्द भारती १६८ ब्रह्मानन्द सरस्वती २८६ भट्ट भास्कर १५, १२७ भत्तंहरि २६६, २६८, २६६, ३२३ भ्तंप्रपंच १४०, १७७, २६६ भर्तमित्र ८४, २६७, २६८ भतं हरि ४५, ४६, ५५, ६५, ३२३

भवभूति ३२, ४६, ८०, ८१, ८२, रघुतन्दन भट्टाचार्यं १७४ १३६. २२६. ३२२ भारती ८८, ६०, १०४ भारती तीर्थ १६८, १६५, २००, २०२, २०६, रद४. भारुचि रे६६, २७०, २७१ भाष्कर २५८, २७० माष्कर राय १६६, १७०, १७५, १८६, १६० भाष्कराचार्य ४४ मध्व २५८, ३२६, ३३१ मधुसूदन सरस्वती १६३, २७०, २८२, रद्भ, रद्ध मयूर १५ महादेव चतुर्थं (व्यासाचल) २३० महादेव पंचम २३१ महेरवर ३२ माघवाचार्यं ५, १०, ११, १४, १५, १६' १७, २७, ३२, ४०, ४५, ५५, ७२, ७५, ८६, ८७, १२५, १२७, १२६, १३०, १३२, १३३, १३४, १४०, १४१, १४४, १६२, १७४, १७६, १६२, १६३, १६७, १६८, १६६, २००, २०१, २०२, २२६ माघवमन्त्री २७३, २८४, ३२३ मित्रमिश्र १६६ मुनिदास भूयाल १६८ मुकशङ्कर ११, मण्डन मिश्र ७६, ८०, ८५, ८६, ८७, 55, Eo, Et, Eu, tox, tox. १०६, १३४, १४२, १७४, १७५, १७७, २१६, ३२२, ३२३ यामुनाचार्य ३०, २६८, २६६, २७२

राघवभद्र १७१ राजशेखर ३२, १२३, ३२६ राजनुडामिए दोक्षित ११, १४, १५, १६, १४१ रामकृष्ण ११, २८६ रामकृष्ण भट्ट २०० रामभद्र दीक्षित १४४, २७८ रामनिरञ्जन स्वामी १८० रामाद्वय २५३ रामानन्द सरस्वती १६७ रामानुज १२८, २५८, २६६, २७०, ३२६, ३३१ रंगनाथ १६६ लक्ष्मणाचार्य १०, ११ लक्ष्मगाशास्त्री १८ लक्ष्मीघर १६६, १७० वल्लभदेव १७०, २५८, ३३१ वल्लीसहाय कवि १२ वसुबन्धु २७, ३६, ७३, २५८ वाक्यपति भट्ट ३७, २२७ वाचस्पति मिश्र ३५, ४४, ८८, १८८, १५१, १७६, १७६, २८३, २१६, 355 वाजपेययाजी २०१ वात्स्यायन २७ विद्यातीर्थं २२६ विद्यानन्दं ४५ विद्यारएय १२, १४, १६०, १६३, १६७, १६८, १६४, १६५, १६६, १६७, १६=, १६६, २०१, २०३, २३०, २८४, विमुक्तात्मा २८२

विश्वरूपाचार्य १७४, १७५, १७६ विक्वेक्वर पिएडत १६७, १६८ विज्ञान भिक्षु २४८, ३१८ वेदव्यास ६०, १३०, १४०, १५६ वेदान्त देशिक ३०, १६४, २७५ वैद्यनाथ २८४ व्यास गिरि ११ व्यासाचल २१८ शबर स्वामी २७३, २७ ९ बारदा ६६, ६८, दंह, १०४ व्यक्तदेव १८५, १८६ शक्दरदेशिकेन्द्र ११ बाद्धराचार्य ३, ४, ५, ६, ६, १०, ११, १५, ३१, ३५, ३६, ४०, ४५, ४६, ४६, ६६, ७०, ८३, ८४, ८५, TE, EO, ER, EU, ET, EE, ROR, १०५, १२७, १२६, १३०, १३२, १४४. १६३, १६५, २१६, २६२, २५८, ३२३, ३३७ शक्दर मिश्र २८३ बाक्स्रायं १५७ शक्रुरानन्द २८४ शंखपाएि। १७६ वान्तरिक्षत ३१६, ३२२ श्रीकण्ठ २५८ श्रीघर स्वामी २५८ श्रीनिवासदास २७० श्रीपति २४८ श्रीहर्ष ११५, २२६, २८३ सत्यबोध २२२ सदानन्द व्यास ११, १६, सदाचिव ब्रह्म २१८, २३१

सदाशिव ब्रह्मेन्द्र १७, १४२ सनन्दन १०० समन्तभद्र २८, ३२२ सर्वज्ञ चित्सुख ११, सर्वज्ञ सदाशिवबोघ १७ सर्वज्ञात्मा २२२, २८१ सायणाचार्यं १६४, २०१, २०२, 375 सिद्धसेन दिवाकर २८ सिद्धनागार्जन १०६ सुखप्रकाश २८३ सुचरित मिश्र १७५ सुन्दर पाण्ड्य २६६, २७२ सुरेश्वराचार्य ३६, ४०, ४५, १०६, १०६, ११५, ११६, १२०, १४२, १४४, १५५, १६०, १६४, १६५, १७३, १७४, १७४, १७७, १७८, १७६, १६१, १६२, १६३, २०३, २१६, २२०, २२२, २६६, ३१६, 323 स्वयंत्रकाश (प्रकाशात्मन्) १६०, १६४, १६६ हरदत्ता वार्य १३३ हरिमद्र सूरि दर हरिराम शर्मा १८३ हस्तामलकाचार्य १७३, १८०, १६१, १६३, २०३ हर्षवर्धन १०७ त्रिविक्रम सट्ट ५४ ज्ञानसम्बन्ध १७० ज्ञानामृत १७६ ज्ञानानन्द २२२

### ग्रन्थानुक्रमिएाका

ग्रग्नीश्वर माहात्म्य १३३ अगुभाष्य २५८ अद्वैतसिद्धि २८५ अद्वेत दीपिका २८५ अद्वेत ब्रह्मसिद्धि २८६ अद्वेतचन्द्रिका (ब्रह्मसिद्धि का टीका) २८६ आनन्दलहरी ३३२ अद्वैतानुभूति १६३ अद्वेत पंचक १६३ श्रद्वेत पंचरत्न १६३ ग्रदेत राज्यलक्ष्मी १७ अद्वेत सिद्धि-सिद्धान्तसार (सटीक) १७ श्रधिकरण मक्षरी २८३ ग्रिषकरण सङ्गति २८३ अध्यातमपटल भाष्य १५६ अनात्म श्रीविगहंगा प्रकरण १६३ अनुभूति प्रकाश २०३ अपरोक्षानुभवामृत् १६३ अपरोक्षानुभूति १६३ अपरोक्षानुभव व्याख्या १५६ श्रमिनव भारती १२६ ग्रभिप्राय प्रकाशिका ८८ अभिप्राय प्रकाशिका (ब्रह्मसिद्धि की टीका ) रद्र अभिघर्म कोष ४१ अमरुशतक टीका १५६ ग्रष्ट साहस्री ४५ आत्म पंचक १६३ आगम प्रामाण्य ३० माचार्यंचरित ११ माचार्यं दिग्विजय १२,

ग्राचार्य-स्तोत्र ४३ ग्रात्मविद्या विलास २३१ ग्रात्मबोध १६३ ग्रात्मवोध टीका १५६ आत्मपुराण २३० य्रानन्दलहरी टीका १५६, १६० ग्राप्त-मीमांसा ३२२ ग्राभरण १६५ ग्रालंबन परीक्षा ३६ इष्टसिद्धि २६८, २५२ ईश १५२ ईशोपनिषत्सार १७ ईश्वरवाद २८६ उत्तरगीता टीका १५६ उत्तरगीता भाष्य २७८ उत्तररामचरित ३२२ उद्वाह तत्त्व १७४ उपदेशपंचक १६१, १६४, १६९ उपदेशसाहस्री ४०, ४५ उपदेशसाहस्री टीका २८४ उपदेशसाहस्री वृत्ति १५६, १६४ उपनिषद्भाष्य १५२ उपनिषद्भाष्य वात्तिक सार २०३ उपनिषद्भाष्य वात्तिक १७७ एकश्लोकी १६४ एकश्लोक व्याख्या १५६ ऐतरेयोपनिषद् १५२ कठोपनिषद् १५२ कर्पूरमञ्जरी ३२

कल्पतरमाला २८% कल्पतवमंजरी २८४ कामसूत्र १०२ कामन्दकनीतिसार की व्याख्या १५७ कालिनर्णय (कालमाधव) १८३, १६६, २००, २०३ काशीमृतिमोक्ष विचार १७३ कुमार संहिता २१२ नेन १५२ केरलोत्पत्ति ३८ कैवल्य उपनिषद् भाष्य १५६ कौपीनपंचक (पति पंचक) १६४ कोल १८६ कौषीतिक उपनिषद्भाष्य १५६ कृतकोटि २७० खएडनखएडखाद्य ८१, २८३ ·खण्डनखएडखाच व्याख्यान २८३ खण्डनोद्धार २८३ गर्गेश-स्तोत्र १५८ -गद्य-प्रवत्य १६४ -गायत्रीभाष्य १५६ गीता टीका २८५ गीता भाष्य १५१ गीताभाव प्रकाश १६, १७ गीताभाष्य टीका २८४ गुरुपरम्परास्तोत्र १४२ गुरु प्रदीप २२६ गुरुरत्न भाषा २३१ गुवरत्नमाला १७ गुहरत्नमालिका १४२, २१८, २३१ गुरुरत्नमाला टीका २३१ गुचवंश काव्य १०, ११, १४, १८ १४१ गोपालाष्टक १६०

गोपालतापनीय भाष्य १५६ गोविन्द भाष्य १६२ गोविन्दाष्टक १६० गौरीकल्याण १८ चपंट पञ्जरिका १६१ चित्सुखी ८१ चिद्रविलास १८१ चिदानन्द दशक्लोकी १६० चिदानन्दस्तवराज १६० चन्द्रिका (नैष्कर्म्यं सिद्धि की टीका) २८२ छान्दोग्योपनिषद् ६८, १५२, २६४, २६५ जयमंगला १५७ जीवन्युक्तानन्दलहरी १६४ जीवनमुक्ति विवेक २०३ जैमिनिन्यायमालाविस्तर २००, २०३ दुपटीका ७७ हिंडिम १६ तस्वचिन्द्रका १६६ तस्वदीपन १८०, २८४ तस्वोपदेश १६४ तत्त्वप्रकाशिका २८४ तत्त्वप्रदीपिका दर तत्त्वप्रदीपिका (चित्सुखी २८३) तस्वबोधिनी [संक्षेपशारीरक की टीका] रदर, रद्ध तत्वबोघ १६४ तत्त्वमुक्ताकलाप २७५ तत्वविन्दु ८८ तत्वशुद्धि ८२ तत्त्वसंग्रह २६८, ३१६, ३२२ तत्त्वसंग्रह टीका ३६ तात्पर्यंदीपिका २०२

तात्पर्यं निर्णय १२, तीर्थप्रदीपिका १६६ तैत्तिरीयोपनिषद् ११६, १५२, १६२ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य वार्तिक १७३ तैत्तिरीयभाष्य ४५ तन्त्रचूगामिंग ७७ तन्त्रवात्तिक ४८, ७६, ७७, ७८, ८३ तन्त्रशिखामिए। १४ तन्त्रालोक १२६ दशक्लोकी टीका १६०, २५५ दर्शनप्रकाश ४७ दक्षिणामूर्तिस्तोत्र १६०, ३२३ दक्षिणामूर्तिस्तोत्र-वार्तिक १७३ दक्षिगामूर्ति झष्टक टीका १५६ द्वादवा पञ्जरिका १६१ दीपिका [शाक निर्णय की टीका] २८३ देवीस्तोत्र १५८ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र १६६ निर्गुण मानस पूजा १६५ निर्वाणमञ्जरी १६५ निर्वाग्षटक् १६५ नैषवचरित २१८ नैष्कम्यं सिद्धि ११५, १६४, १७६, १७७, १७८ १७६, २२२ नैष्कम्यंसिद्धि टीका [चन्द्रिका] २२२ न्यायकिएका प्रद न्यायकुसुमाञ्जलि १२८ न्यायदीपावली २८३ न्यायनिर्णय २८४ न्यायमकरन्द १७५, २८३ न्यायमकरन्द टीका २८३ न्यायरत्नावली २८६ न्यायरक्षामिं २८५

न्यायवातिक २८ न्यायसूची निवन्व ३५, ३६, ४४, रदर न्याय-संग्रह २६८, २८३ नृसिहतापिनी १५२, १५४, १७२ नृसिंह पूर्वोत्तरतापिनी २७७ पतञ्जलिचरित १४४, २७८ पदक शत २२२ पद्मपुरागा ३१८ पद्य-प्रवन्य १६४ परमहंस उपनिषद् हृदय १५६ परमार्थ सार १२६ परापूजा १६६ पराशर माघव १७४, १६६, २०२, २०३, २७१ पराशरस्मृति १७४ पराश्वरस्मृति व्याख्या १६६ परिमल २८४ परिशिष्ट १७ प्रकाशिका [पञ्चपादिका विवरण टोका] रद्ध प्रकाशिका १६७ प्रत्यक्तत्त्वचिन्तामिण सटीक १७ प्रत्यमिज्ञाविमर्शिनी १२६ प्रपंचागम १७१, १७२ प्रपंचसार १७०, १७१, १७२, १८०, १८५, ३२५ प्रपंचसार सम्बन्ध दीपिका १७१ प्रपञ्चहृदय २७३ प्रबोघ परिशोधिनी २७२ प्रबोधचन्द्रोदय ३२ प्रबोघसुघाकर १६६ प्रमाणवातिक २८

प्रमाण्विनिश्चय ४१ प्रमाणसमुचय २८ प्रमाण्यत्नमाला २८३ प्रमाण्रत्नमाला व्याख्या २८३ प्रयोगक्रमदीपिका १७१ प्रक्त १५२ प्रक्नोत्तररत्नमालिका १६६ प्रस्थानत्रयी ३२७ प्रयोग पारिजात १६६ प्रयोग रत्नमाला २०० प्राचीन शक्करविजय ११, पातञ्जलयोगसूत्र भाष्य विवरण १५६ पाशुपत सूत्र ३२ पुष्पवलोकमञ्जरी १७, २३१ पुष्पांजलि १६७ पूर्णप्रज्ञ २५८ प्रौडानुभूति १६६ पंचाक्षरी भाष्य १८० पंचाक्षरीभाष्यतत्त्व प्रकाशिका १८० पंचदशी १६८, २००, २०३ पञ्चपादिका ११७, ११८, १२०, १२२, १२३, १८०, २८२ पञ्चार्थी भाष्य ३२ पञ्चीकरण प्रमाण १६५ पञ्चीकरण वार्तिक १७३ पञ्चीकरण विवरण २८४ पञ्चीकरण प्रक्रिया व्यास्या १५६ पञ्चपदी प्रकर्णी टीका १५६ पञ्चपादिका ३२६ पाखरात्र रक्षा ३० बासकीड़ा १७४ बाल्मीकि रामायण ८, १०६ बद्यानुचिन्तन १६६

ब्रह्मगीता टीका १५७ ब्रह्मतकंस्तोत्र २८५ ब्रह्मतत्व समीक्षा ८८; १७६ ब्रह्मतत्व की समीक्षा (ब्रह्मसिद्धि की टीका ) २८२ ब्रह्मविद्याभरण २२६ ब्रह्मरत्नावली माला १६६ ब्रह्मसिद्धि ८८, १०८, १७६, १७६ ३२२, ३२३ ब्रह्मसूत्र २५८, २६३, २६४ ब्रह्मसूत्र माष्य १५० ब्रह्मसूत्र दीपिका २८४ वृहत् शङ्करविजय ११, १२,१३ बृहदारप्यकवात्तिक टीका २८४ वृहदारण्यकमाष्य वार्तिक ४०, ४६, १७३, १७४ वृहदारप्यकवार्तिक सार २०३ वृहदारण्यक उपनिषद् ११६, १५०, १५२, १५५, १६२, २६६, २७१ बृहती (निवन्धन ) ५० भगवद्गीता २५७ भट्टिकाव्य टीका १५७ भविष्योत्तरपुराण १३३ भागवत चम्पू १६ भामती ३५, ४४, १२८ भामती (शङ्करभाष्य टीका) २८२ भामती प्रस्थान ३१८ भावतत्त्व प्रकाशिका [नैष्कम्यं सिद्धि की टीका रिदरे भावद्योतिनी पिंचपादिका विवरण की व्यास्या रदर मावप्रकाधिका १६३ भावप्रकाशिका शा॰ गा॰ टीका] २८३

भावप्रकाशिका तत्त्वदीपन टीका रद्ध भावना विवेक ८३, ८८ भावना १८६ भावशुद्धि ८८ भाष्कर भाष्य २४८ भेदधिकार रूप मठास्राय ४, १८०, १६१, १६२, २१३, २१४ मठास्रायोपनिषद् २१४ मिणप्रभा २२५ मिणिमअरी ५४, ५६, २७५ मिर्गिरत्नमाला १६६ मधुमअरी १६१ मनीषापञ्चक १६१ मनुस्मृति २६ महाभारत ११० महाभारतसारोद्धार सटीक १७ महाभारततात्पर्यं प्रकाश १७ महानारायण २५७ महानारायण उपनिषद् १५६ महानुशासन १८८, १८६ माकंखडेयपुरासा २१८ मार्कण्डेय सहिता १४३ माघवीयाघातुवृत्ति १६६ माष्वमुखमदैन २८५ मानसोल्लास १६०, १७३ मानवकल्पसूत्र ७७ मायापञ्चक १६७ मालतीमाघव ३२, ८०, १०७, १३६ मालविकाग्निमित्र २६ मालिनीविजयवार्तिक १२६ माएडूक्योपनिषद् १५२, १५४

माराड्रक्यकारिका १४०, २७७ माण्ड्रवयकारिका भाष्य १५६ मित्रगीता टीका २३१ मीमांसादर्शन २६२ मीमांसासूत्र २६१, २६३ मीमांसासूत्रानुक्रमणी ८८ मुमुक्षुपञ्चक १६७ मुएडक १५२, २५७ मुकपञ्चशती २२५ मैत्रायगीय उपनिषद्भाष्य १५६ यतीन्द्रमतदीपिका २७० युगलदेवता-स्तोत्र १५६ योगतारावली १६७ योगवाशिष्ठ १५३ रघुनाथभूप विजय १४ रत्नप्रभाटीका (शाररकभाष्य की टीका) रद् रत्नावली १०७ रसहृदयतन्त्र २८१ राजतरिङ्गगी ४६ राजयोग भाष्य १५७ रामायरा तात्पर्यं प्रकाश १७ रामोत्तरतापिनी २७७ चिमग्गी-कल्याग १४ रूद्रभाष्य २३१ लघुवाक्यवृत्ति १६७ लघुवाक्यवृत्ति टीका १५७ लघुव्याख्यान २८६ लघ्वी (विवरगा) ८० ललितासहस्रनाम भाष्य (सीभाग्य भास्कर) १८६ ललितासहस्रनाम भाष्य १५७ ललितात्रिंशती भाष्य १५५

लक्षगावली ३६ लिङ्गपुराण १५३ लोचन १२६ वाक्यप्रदीप ४=, ३२३ वाक्यवृत्ति १६७ वाक्यसुघा १०७ वात्स्यायन कामसूत्र की व्याख्या १५७ वात्तिकन्यायतात्पर्यं टीका ३६ वायुपुराण १५३ वारिवस्यारहस्य १८६ विजयहिएिडम १०, विज्मितयोगसूत्र भाष्य १५७ विद्यारएांवतन्त्र १७३ विद्याश्री (शारीरक माष्य की टीका) विद्यार्शेव १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १६० विद्यासुरिम १७७, १७६ विधि-विवेक ८८ विभ्रमविवेक ८८ विवरण टीका १६६, १७०, १८० विवरण प्रयोग संग्रह १८०, २०३ विवरण प्रस्थान ३१६ विवेक चूड़ामिए। १६८ विश्वरूप समुच्चय १७४ विष्णुधर्मोत्तर १५३ विष्णुपुरागा १५३ विष्णुस्तोत्र १५८ विष्णुसहस्रनामभाष्य १५५ विष्णुघमंसूत्र २७१ विज्ञिसमात्रतासिद्धि व्यास्या ७३ विज्ञान दीपिका १८०, ३१३ विज्ञान नौका १६८, १६६

विज्ञानामृत २५८ वीरिमत्रोदय १६६ वेदार्थंसंग्रह २६६, २७० वेदान्तकल्पत्र १७१, १७८, २८४ वेदान्तकल्पलितका २८५ वेदान्तकीमुदी २८३ वेदान्त डिडिम १६ वेदान्ततत्वविवेक २५५ वेदान्त परिमाषा १६३, २८६ वेदान्त पारिजात २५८ वेदान्त रत्नकोष २८५ वेदान्त शिखामिण २८६ वेदान्त समुच्चय १८३ वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली २५४ वेदान्त-संग्रह १२= वैयासिक न्यायमाला १६८, १६६ वैराग्यपञ्चक १६८, व्याससूत्र वृत्ति १६६ शक्तिमाष्य १३० शतद्वपणी १६४ शवशास्त्र ७३ शतशास्त्र वैपुल्यभाष्य ७३ शतक्लोकी १६८ शतक्लोकी व्याख्या १५७ शब्दाद्वेतवाद २६८, ३२३ शब्दिनर्एाय २५३ शाकटायन उपनिषद्भाष्य १५४ शाबर माष्य २७३ शारदातिलक १७१ वारीरक साध्य ६६, ११६, १७३, २५८, ३२३ वास्त्रदर्भेण २८४ शिवगीता भाष्य १५७

शिवद्दि २६८ शिवभुजंगप्रयात १६२ शिवमहिम्नस्तोत्र ७७ शिवधमौत्तर १५३ शिवरहस्य १६, १४३ शिवस्तोत्र १५८ शिवाकंमिएादीपिका २८५ शैव भाष्य २५६ श्लोकवात्तिक ४८, ७६, ७८, ८१, दर, द३, २६८, ३२३ श्वेताश्वतरोपनिषद् १५२, १५३, १५४, २५७ शङ्कराचार्यचरित ११, १२, १८, 888 शङ्कराचार्यावतार कथा ११ शक्दुराचार्योत्पत्ति ११ शङ्करानन्द चम्प १२ शङ्कराम्युदय काव्य ११, १४, १५, 83, 242, शङ्करदिग्विजय पु० ३, ४, ४, १०, ११, १४, ४४, ७१, ७२, ७४, ८७, ६२, १२५, १७३, १६२ शङ्करदिग्विजय सार ११, १६, १७ शकुरपद्धति ४७ शङ्करमन्दारसीरम ४३ शक्करविजय ११, १३, १४, ४२, ४३, १२५, १४२, १८४, २१८, २२५, २३० शक्दरविजय सार ११ शङ्करविजय कथा ११ शक्करविजयविलास काव्य ११, १३, - १४, १२५ शङ्करविलास १२.

शङ्करविलास चम्पू ११ शङ्करेन्द्र विलास ३७, २२७ शाङ्कर भाष्य ३५ शान्ति विकरण २२६ श्रद्धाकलिका १७४ श्रीकएठभाष्य की टीका २८५ श्रुतिसार समुद्धरण १८३ षट्चक्र निरूपगा १७१ षट्पदी टीका १५७, १६०, १६१ षड्दर्शन समुच्चय ८२ सकलवेदोपनिषद्सारोपदेशसाहस्री १६४ सदाचारानुसंघान (सदाचार-स्तोत्र) सनत्सुजातीय भाष्य १५५ सप्तसती (दुर्गासप्तशती की टीका) १८६ सर्वदर्शन संग्रह ४० सर्ववेदान्त सिद्धान्तसार संग्रह १६९ सर्वसिद्धान्तसार संग्रह १६९ साधन पञ्चक १६६ साधारण-स्तोत्र १५६ सारसंग्रह २=२ (शारीरक टीका) सिद्धान्त-दोपिका २८५ सिद्धान्त-लेश २८५ सिद्धान्त-लेश संग्रह २८३ सिद्धान्तविन्दु १६०, २८६ सुबोधिनी २८२ , शारीरक टीका) सुभाषितावली १७० सुषमा १०, १८ सूतसंहिता भाष्य १५७ सेतुबन्ध २२५ सेतु (नित्यषोडशिकाणेंव की टीका) १८६ सोपानपञ्चक १६१ सौन्दर्यंलहरी १६६, १८५, ३२३, ३३३, ३३५

स्वरूपप्रकाश २८६
स्वरूपनिर्णंय १७, २८६
स्वरूपनिर्णंय १७, २८६
स्वरूपनुसंघानास्टक १६६
स्वात्मप्रकाशिका १६६
स्वात्मदीपन १६४
स्वात्मनिरूपण १६६
स्फोटसिद्धि ८८, २६८, ३२३
संघ्या-भाष्य १५६
संक्षेप शारीरक २२२, २७०, २८१

संक्षेपधारीरक माष्य १५७
सांस्यकारिका टीका १५७
हयग्रीववच २२५
हरिमीडे-स्तोत्र १६१
हर्षचरित २६
हस्तामक-स्तोत्र १८२
हस्तामक-स्तोत्र भाष्य १५६
त्रिपुरा १८६



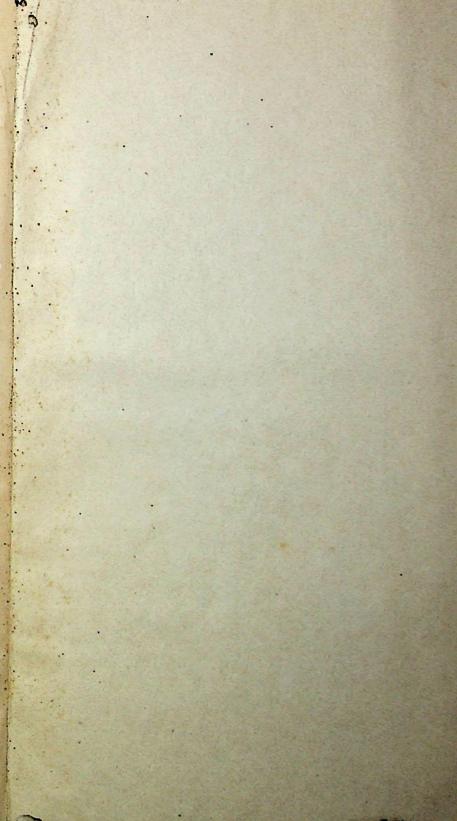

| वारागसी। |
|----------|
| 2622     |
|          |
|          |



